| 3L H 954.0359<br>3OV            | nementanen penementarion         |
|---------------------------------|----------------------------------|
|                                 | ी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी       |
| 122945<br>LBSNAA                | Academy of Administration        |
|                                 | मसूरी                            |
|                                 | MUSSOORIE                        |
|                                 | पुस्तकालय                        |
|                                 | LIBRARY 122945                   |
| अवाप्ति संख्या<br>Accession No. | J.D 1675                         |
| वर्ग सख्या<br>Class No.         | GLH 954.0359                     |
| पुस्तक संख्या<br>Book No.       | गोविन्ट                          |
| מושמושמושמושמושמו               | enciperperperperperperper persus |

सन् बयालीस का विद्रो ह

# सन् बयालीस का विद्रोह

लेखक श्री गोविन्दसहाय, एम. एल. ए. पार्लामेंटरी सेकेटरी, संयुक्त प्रांतीय सरकार

> भूमिका-लेखक श्री जयप्रकाश नारायण

१६४६ नवयुग साहित्य सदन इन्होर त्रकाशक **गोकुलदास धूत** नवयुग साहित्य स**दन, इन्द**ेर ।

प्रथम बार: १९४६

्मूल्य

साढ़े छः रुपये

मुद्रक अमरचंद्र राजहंस प्रेस, दिल्ली।

#### लेखक की श्रोर से

मेरी भीर प्रकाशक का यह हार्दिक अभिलाषा थी कि यह पुस्तक मेरठ-भ्राचिवेशन से पहले तैयार हो जाय। पर प्रकाशक और प्रेस के अपार परिश्रम के बाद भी हम उसमें सफल न हो पाए। देहली में यकायक साम्प्रदायिक तना-तनी बढ़ने व दंगे के फ़ैलने भ्रादि के कारणों से तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण प्रेस भ्रपनी शक्तिभर काम न कर सका और पुस्तक ठीक समय पर तैयार न हो सकी। भ्राशा है इस बेबसी के लिए पाठक क्षमा करेंगे।

ग्रन्त में में श्री शोभालालजी गुष्त (सहायक सम्पादक 'हिन्दुस्तान') भौर श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस) को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। श्री शोभालालजी ने जिस कार्य-क्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक करने में मेरी मदद दी उसके लिए में उनका हृदय से श्राभारी हूं।

कौंसिल हाउस, लखनऊ। गोविन्दसहाय

#### प्रकाशक की ओर से

इस पुस्तक में टाइप की खराबी के कारण कई स्थानों पर बहुत-सी भूलें प्रतीत होंगी। खासकर ए. ई. ऊ. श्रीर श्रनुस्वार तथा कई श्रन्य मात्राएं छपते समय टूट गई हैं, इसके कारण पाठकों को होने वाली असुविध। के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

### भूमिका

सन् बयालीस की क्रांति इस देश के इतिहास में इस समय तक वही स्थान रखती है जो फांस या रूस की क्रांतियों का अपने-अपने देश में है। जिस पैमाने पर ४२ की क्रांति हुई थी वह इतिहास में प्रपना सानी नहीं रखता। इतने बड़े जन-समुदाय ने दूसरी किसी क्रांति में भाग नहीं लिया था। लेकिन केवल विस्तार श्रोर विशालता ही इस क्रांति की विशेषताएँ न थीं। सन् ४२ ने देश की काया-पलट कर दी, एक नए भारत का निर्माण किया, उसकी राज-नीति को एक नई दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता की लड़ाई ने पहले वैयक्तिक हिंसा का पथ ग्रहण किया, फिर ग्रसहयोग का। बयालीस में लड़ाई ने जन-कांति का रूप लिया। असहयोग के अमोध अस्त्र के लिए पर्याप्त नैतिक बल की कमी देखकर ग्राजादी के सिपाही जब हतोत्साह हो रहे थे तो '४२ ने धनस्मात उनके लिए एक नई राह प्रशस्त कर दी। धव तक हम जेलों को भरा करते थे। प्रब देखा गया कि नेतृत्व-हीन, शत्त्र-हीन जनता ने विद्युत् गति से जगह-जगह पर विदेशी राज के ग्रड्डों का नाश कर उन पर सहज ही ग्रपना प्रभुत्व क़ायम कर लिया। ग्रंग्रेजी राज का क़िला, जो श्रव तक इतना सुदृढ़ भीर दुर्भेद्य दीख रहा था, श्रकस्मात् टूटने लगा। कहीं दीवार टूटी तो कहीं कंगूरा, कहीं कुछ पाये तो कहीं मेहराव । जनता ने समक्त लिया कि यह बालूकी भीतों का बना हुआ किला है, भीर उसने सीख लिया उन भीतों का ढाह देनें का एक नया तरीका। भव भारत में कभी भी क्रांति होगी, जनता की राह यही होने वाली है, चाहे थोड़े से चुने हए देवत्व के साधक कोई धीर ही राह पकड़ें। सन् बयालीस मेरे लिए तो यही धर्थ रखता है।

लेखक ने भ्रपने "विषय-प्रवेश" में लिखा है कि "मैं मानता हूं कि हर लेखक का भ्रपना एक दृष्टि-कोण भौर ध्येय होता है।" उनका भी भ्रपना एक दृष्टि-कोण है, भौर वह एक खास नुक्ते से विस्फोट को निहारते हैं। उनके दृष्टि-कोंण से मैं हर जगह सहमत तो नहीं हूं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुबी होती है कि उन्होंने भ्रपने इस मुश्किल काम में मानसिक सच्चाई बरती है जो एक कांति का इतिहास लिखने से भ्राधक मुश्किल है। '४२ का क्रांति इस विशाल देश के कोने-कोनें में फैली हुई थी। इतनी बड़ी घटना का इतिहास इतने थोड़े धर्में में एक व्यक्ति के लिए लिख डालना ध्रसम्भव है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने जो रिपोर्टें तैयार कराई हैं उनमें प्रधिकतर अंग्रेजों के दुष्कर्मों का ही रोना रोया गया है। क्रांति का इतिहास उनमें कम मिलता है। वह इतिहास तो भोग्य रूप से बरसों में ही तैयार हो सकता है और वह भी भिन्न-भिन्न लेखकों के श्रम से। इस समय तो उस इतिहास की सब बातें प्रकाशित भी नहीं की जा सकतीं। मैंने अपने एक मित्र से सितारा, मिदनापुर और बिलया जिलों की क्रांतियों का इतिहास एक खास दृष्टिकोण और मतलब से तैयार कराया है। उस प्रयास से मुफे पता चला कि '४२ जैसी एक ऐतिहासिक घटना कितनी बहुरंगी और बहुमुखी होती है, और यह भी, कि जब हम उस घटना के इतने समीप होते हैं तो उसकी कथा रचना और कहना कितना कठिन होता है।

ऐसी हालत में प्रस्तुत पुस्तक को देखने से पता चलता है कि बाबू गोविन्द-सहाय ने अथक परिश्रम किया है। जो लोग सन् बयालीस को आजादी का पथ-प्रदर्शक मानते हैं वह इस पुस्तक का ध्यान से अध्ययन करेंगे और भविष्य का मार्ग ढुंढने में उससे सहायता लेंगे।



# विषय-सूची

| १. विषय-प्रवेश                         | पृष्ठ ३–८  |
|----------------------------------------|------------|
| २. वेज्ञानिक विश्लेषण                  | ६-४४       |
| कान्ति-विज्ञान                         | 3          |
| सन् १९४२ से पहले                       | <b>१ १</b> |
| किप्स–मिशन                             | <b>१</b> २ |
| नो भ्रगस्त सन् १९४२                    | <b>१</b> ३ |
| कांग्रेस का नेतृत्व                    | १४         |
| ग्रान्दोलन की लपटों में                | १८         |
| युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्णधार | १९         |
| कार्यक्रम                              | 89         |
| कार्यक्रम किसने दिया                   | २०         |
| कोई कार्यक्रम क्यों नहीं दिया गया      | २ <b>१</b> |
| आन्दोलन के तूफानी केन्द्र              | २२         |
| महत्त्वपूर्ण बातें                     | २६         |
| <b>ब्यर्थ की बह</b> स                  | २८         |
| म्रहिसात्मक शिक्षा                     | ३०         |
| खुला विद्रोह                           | ₹ १        |
| महिंसा की शक्ति                        | ₹ ₹        |
| दमन के साधन                            | ३४         |
| कांग्रेस पर सरकार के घ्रारोप           | ₹ <b>६</b> |
| तलपट                                   | ३७         |
| हानि                                   | ३९         |
| संघर्ष जारी है                         | ३९         |
| नया नेतत्व बनाम कांग्रेस हाई कमांड     | ४०         |

| ३. मनोवेंज्ञानिक वातावरण                         | ४६–६६          |
|--------------------------------------------------|----------------|
| ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी का ग्रधिवेशन             | ४६             |
| सरदार पटेल                                       | ५२             |
| गांधीजी का भाषण                                  | ξ¥             |
| ४. बम्बई प्रान्त त्र्याग की लपटों में            | <i>₹७</i> −१०≂ |
| बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी <b>ग्रांकड़े</b> | <i>\è</i> ⊏    |
| गुजरात प्रान्त                                   | ७९             |
| <b>अहमदाबाद</b>                                  | <b>5</b> 2     |
| तोड़-फोड़ के कार्य                               | ⊏¥             |
| स्रेड़ा जिला                                     | <b>5</b>       |
| सूरत जिला                                        | <b>د</b> ه '   |
| भड़ोंच जिला                                      | 55             |
| पंचमहल जिला                                      | 5 <b>E</b>     |
| महारोष्ट्र                                       | 6.9            |
| पूना में गोली-काण्डों की भरमार                   | ९०             |
| पूर्वी व पश्चिमी खानदेश                          | 83             |
| नासिक                                            | ε3             |
| अहमदनगर                                          | ₹3             |
| सितारा                                           | <b>ξ</b> 3     |
| कर्नाटक                                          | <b>ह</b> ६     |
| गांघीजी का सन्देश                                | e:3            |
| आन्दोलन की गति विधि                              | <b>8</b> 9     |
| तोड़-फोड़                                        | € =            |
| वीरतापूर्ण कार्य                                 | १०३            |
| विद्यार्थियों भ्रौर मजदूरों का योग               | १०३            |
| म्रान्दोलन की विशेष बातें                        | १०४            |
| भ्रन्तिम प्रयास                                  | १०४            |
| कुछ मांकड़े                                      | १०५            |
| गोली-काण्डों में जन-हानि                         | १०५            |
| जुल्मों की भ्रन्य घटनाएं                         | १०६            |
| म्रन्य कार्य                                     | १०६            |
| डाकखानों की हानि                                 | १०७            |
|                                                  |                |

| युद्ध-सम्बन्धो क्षति                  | १०८                     |
|---------------------------------------|-------------------------|
| पुलिस को निहत्था <b>बनाना</b>         | १०८                     |
| प. विहार में खुला विद्रोह             | १०६–१४५                 |
| कुछ भ्रांकड़े                         | १०९                     |
| बिहार का बलिदान                       | 908                     |
| आन्दोलन का <b>रूप</b>                 | <b>११</b> १             |
| म्रान्दोलन की विशेषता                 | ११२                     |
| जेलों पर हमला                         | <b>११</b> २             |
| विद्यार्थियों का कार्य                | ११३                     |
| तोड़-फोड़                             | <b>6</b>                |
| मजदूरों का सहयोग                      | 668                     |
| चर्बा–संघ पर हमला                     | ११६                     |
| पटना जिला                             | ११६                     |
| मुंगेर जिला                           | १२०                     |
| चम्पारन जिला                          | <b>१</b> २२             |
| शाहाबाद जिला                          | <b>१</b> २३             |
| गया जिला                              | <b>१</b> २६             |
| हजारीबाग जिला                         | ३२७                     |
| बा० जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य | <b>१</b> २=             |
| भागलपुर जिला                          | 9 E 9                   |
| मुज्फिरपुर जिला                       | <b>8</b> 3 &            |
| पूर्णिया जिला                         | १३७                     |
| सारन जिला                             | <b>₹</b> ३⊂             |
| रांची जिला                            | १४०                     |
| दरभंगा जिला                           | <b>6</b> 80             |
| मानभूमि जिला                          | <b>\$</b> 83            |
| सिहभूमि जिला                          | <b>{</b> & <b>&amp;</b> |
| पलामू                                 | १४५                     |
| संथाल परगना                           | १४४                     |
| ६. त्रासाम में ग्रान्दोलन             | १४६१७०                  |
| एक नज्र में                           | <b>१</b> ४६             |

| कुछ प्रपूर्व बलिदान                   | १४१          |
|---------------------------------------|--------------|
| उत्तरी ब्रासाम                        | १५७          |
| नोगांव जिला                           | १६०          |
| दारांग                                | १६३          |
| कामरूप                                | १६७          |
| ग्वालपाड़ा जिला                       | १६६          |
| ७. युक्तप्रान्त में सन् ४२ का विद्रोह | १७१–२१०      |
| जनता एवं सरकार को हुई क्षति का विवरण  | <b>१</b> ७१  |
| बलिया                                 | <b>१</b> ७४  |
| जनता की सरकार                         | १७८          |
| पाशविक दमन                            | १७९          |
| कुछ रोमांचकारी कहानियां               | <b>१</b> ७९  |
| कुछ प्रांकड़े                         | १८१          |
| गाजीपुर                               | १द२          |
| दमन के श्रांकड़े                      | १८४          |
| म्राजमगढ़ जिला                        | १८४          |
| बनारस जिला                            | 038          |
| विश्वविद्यालय पर फौजा कब्जा           | <b>₹3</b> \$ |
| इलाहाबाद                              | १९४          |
| डिप्टी कमिश्नर को कुरबानी             | <b>१</b> ९७  |
| जौनपुर                                | <b>१</b> ६5  |
| गोरखपुर                               | २००          |
| पश्चिमी जिलों में श्रान्दोलन          | २०२          |
| कानपुर                                | २०२          |
| लखनऊ                                  | २०३          |
| म्रागरा                               | २०३          |
| मथुरा                                 | २०४          |
| वृन्दाबन                              | २०४          |
| अनीमढ़                                | २०५          |
| मुरादाबाद                             | २०४          |
| बिजनीर                                | २०५          |
| गढ़ <b>वाल</b>                        | २०६          |

| <del>श</del> ्चमोड़ा                             | २०७          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <ul><li>वंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह</li></ul> | २११–२३७      |
| जन-प्रयास भ्रोर दमन के श्रांकड़े                 | <b>२११</b>   |
| बंगाल का विद्रोह                                 | <b>२१२</b>   |
| मिदनापुर                                         | २१४          |
| तामलुक ग्रीर कंटाई के तूफानी केन्द्र             | २ <b>१</b> ५ |
| राष्ट्रीय सरकार के कार्य                         | २ <b>१</b> ६ |
| विद्युत् वाहिनी सेना                             | २१९          |
| ब्रिटिश सरकार के काले कृत्य                      | २२०          |
| भयानक तूफान                                      | २२०          |
| कण्टाई में गोली-काण्ड                            | २२१          |
| कंटाई के कुछ भांकड़े                             | २२३          |
| स्त्रियों के साथ बलात्कार                        | २२४          |
| बैलूर घाट सब डिवीजन                              | २२६          |
| • कलकता                                          | २२६          |
| मुर्शिदाबाद                                      | २३१          |
| नदिया                                            | २ <b>३१</b>  |
| <b>ভাকা</b>                                      | २३१          |
| तिपरा                                            | २३३          |
| सिसहट                                            | २३३          |
| फरीदपुर                                          | २३४          |
| मेमनर्सिह                                        | २३४          |
| राजशाही                                          | २३४          |
| दीनापुर                                          | २३४          |
| <b>रंगपु</b> र                                   | २३४          |
| जलपाई गुरी                                       | २३४          |
| दोरजिलिंग                                        | २३४          |
| बर्दमान                                          | २३४          |
| हावड़ा                                           | २३६          |
| हुगली                                            | २३६          |
| <b>६. मद्रास में विद्रोह</b>                     | २३⊏२४४       |
| षांघ                                             | २३६          |

| ·                           |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| १०. केरल भी पीछे न रहा      | २४५–२५८         |
| तामिलनाड                    | २५ <b>१</b>     |
| जिलों में भांदोलन           | <b>₹</b> ¼₹     |
| धान्दोलन के तूफानी केन्द्र  | २४४             |
| ११. उड़ीसा प्रान्त          | २५६–२६६         |
| कोरापट                      | २६२             |
| बालासोर                     | <b>२६४</b>      |
| कटक                         | <b>२</b> ६६     |
| पुरा                        | <b>२</b> ६=     |
| र्गजम                       | <b>२</b> ६८     |
| सम्भलपुर                    | २६९             |
| १२. मध्यप्रान्त का कौशल     | २७०–२⊏६         |
| मराठी मध्यप्रान्त           | २७ <b>१</b>     |
| भण्डारा जिला                | २७ <b>१</b>     |
| नागपुर जिला                 | २७२             |
| वर्घा जिला                  | २७६             |
| महाकोशल                     | २८०             |
| विदर्भ                      | २द४             |
| १३. राजघानी में खून की होली | २⊏७–२६१         |
| १४. त्रजमेर-मेरवाड़ा        | २६२–२६३         |
| १५. सिन्ध प्रान्त           | <i>₹</i> 88–₹8= |
| १६. सीमाप्रान्त             | 335             |
| १७. पंजाब में ऋान्दोलन      | ३०२–३०४         |
| १⊏. भारतीय रियासतों का भाग  | ३०५–३२५         |
| मध्यभारत की रियासतें        | ७०५             |
| राजपूताना की रियासतें       | ₹ <b>०९</b>     |
| उड़ीसा की रियासतें          | ३१२             |
| काठियावाड़ की रियासतें      | ३१७             |
| बडीदा                       | <b>३१९</b>      |
| मैसूर रियासत                | <b>₹ १ ९</b>    |

| <b>भ</b> न्य रियासत               | ३२४        |
|-----------------------------------|------------|
| १६. युद्ध श्रौर मुख्य राजनीतिक दल | ३२६–३३७    |
| नां ग्रेस<br>कांग्रेस             | ३२६        |
| मुस्खिम लीग                       | ३२८        |
| कांग्रेस समाजवादी पार्टी          | <b>३३२</b> |
| कम्युनिस्ट पार्टी                 | <i>338</i> |
| हिन्द महासभा                      | 3319       |



"भारत खोड़ो" चित्रकार—हिन्दुस्तान के सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री संकर

# सन् बयालीस का विद्रोह

#### विषय-प्रवेश

'हवा का भोंका जो चलना होता है, चलता ही है, घटनाएं जो होनी होती हैं, होकर ही रहती हैं। पर हम केवल उनके कारणों का विवेचन मात्र करते हैं।'

--विक्टर ह्यागो

हो सकता है मेरा यह प्रयास भी ऐसा ही हो । पर इच्छा हुई कि क्यों न इस महान् भ्रान्दोलन पर, जिसके वेग में लाखों नर भ्रोर नारी, बूढ़े श्रोर जवान भ्राशा, जोश एवं तड़प से यकायक उठे, भ्रागे बढ़े श्रोर भ्रन्त में कुछ पीछे हटते से भी दीख पड़े, कुछ लिखूं; क्यों न इस श्रिखल भारतवर्षीय क्रांति के, जिसके उन्माद में होनी वाली भ्रनेक मुख्य घटनाशों की खबर हर प्रकार से दुनिया से छिपाई गई श्रोर जिसके नेताशों को तथा उनके उद्देश्य एवं ध्येय को हर तरह के बुरे व भद्दे भर्थ पहनाकर दुनिया की भ्राखों में भूल झोंकने के यहां, श्रोर बाहर, अनेक भ्रसफल प्रयत्न किये गये, ध्येय, नीति, उत्पत्ति-काल, विकास, गतिविधि, ब्यूह-रचना नारों भ्रादि के सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टि से भीर वैज्ञानिक ढंग पर प्रकाश ढालने का प्रयत्न कर्ड ?

मेरा विश्वास है कि दुनिया के इतिहास में दबे-पिसे व पद-दिलत लोगों के प्रनेक सफल व प्रसफल प्रयत्न हुए हैं; पर सन् १६४२ का 'खुला विद्रोह' पुराने सब प्रयत्नों से ध्येय, नीति-निपृणता, संगठन, बिलदान, विस्तार प्रौर जनोत्साह प्रादि सभी बातों में कहीं बढ़ा-चढ़ा है। सन् १८५७ का गदर-फ़्रांसीसी राज्यकांति, सन् १६१७ की रूसी लाल कांति, सभी कितनी ही बातों में उसके सामने फीके जान पड़ते हैं। यह वह महान् प्रयत्न था जिसमें प्रायः सभी भारतीय नवयुवकों ने, जिनके हृदय में जरा भी प्राजादी की कसक व तड़प|बाकी थी, किसी-न-किसी रूप में हिस्सा लिया। यह वह सामूहिक प्रयत्न था, जिसकी चिनगारी गांव-नांव में फैल गई। ऐसा लगता था कि सारा राष्ट्र गहरी नींद से

जागकर यकायक उठ रहा है। भारत में ग्रंग्रजों के दिन इने-गिने दिखाई देते थे। वास्तव में यह काल इतिहास का एक रोचक काल बन गया है। एक निहत्ये राष्ट ने यकायक जागृत होकर ग्रपने पैदाइशी हक के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, जिससे मालुम पड़ता था कि स्व० लोकमान्य तिलक का मंत्र 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' हरेक के कानों में गूँज गया है भीर उस पर सेवाग्राम के सन्त की मुहर लग गई, जो उन्हें 'करो या मरो' का भादेश दे रहा था। इस प्रकार कान्ति के ग्रन्य सभी कारणों की मौजूदगी भीर गान्धीजी के नेतृत्व ने मिलकर देश में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी, जिससे जनता में कुछ करने की तीव इच्छा पैदा हो गई थी। ये सब बातें इतनी तेजी से हो रही थीं कि ग्राश्चर्य होता था कौन जादू कान्ति की यह सब सामग्री जुटा रहा है। ग्रादमी, ग्रीरतें, मर्द, बूढ़े, जवान सब ग्रन्भव करते थे कि उन्हें धाग के साथ खेलना होगा; वे धनुभव करते थे कि क्रान्ति का कोई प्रयत्न करना एक चट्टान से सर तोड़ने के समान होगा। वे यह भी जानते थे कि उन्हें उस ब्रिटिश-राज्य से लड़ाई लड़नी होगी, जिसके पास श्राज तबाही व बरबादी मचाने के सभी वैज्ञानिक साधन मौजूद हैं। उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि साम्राज्यशाही एक हृदयहीन शासन-व्यवस्था है जिसमें न न्याय होता है, ग्रीर न नियम। जनता तथा गान्धीजी यह भी ग्रच्छी तरह जानते थे कि वे ग्रंथेजी साम्राज्य से उस समय लड़ने की घोषणा कर रहे हैं जब कि श्रंग्रेजों में य्रोप तथा दूर पूर्व की निरन्तर हारों के कारण एक तीव भूंभलाहट पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति में, जब कि उनका विरोधी स्वयं कठिनाइयों व परेशानियों में है, किसा प्रकार का भ्रान्दोलन करना जलते हुए घावों पर नमक खिड़कना भीर उसके गुस्से को भीर भी अधिक भड़काना होगा। पर यह सब जानते हए भी भारतवर्ष के हर मर्द-ग्रीरत ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझा। उनके हृदय में यह प्रश्न उठा कि जब दुनिया भर के लोग ग्रपनी-भपनी आजादी के लिए जीवन-मरण का खेल खेल रहे हैं, ग्राहृतियां दे रहे हैं, बिलदान कर रहे हैं भीर तरह-तरह के कब्ट भीर यातनायें सह रहे हैं तो क्या हम अपने देश की धाजादी के लिए केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें ? जनता की इस मनोवृत्ति का पता गान्धीजी के प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ग्रधिवेशन में दिए गए ५ ग्रगस्त सन् १९४२ वाले भाषण से चलता है। उन्होंने कहा - "ईश्वर मुक्तसे पूछेगा कि जब दूनिया में चारों ग्रोर ग्राग्न घषक रही थी, क्रान्ति की लपटें प्रचण्ड होकर उठ रही थीं, हिंसा का साम्राज्य था, तो क्यों न तूने मेरे उस महामन्त्र प्रथति शान्ति के पाठ को

दुनिया के सामने रखा, क्यों न ग्रंथरे में उजाले का सन्देश दिया, ग्रसत्य के वातावरण में सत्य का नाम लिया ?" यही कारण है कि यद्यपि उपरोक्त लड़ाई प्रारम्भ करने का श्रेय ब्रिटिश नौकरशाही को है जिसने यकायक बिजली की भांति भारतीय ग्राशाग्रों व ग्राकांक्षाग्रों पर ६ अगस्त के सवेरे से एक भयंकर प्रहार किया, पर उसका नतीजा यह निकला कि भारतवर्ष की दबी हुई ग्राकांक्षाग्रों का विस्फोट सारे देश में हुग्रा श्रीर उसने ग्रपनी लपटें कोने-कोने में फैला दीं। जनता की ग्राशा, उत्साह, तड़प ग्रीर कसक के साथ उठी। ब्रिटिश नौकरशाही के ग्राक्रमणों से ऐसा प्रतीत हुग्रा मानो वह सब मोर्चों पर होने वाली ग्रपनी हारों की पूर्ति निहस्थी भारतीय जनता की ग्राकांक्षाग्रों को कुचलकर करना चाहती है ग्रीर इस प्रकार खोए हुए सम्मान को पुन: प्राप्त करना चाहते हैं।

म्रान्दोलन के पश्चात् म्रान्दोलन के विकास, गतिविधि तथा साधनों के बारे में तरह-तरह की चेंमेंगोइयां हुईं। कुछ लोगों ने भ्रन्दाज लगाए कि यदि कांग्रेसा नेता गिरफ्तार न किए जाते तो क्या होता ? कोई कहता था कि गान्धीजी वायसराय से प्रार्थना करते। दूसरों का कहना था कि तब इन बातों का समय निकल चुका था, केवल शिष्टाचार के नाते गान्धीजी ऐसा प्रयत्न करते । पर इस विषय पर बहस करना केवल दिमाग़ी कसरत ही है । वास्त-विक बात तो यह है कि देश में क्रान्ति के सारे कारण ग्रपनी परिपक्व स्थिति को पहुँच चुके थे। एक दूरदर्शी नेता की भांति गान्धीजी ने उपयुक्त मनो वैज्ञानिक वातावरण तैयार कर दिया था। वह संगठन को सुदृढ़ बनाने की बोतें सोच रहेथे। जनताको 'करो यामरो' का नारा दे चुकेथे। 'खुले विद्वोह' की बातें भी जनता के कानों में गुँज रही थीं। इस प्रकार देश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक मनोवैज्ञानिक मोर्चा बन चुका था। जनता को विश्वास हो चला था कि वह भ्रपनी शान्ति व रक्षा के लिए भ्रंग्रेजों के हथि-यारों पर निर्भर नहीं रह सकती। जनता यह भी जानती थी कि बावजूद भनेक सुनहरी बातों के ब्रिटिश साम्राज्यशाही भारत को ग्रपने प्राधीन रखने की कल्पना कर रही है। इस प्रकार हर हिन्दुस्तानी के हृदय में घाव था, प्रसन्तोष था। ऐसा माल्म पड़ता था मानो हर हिन्दुस्तानी एक जिन्दा बम (live bomb) बन गया है जिसमें केवल चिनगारी लगने की देर है। ठीक उसी समय जब उसके नेता उससे छीन लिए गए तो उसके लिए युद्ध प्रारम्भ हो गया घोर यह युद्ध पीड़ित घोर घत्याचारी, शासक घोर जासित, लुटेरे और लुटे हुए के बीच प्रारम्भ हुआ।

सच तो यह है कि यह जनता का सचा युद्ध था। यद्य १ हमने प्रपने

सैकड़ों साथियों को सदा के लिए खोया, हमारी माता श्रों श्रोर बहनों का अप-मानित व लिजत किया गया, उन्हें मारा-पीटा गया, श्रीर कहीं-कहीं तो उन्हें सैनिकों तथा नौकरशाही के कल-पुज़ों की पाशविक वृत्ति का शिकार भी होना पड़ा, गाँव के गाँव लुटे, वीरान हुए, श्राग की प्रचंड लपटों से करोड़ों रुपये की क्षति हुई, पर यह सब बलिदान उस ध्येय के सामने क्या हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे।

हम जानते हैं कि ब्रिटिश नौकरशाही ने करोड़ों रुपया खर्च किया भीर भूठी भ्राजादी का दिखावा खड़ा करके हमारी न्यायाचित व सच्ची भावाज का गला घोटना चाहा ग्रीर दूसरे देशों में हम पर तरह-तरह के भूठे आरोप लगाए गए। हम विश्वासघाती कहे गए। हमें धुरी-राष्ट्रों का मित्र बताया गया। पांचवें दस्ते का खिताब दिया गया । पीछं से बार करने वाले देशद्रोही बताने के भी प्रयत्न किये गये। पर ग्रम्त में दुनिया ने देखा कि सत्य की जीत हुई। प्रारम्भ में मित्र राष्ट्रों के जनमत ने हमारे इस कदम पर रोष प्रकट किया। पर ज्यों-अयों उसे हमारी सच्चाई का पता चलता गया. वैसे ही वैसे जनमत हमारी ग्रोर बदलने लगा और उसी का आज यह नतीजा है कि कितने ही पीड़ित, दबें व शोषित देश भारत के नेतृत्व से प्रोत्साहन लेकर श्रपना मार्ग निश्चित कर रहे हैं। इस ग्रान्दोलन से हमको ग्रनेक प्रकार के लाभ हुए जिन्हें विस्तार से दूसरी जगह बताऊँगा। यहां तो केवल संकेत रूप में यह बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि इस ब्रान्दोलन ने हमें ब्रंग्रेज़ी साम्राज्यशाही के गिरते, लड़खड़ाते व बिखरते ढाँचे का वास्तविक रूप दिखाया है और यह भी दिखाया है कि किस प्रकार हम संगठित हिंसा के विरुद्ध संगठित श्रहिसा से सफल हो सकते हैं, ग्रंधेरे में उजाले की टिमटिमाती हुई रोशनी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार कितने ही लोगों का म्रहिंसा की शिक्षा, शक्ति व साधनों पर पहले से कहीं ग्रिधिक विश्वास बढ़ गया है। ग्राज ग्रहिसा बहुतों के लिए जीवन का एक तत्त्वज्ञान बन गया है । हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी ने यह अनुभव किया है कि उनके दु:ख मिटने का एक ही मार्ग है और वह यह कि ब्रिटिश शासन यहां से उठ जाय। यही कारण है कि इस भ्रान्दोलन में सैकड़ों मुसख-भानों ने, बावजूद जिन्ना साहब के, श्रपने अन्य भाइयों के साथ भाग लिया ।

मैं भी उन करोड़ों ब्रादिमयों में से एक हूं जिन्होंने किसी-न-किसी रूप में इस ब्रान्दोलन में कियात्मक भाग लिया है। बचपन से ही मुक्ते इन सब बातों के जानने की उत्सुकता रही है ब्रीर सन् १९३० से तो मैंने ब्रपने को ब्राज़ादी की लड़ाई के सैनिकों की टुकड़ी में शामिल कर दिया है। पर इन १२ सालों में मुझमें कभी इतना उत्साह, इतनी शक्ति व स्फूर्तिन थी जितनी सन् १९४२

#### के इन दिनों में रही।

मैंने सन् १९४२ के अगस्त मास के इन दिनों में जनता में जो स्फूर्ति, उत्साह, जाश, कोघ, भुंभलाहट देखी उतनी पहले कभी नहीं देखी। माल्म पड़ता था कि सारा राष्ट्र गोली से घायल तथा कोघ से पागल होकर किसी चीज को मिटाने के लिए उठ रहा है; जिसने निरन्तर उसे पीसा है ग्रब वह उसका ग्रन्त करना चाहता है। उस समय युक्त प्रान्त के पूर्वी जिले तथा बिहार की कुछ जगहों के जोश तथा तड़प से उभरी हुई जनता को देखने का मुझे सीभाग्य प्राप्त हुआ । उन दिनों के प्रभूतपूर्व हृदय-विदारक तथा उत्साह पैदा करने वाले दृश्यों ने मेरे हृदय मे एक तड़प पैदा कर दी थी कि मैं इस महान् भ्रान्दोलन पर भवश्य कुछ लिर्ख् । मैंने अनुभव किया कि यद्यपि हिन्दुस्तान में कई सामूहिक व व्यक्तिगत ग्रान्दोलन हुए हैं, पर उन सब पर सूबेवार व जिलेवार ग्राबद्ध रूप में बहुत कम साहित्य लिखा गया है। श्रिखल भारतीय पैमाने पर तो कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं दीख पड़ा। मेरी तीव इच्छा हुई कि नयों न विशाल जन-समृह के इस महान प्रयत्न पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा की जाय ग्रीर सारे प्रान्तों तथा रियासतों में होने वाले इस व्यापक तथा सामृहिक प्रयत्न पर प्रकाश डाला जाय । मैंने सोचा कि घटनाग्रों के मुख्य-मुख्य स्थानों में जाकर लोगों से मिला जाय श्रीर उनके प्रयत्नों की जानकारी प्राप्त की जाय । किन्तु मैं बीच में ही जेल में बन्द कर दिया गया । पर इसै काल में भी मैंने ग्रपनी इस तीव्र इच्छा को बनाए रखा श्रीर जेल से छटने के एक दो माह परचात् ही हिन्दुस्तान के सारे सूबों का दौरा किया ग्रीर यथासम्भव ग्रान्दोलन सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया । निस्सन्देह मुफ्ते इस कार्य में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक ग्रोर सेंसर की कठोरता,दमन की उग्रता तथा लोगों का इस श्रोर श्रधिक ध्यान न होने के कारण तथा दूसरी ओर भ्रमण की श्रम्विधा, प्रमुख कार्यकर्ताओं की श्रनुपस्थिति, कांग्रेस के ग़ैर-कानुनी होने ग्रादि के कारण मेरे लिए यह कहना ठीक न होगा कि मैने इस भ्रान्दोलन सम्बन्धी सभी प्रकार के भ्रांकड़े इकट्टे कर लिए हैं। पर मैंने इस दिशा में प्रयत्न अवश्य किया ग्रीर उस प्रयत्न के पीछे एक लगन थी जिसने निरन्तर दिक्कतों के बावजूद भी मुभ्ने इसमें जुटोए रखा।

में मानता हूं कि हर लेखक का ग्रपना एक दृष्टिकोण ग्रीर ध्येय होता है और उसी से प्रोत्साहित होकर वह पुरानी घटनाग्नों को ग्रपने तरीके से रखने का सफल ग्रथवा ग्रसफल प्रयत्न करता है। कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे,पर यह एक नग्न सत्य है। मेरा भी इस पुस्तक के लिखने का अपना एक ध्येय और दृष्टिकाण है ग्रीर उसी ने मुक्ते इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है। किर भी मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि ग्रपने निजी विचारों, रुक्तान व लगाव को घटनाओं के आंकने तथा उनकी तह में उतरने के काम पर हावी न होने दूं। मैंने इस ग्रान्दोलन की सारी घटनाओं को पक्षपात रहित होकर ग्रांकने ग्रीर उन पर प्रकाश डालने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मैंने इस काल प्रयत् १९४२-४४ में होने वाला घटनाम्रों के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ग्रीर कितनी जगह ग्रपने कुछ साथियों को भेजा है। स्वयं जाकर लोगों से बातचीत की है । सरकार ने घटनाओं के सभ्बन्ध में जो वक्तव्य प्रकाशित किए हैं उन्हें पढ़ा है भीर ग्रखबारों के पन्नों को भी पलटा है। फिर भी मेरा विश्वास है कि जो भ्रांकड़े घटनाभ्रों के वर्णन में दिये गये हैं वे वास्तवि-कता से कुछ कम ही हैं। मुक्ते यह जानकर कुछ संतोष होता है कि मैंने इस काम को ऐसे समय में किया है जब कि हमारे पास उन विभिन्न श्रान्दोलनों के बारे में बहुत कम साहित्य है जो भारत में समय-सम्य पर हुए हैं । मैं अपने परिश्रम को सफल समभूँगा यदि पाठकगण इस पुस्तक से स्वतंत्रता के इस महान भ्रान्दोलन के बारे में संगठित रूप में सूबे, जिले तथा मुख्य रियासतवार कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें भीर उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि वास्तव में इस दिशा में किया गया प्रयत्न एक ग्रावश्यक प्रयत्न या ग्रीर इस प्रकार संग्रहीत ग्रांकडे तथा घटनाभी के वर्णन इस ग्रान्दोलन के समभने में मददगार साबित होंगे। हो सकता है यह पुस्तक पाठकों के हृदय में अनेक प्रकार की अच्छी कल्पनाएँ तथा अपनी मातुम्मि के प्रति सर्वस्व बलिदान करने के भावों को जागृत कर सके। अन्त में मैं उन सब साथियों को, जिन्होंने मुक्ते इस कार्य में अनेक प्रकार से मदद दी है, धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता और साथ ही उन साथियों को भी, जिन्होंने इस ब्रान्दोलन में भपने बलिदान देकर तथा मनेक प्रकार के कष्ट सहकर मेरे हृदय में हमेशा स्फूर्ति को बनाए रखा है घोर उस ज्योति को जलाए रखा है जिसके कारण मैंने भ्रनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपने इस प्रयत्न को जारी रखा। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं तथा कांग्रेस-कार्य-समिति के उन सदस्यों के प्रति भी में कृतज्ञता प्रकट करता हैं जिनके निरंतर कारावास ने सारे देश में ग्रान्दोलन की ग्राग्न को एक कसक व तड़प के रूप में मेरे तथा अनेक देशवासियों के हृदयों में प्रज्वलित रखा है।

श्चन्त में मैं प्रपने मित्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होंने मुक्ते इस किताब को पूरा करने में काफी मदद दी है, धन्यवाद देता हूँ।

# वैश्वानिक विश्लेषग्।

#### क्रान्ति-विज्ञान

विद्रोह यकायक फूट नहीं पड़ते। कान्ति फौरन बिजली की तरह साफ व नीले धासमान से टूट नहीं पड़ती। न कोई धान्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा खड़ा ही किया जा सकता है धौर न किसी धान्दोलन को स्थायी रूप से दमन द्वारा दबाया ही जा सकता है। वास्तव में ध्रान्दोलन, कान्ति, विद्रोह रौंदी हुई जनता की दबी धाकांक्षाधों के बाह्य रूप होते हैं।

जिन कारणों से क्रान्ति म्रथवा म्रान्दोलन का जन्म होता है, उनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

- १. जनता में बढ़ा हुआ आधिक व राजनैतिक श्रसंतोष ।
- २. राजनैतिक स्नाकांक्षास्रों भीर स्निमावास्रों की वृद्धि,राष्ट्रीय सम्मान के भावों की प्रगति तथा मान-स्नपमान की तड़प।
  - ३. सरकार की सत्ता व शक्ति से विश्वास का हटना।
- ४. जनता में परिवर्तन की तीव्र इच्छा श्रौर भविष्य में संघर्ष करने की उत्कंठा।
- ५. देश के विभिन्न वर्गों, पार्टियों व दलों में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के प्रति बढ़ता हुआ ग्रसन्तोष भीर उनमें किसी एक मांग पर मिलकर जोर लगाने की इच्छा।
- ६.हािकमों की उपेक्षापूर्ण, हृदयही अभेर दमनकारी नीति तथा जनता की उचित न्यायपूर्ण मांगों के प्रति सख्त, कूर व अन्यायकारी रुख इत्यादि।

ये सब ऐसे कारण होते हैं जो प्रायः सतह के निचे भन्दर-ही-भन्दर विरोधाग्नि सुलगाते रहते हैं भौर समय पाकर जनता में स्फूरित हो उठते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण संघर्षमय बनता रहता है। ठीक ऐसी ही स्थित में नेता जनता को उठाता है, कारणों को ठीक रूप से तरतीब देता है मोर बेर्चनी को म्राशा में, परेशानी को हरकत में बदलकर संघर्ष के लिए वातावरण पैदा कर देता है। क्षणिक कारण नीचे बिछी हुई बारूद में सुलगती हुई जिनगारी की तरह प्रचण्ड रूप धारण कर भ्रान्दोलन, क्षान्ति भ्रथवा विद्राह दो उग्र रूप दे देते हैं। आन्दोलन, संगठित भी हो सकता है भौर म्रसंगठित भी, हिंसात्मक भीर महिंसात्मक भी, सफल और म्रसफल भी। ये सब बातें देश की स्थिति, संस्कार, नेता के विचार व संगठन-शिंकत, संस्था के प्रभाव व संगठन, नारे की उपयोगिता तथा शक्ति इत्यादि मनेक बातों पर निभंर होती है। फिर भी जनता की म्रोर से उठा हुमा कोई भी आन्दोलन ग्रपने प्रभाव व ध्येय में सर्वया विफल नहीं होता। हरेक म्रान्दोलन से दबी हुई जनता कुछ-न-कुछ सीखती ही है। हरेक म्रान्दोलन जोश, म्राशा, विश्वास, संगठन, संघर्ष करने की प्रवृत्ति म्रादि अनेक बहुमुखी शक्तियों की वृद्धि करता हुम्रा संघर्ष करने तथा सामूहिक रूप से सोचने के लिए बल प्रदान करता है। इस प्रकार एक आन्दोलन की विफलता ही म्रागमी आन्दोलन की सफलता की सीढ़ी बन जाती है।

संघर्ष, जद्दोजहद व खींचातानी के वातावरण में किसी एक पक्ष का दूसरे पर प्रहार कर देना तथा यकायक किसी भयंकर घटना का हो जाना, जैसे सरकार का ग्रकारण जनता पर प्रहार कर देना, दोनों पक्षों में से किसी एक का धैर्य क्षो बैठना ग्रीर उतावले होकर कोई कार्य कर बैठना, दोनों पक्षों का निरन्तर कठोर रवैया रखना और इस प्रकार भूठी शान की भावना पैदा कर लेना इत्यादि ऐसी अनेक बातें हो सकती हैं, जो चारों तरफ फैली हुई बारूद में चिनगारी बनकर भयंकर विस्फोट का कारण बन जाती हैं। ऐसे वातावरण में कोई छोटी-सी घटना भी कभी उग्र रूप धारण कर लेती है ग्रीर विद्रोह, ऋान्ति भ्रथवा बग़ावत के रूप में बदल जाती है। पर यह सब कूछ तभी होता है जब क्रान्ति के स्थायी कारण ग्रपनी परिपक्व स्थिति को पहुँच चुकते हैं। हर ग्रान्दोलन की सफलता के लिए यह ज़रूरी है वह परिपक्व होने के पक्ष्वात् उठा हो ग्रीर उसके वेग में उठने वाले लोगों का घ्येय उचित व न्यायसंगत हो भ्रयति उनकी मांगों के पीछे नैतिक बल हो । यदि किसी भ्रान्दो-लन का आधार न्यायसंगत व नैतिक न होगा तो तेजी से उठने पर भी वह धपने ध्येय में सफल नहीं हो सकता । ग्रतः हर ग्रान्दोलन के लिए यह ग्रावश्यक है कि जहां ध्येय प्रच्छा हो वहां साधन भी प्रच्छे हों। उदाहरण के तीर पर हुमारे देश में सन् १८५७ का ग़दर हुआ, पर साधन ठीक न होने के कारण

हमारी हार हुई भ्रीर लगभग ७० वर्ष तक भारतीय जनता सिर न उठा सकी । किन्तु कौन जानता है कि युक्तप्रान्त के पूर्वी जिले, बिहार प्रान्त तथा सतारा जिला वही इलाके हैं, जो सन् १८५७ में भ्रन्त समय तक लड़ते रहे भीर सन् ४२ में भी भ्रान्दोलन के मुख्य तूफानी केन्द्र रहे । सन् १८५७ में इन इलाकों की भूमि खून से रंगी जाचुकी थी भ्रीर इस कारण इनमें विद्वोह की भ्रान्त कभी-न-कभी श्रवस्य सुलगनी थी।

# सन् १६४२ से पहले

सन् १९१६ व २१ के मसहयोग म्रान्दोलन से पहले इसी प्रकार स्थायी कारण परिपक्व हो चुके थे। रौलेट कानून, जलियानवाला बाग हत्या-कांड तथा खिलाफत के मसले ने इस भान्दोलन की विरोधाग्नि को प्रज्वलित किया। सन १९३० व ३२ के नमक-सत्याग्रह व लगानबन्दी के ग्रान्दोलनों से पहले भी घटनाओं के जमघट ने एक प्रौढ धान्दोलन के लिए धावश्यक भिमका तैयार कर दी थी। गान्धी जी की 'डॉडी यात्रा' ग्रीर देश भर में होने वाली गिरफ्ता-रियों के तांते ने इसे भ्रान्दोलन का रूप दिया। सन् ३२ में सीमा प्रांत व युक्त-प्रान्त में लगानबन्दी प्रौर सरकारी दमन ग्रान्दोलन के तारकालिक कारण बने। ठीक इसी प्रकार सन् १६४२ के 'खुले विद्रोह' से पहले देश में स्थायी कारण ग्रपनी परिपक्व ग्रवस्था को पहुंच चके थे। जनता की बेचैनी, परेशानी ग्रीर ग्रसन्ताष ने उग्र रूप धारण कर लिया था। लडाई के नारों के साथ-साथ भारतीय आकाक्षांयें व श्राशाएं भी उभर चकी थीं। उनके साथ श्रब शाब्दिक मखौल नहीं किया जा सकता था। ग्राधिक कठिनाइयाँ बढती जा रही थीं। खाद्य पदार्थ बाजार से लोप हो रहे थे। चान्दी का सिक्का ग़ायब हो रहा था। नोटों की भरमार थी। हांगकांग से ब्रह्मा तक जापानी जीत ने भ्रंग्रेजों के प्रति जनतामें प्रविश्वास पैदा कर दिया था श्रीर उसे विश्वास होचला था कि अब भ्रपनी रक्षा के लिए भ्रंग्रेजा सैनिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ब्रह्मा से भागे हए लोगों की करुण कहानी व जातीय विद्वेष की धनेक बातों ने अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा के भाव पैदा कर दिये थे। श्रंग्रेज़ सैनिकों द्वारा रंगून में किए गए श्राग्निकांड व सम्पत्ति की लूट ने जनता की सचेत कर दिया वा भीर उसका भ्रंग्रेजी न्याय व सत्ता पर से बिलकूल विश्वास उठ गया था। पूर्वी बंगाल व आसाम में हवाई अड्डों तथा मन्य फीजी कामों के लिए जमीनों की जब्ती ने घृणा व द्वेष को भीर भी भड़का दिया था। भातंक व भय से भरी जनता अपने नेताओं की ओर देख रही थी। उधर 'किप्स मिशन' की विफ-

लता ने देश के सभी वर्गों में ब्रिटिश नीति के विषद्ध श्रिविश्वास पैदा कर दिया था। लोगों में ग्राम चर्चा थी, "यदि ग्रंग्रेज ग्रपनी हार के समय ही हमें कुछ नहीं दे सकते, तो जब ये जीत जायंगे तब तो कुछ भी न देंगे।" इस प्रकार देश में निराशा, घृणा, बेचैनी, क्षोभ, ग्राविश्वास व ग्रसन्तोष। बराबर दिनों-दिन बढ रहे थे। भारतीय नौकरशाही उपेक्षा ग्रौर दमन नीति पर आच्छ थी। उसे ग्रपनी सैनिक शक्ति पर भरोसा था। उसने ग्रमेरिकन, ग्रास्ट्रेलियन तथा ब्रिटिश सैनिकों को काफी मात्रा में हिन्दुस्तान ब्ला लिया था। शायद ब्रिटिश हाई कमांड दूसरे मोर्चों पर होने वाली हारों की क्षति-पूर्ति हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को कुचल कर करना चाहती थी।

#### क्रिप्स-मिशन

सन् १९४२ में जब कि एक भ्रोर जापानी भारत के दरवाजे खटखटा रहे थे और दूसरी ग्रोर मुल्क में चारों ग्रोर बेचैनी थी, ग्रन्यवस्था का साम्राज्य था. ग्रंग्रेजी सरकार की ग्रोर से सर स्टेफर्ड किप्स एक मसविदा लेकर भारतीय भाकांक्षाओं की पृति के लिए हिन्द्स्तान भाये थे। यह वह समय था जब कि जापानी फौजें बिजली की तरह श्रागे बढ रही थीं श्रीर ब्रिटिश सरकार को इस बात काज्ञान हो गया था कि वह भपने साम्राज्य को सूरक्षित नहीं रख सकेगी। उसकी समदी शक्ति क्षीण होचुकी थी ग्रीर उसके सैनिकों का नैतिक बल भी डांवांडोख हो रहा था। पश्चिमी मोर्चे पर भी उसे निरन्तर पीछे हटना पड़ रहा था और रोम की फौजें सिकन्दरिया के दरवाजे पर स्ना खडी हई थीं। उघर स्टेलिनग्राड की बस्तियां भी भ्राए दिन जर्मन रूसियों के हाथ से छीन रहे थे भीर स्टालिन-ग्राड का पतन सन्तिकट था। ऐसे भीषण समय में भी ब्रिटिश सरकार ने भार-तीय माकांक्षामों के साथ मखील करना ही उपयुक्त समभा। सर स्टेफर्ड किप्स से, जिन पर भारतीयों का गहरा विश्वास था, कभी भी ऐसी अप्राशा न थी कि वह कोई ऐसा मसविदा पेश करेंगे जिसमें केवल कोरे वायदे हों ग्रीर वास्तविक रूप में भारतीय हाथों में राजसत्ता सौंपने के कोई ठोस प्रस्ताव न हों। सर स्टेफर्ड किप्स की योजना मिस्टर चिंचल, एमरी तथा सर किप्स की मिली हुई भाव-नायों का सार था। जिसमें एक भ्रीर पूर्ण स्वतंत्रता देने का वचन था तो दूसरी म्रोर उस वचन को निष्क्रिय तथा निकम्मा बनाने के सारे उलभाव व प्रतिबन्ध मौजूद थे। इस प्रकार किप्स-प्रस्ताव ने भारतीय श्राकांक्षाओं को गहरी चोट पहुंचाई श्रीर उसकी विफलता ने जनता में और भी ग्रधिक क्षोभ,बेचैनी, भूं भला-हट भीर रोष पैदा कर दिया। लोगों को यह विश्वास हो चला था कि भ्रंग्रेज भारत का तब तक न छोड़ेंगे जब तक कि उनसे अधिक शक्तिशाली ताकत उनको मारकर निकाल न दे। इस प्रकार के विचारों ने देश में अंग्रेजों के प्रति गहरा अविश्वास, घृणा व द्वेष पैदा कर दिया था जो अप्रत्यक्ष तरीके से भुरी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति के इष्प में बदलने लगा था।

ठीक ऐसे ही समय कई प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि अगस्त मास में १३ से २३ तारीख़ तक भयंकर परिवर्त्तन होंगे । इसका भी लोगों पर जादू जैसा ग्रसर पड़ा । जनता ने कहा, 'ग्रंग्रेज हारे' ग्रीर गांधीजी ने कहा, 'ग्रंग्रेजो भारत छोड़ो' । दोनों बातों ने गहरा मेल खाया । यह पा वातावरण ग्रगस्त-विद्रोह से पहले, जब कि सड़कों पर, दूकानों पर, रेलों पर, चौराहों पर, चारों तरफ लोगों में इसी तरह की बातें चल रहीं थीं । ६ ग्रगस्त की नेताग्रों की गिरफ्तारी ने देश में बिछी हुई बारूद में चिनगारी लगा दी । जनता पागल हो उठीं । उसने कांग्रेस व कांग्रेस नेताग्रों पर हुए प्रहार को ग्रपनी ग्राशाग्रों, अभिलाषाग्रों ग्रौर ग्राकांक्षाग्रों पर प्रहार समका ।

### नौ अगस्त सन् १६४२

भारतीय इतिहास में नी ग्रगस्त एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। ग्रगस्त के अन्य दिनों की तरह इस रोज भी बम्बई में एक भंयकर तुफान की आशा की जो रही थी। चारों तरफ बादल घिरे हुए थे। तुफान ग्रवश्य ग्राया पर था वह राजनैतिक । इस तुफान ने भारतीय राजनीति के सारे रूप को ही बदल दिया । ब्रिटिश नौकरशाही का ध्रपनी पूर्व संगठित योजनानुसार कांग्रेस पर विद्युत आक्रमण प्रारम्भ हमा । यह जापानियों के पर्ल हारबर पर किये गये कमीने हमले से भी कहीं बढ़ा-चढ़ा था। कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन द तारील के रात के १० बजे समाप्त हुमा। 'भ्रंग्रेजो भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुमा। गांघी जी ने वायसराय को पत्र लिखने का संकेत किया। उघर ब्रिटिश नौकर शाही ने ९ ग्रगस्त को सारे देश में ग्रपना हमला बोल दिया। कई दिन पहले से नेताओं की गिरफ्तारी के बारन्ट हर जिले में मेजे जा चुके थे। पिकल सरकूलर दवारा केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को कुछ हिदायतें दे दी थीं कि किस प्रकार उन्हें कांग्रेम तथा उसकी मांग के विश्व यहां तथा बाहरी देशों में जनमत तैयार करना चाहिए। यह सब बातें इस बात का सबूत देती हैं कि बिटिश नौकरशाही ने अपने को पहले ही से एक निश्चित व पूर्ण संगठित भाकमण के लिए तैयार कर रखा था । प्रस्ताव के पास होते ही हुकूमत की

सारी नागरिक भीर सैनिक मशीनरी हरकत में धागई। कार्य-समिति के सदस्य तथा हर सूबे, जिले, शहर भीर गांव के कांग्रेसी नेता पकड़ लिए गये। श्रखवारों के गले घोंट दिए गये। आडिनेंसों भीर 'भारत रक्षा कानून' का राज्य स्थापित हुआ। इन श्राडिनेंसों का एक ही श्रिभिप्राय था कि जनता में नेताभों की गिरफ्तारी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन न हो। कांग्रेस-संगठन ग़ैर कानूनी करार दे दिया गया। कांग्रेस-दफ्तरों पर ताले पड़ गये व उनकी सम्पत्ति की जब्त कर लिया गया। इस प्रकार सारे देश में श्रद्ध-फीजी कानून स्थापित किया गया। सारा ही देश एक बड़ा जेलखाना बन गया भीर कांग्रेस तथा जनता पर जबरदस्ती संघर्ष लादा गया। स्वभावतः इसकी प्रतिक्रिया हुई। जोश व रोष से परिपूर्ण जनता ने विरोध प्रदर्शन किये, सभायें कीं, हड़तालें कीं, दफा १४४ को तोड़ा भीर 'भंग्रेजो भारत छोड़ो' के नारे से प्रभावित तथा खुले विद्रोह की प्रवृत्ति से प्रोत्साहित जनता विभिन्न कार्य-क्रमों की तलाश में भटकने लगी।

# कांग्रेस का नेतृत्व

प्रत्येक धान्दोलन में एक नेता की धावश्यकता होती है, जो उसके रूप एवं उसकी गति-विधिको निर्धारित करता है तथा परिस्थितियों के कारण इधर-उधर बिखरी हुई जनता की शक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ध्रोर प्रेरित करता है। वह प्राक्रमण करने तथा भाक्रमण से बचने के ऐसे हंग निकालता है जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस बिटिश साम्राज्यशाही के चंगूल से खुटकारा पाने के प्रयत्न में जनता की सदा ही ऐसा नेतृत्व प्रदान करती आई है भीर सन् १९४२ के खुले विद्रोह में भी वह अपने इस कर्त्तव्य को पूरा करने में तिनक भी पीछे नहीं रही। सन् १९१४ के बाद प्रथम महायुद्धकी घटनाधीं के कारण जो एक जागृति का काल धाया, उसमें कांग्रेस ने बड़ी शक्ति हासिल की और वह एक सुसंगठित संस्था बन गई। देश के सुख-दु:खमें तथा उसकी ग्राधिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति में पूरा सहयोग देने के कारण उसने जनता का हृदय जीत लिया है भीर उसका प्रभाव देश के एक कोने से दूसरे कोने तक छा गया है। उसने अपने मनुभव एवं दूरदिशता के माधार पर सामाज्यशाही के जुए को उतार फेंकने के लिए ग्रहिसा, ग्रसहयोग एवं सत्याग्रह की एक नूतन कला की सुष्टि की है, नवीन टैकनीक ईजाद की है। महात्मा गांधी ने इसे एक ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व प्रवान किया है, जो सन् १९२०-२१, १६३०-३१ १६४० व ४६ के

विपत्तिपूर्ण एवं नाजुक समय में भी खरा उतरा। इन झान्दोलनों तथा इनसे प्राप्त होने वाले फायदों के कारण भारतवासी घाशाबादी हो गये भीर उनका अपने नेताओं तथा भ्रपने लक्ष्य की सफलता में पूरा विश्वास जम गया ।

सन् १९४२ का विपत्तिकाल कांग्रेस नेतृत्व की परीक्षा का समय या, जिसमें वह पूरी तरह सफल सिद्ध हुम्रा है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जब कि किसी नेतृत्व को ऐसे विचित्र एवं नाजुक समय का सामना करना पड़ा हो। कांग्रेस नेतृत्व को जिस विपत्ति का सामना करना पड़ा, वह स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं थी, वह तो सच्चे म्रर्थ में विश्व-व्यापी थी। साथ ही विपक्षियों के साधन इतने म्रधिक थे कि उनकी शक्ति का निर्धारण करना म्रासान न था। छिपाव एवं दगाबाजी की कूटनीति चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। युद्ध इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था कि साधारण म्रादमी के लिए यह म्रनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दूसरे ही क्षण क्या होने वाला है। समस्त संसार छिन्न-मिन्न हो रहा था। बड़े-बड़े राष्ट्र विजेता के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। हरेक वस्तु पतन के कगारों पर खड़ी थी भ्रीर समस्त संसार एक तूफानी समुद्र के रूप में बदल गया था।

ऐसे घोर विपत्तिकाल में कांग्रेस को भारत जैसे महान् देश के ४० करोड़ नर-नारियों का नेतृत्व करना था ग्रीर वह भी इस ढंग से कि मुसीबत न उठानी पड़े ग्रीर सफलता भी मिल जाय। एक छोटी सी गलती के कारण देश को एक ऐसे खतरे के गड्ढे में जा गिरने का डर था जहां से वह पीढ़ियों तक वापिस न निकल पाता। ग्रतएव जब हम इन परिस्थितयों के साथ सन् १६४२-४६ की भयानक घटनाग्रों की जांच करते हैं तो हमें महात्मा गांधी की दूरदिशता, बुढिमानी एवं ग्रनुभव का पता चल जाता है। वास्तव में महात्मा गांधी ने बहुत सी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। जिस राजनैतिक स्थित को लोग पराजय की दृष्टि से देखते थे वही ग्राज गौरवपूर्ण जीत दिखाई दे रही है।

प्रत्येक नेतृत्व में सोवधानी, दृढ़ता एवं जोश इन तीन बातों की बड़ी धावश्यकता होती है। एक बढ़ती हुई विपत्ति की भिन्न-भिन्न धवस्थाओं में कभी सावधानी, कभी दृढ़ता धौर कभी जोश से काम लेना पड़ता है। सर्वे भयम सावधानी की जरूरत है। एक योग्य नेता के लिए धपनी तथा विपक्षी की शक्तियों का तुलनात्मक धध्ययन धनिवार्य होता है। उसे धपने द्वारा तथा विपक्षी द्वारा धपनाए जाने वाले सभी सम्भव साधनों को पहले से ही सोच कर इन्तजाम कर लेना पड़ता है धौर साथ ही इन सब के परिणामों पर विशेष

ष्यान रक्षना पड़ता है। इसके ग्रितिस्त तेजी से फैलते हुए युद्ध के प्रारम्भ काल में ही जनता को किसी बड़े ग्रान्दोलन के लिए खड़ा कर देना ग्रदूरदिशिता-पूर्ण एवं बसामियक होता है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उस विषम परिस्थिति में इन सब बातों को सोच समभ कर बड़ी सावधानी तथा दृढ़ता के साथ प्रपने कदम रख रहा था। पर लोग इस बात का उस समय समभ न पाये थे। श्रतः कुछ लोग उस पर ग्रस्थिरता का ग्रीर कुछ इरपोकपन का दोषारोपणे करने लगे। कुछ इससे ग्रीर ग्रागे बढ़े ग्रीर उन्होंने उस पर सम्भाव्य कान्ति के मौके पर दगाबाजी करने का लांछन लगाया। किन्तु बाद की घटनाग्रों ने उनके इन ग्रारोपों को बिल्कुल ग़लत साबित कर दिया तथा यह बात भी साफ तौर से प्रकट कर दी कि कांग्रेस ने युद्ध के प्रारम्भ काल में जिस नीति को श्रपनाया था वह सोलह ग्राने विवेक-पूर्ण थी।

ज्यों ही परिस्थित कुछ, गम्भीर हुई श्रीर आने वाली घटनाओं का चित्र सामने ग्राया त्यों ही कांग्रेस-नेतृत्व को एक ऐसी सुदृढ़ तजवीज तैयार करने का मौका मिला जिसे वह संकट-काल के ग्रन्त तक ग्रपनाता। मलाया, बर्मा ग्रादि में स्थान-स्थान पर हार होने के कारण लोगों का विश्वास ग्रंग्रेजों की शिक्त पर से हटता जा रहा था। ग्रंग्रेजों की थल, जल एवं हवाई शिक्त को बुरी तरह हानि पहुँच चुका थी। या यों कहिए कि ग्रंग्रेज काफ़ी हद तक परास्त हो चुके थे। ग्रतः स्वाभाविक रूप से ही ग्रंग्रेजों का प्रभाव उठ गया था तथा नैतिक दृष्टि से भी उनमें शिक्त-क्षीणता, कमीन।पन एवं पतन के चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने लग गये थे। इसलिए कांग्रेस-नेतृत्व के लिए विरोध करने तथा ग्रपनी मांग दृढ़तापूर्वक रखने का यह ग्रच्छा मौका था। उसने इस बात को समक्षा और ग्रपनी मांगें तैयार की तथा देश का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। ज्यों-ज्यों समय के साथ युद्ध भारत की सामा पर पहुँचता।गया, त्यों-त्यों वांग्रेस की आवाज ति होती गई ग्रीर टसके नेता ग्रपने संगठन को दृढ़ करने तथा युद्ध के ग्राधार पर जनता को तैयार करने का ग्रथक प्रयत्न करते गये।

इस प्रकार सन् १९४२ का नाजुक समय ग्रा पहुंचा और जापान हांग-कांग से इम्फाल तक ग्राश्चर्यंजनक गति से बढ ग्राया, जिससे इन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन-सत्ता बिल्कुल निष्ट होगई। ग्रतएव यह वह मौका था जब कि एक ऐसा कदम उठाया जा सकता था जो निहत्थे लोगों को ग्रपन पैरों पर खड़े होने का इच्छा एवं सामध्यं प्रदान करता ग्रीर उनको तेजी से खिन्न-भिन्न होते हुए सामाजिक ढांचे के स्थान पर एक उन्नत समाज का निर्माण करने के लिए जी-जान से प्रयत्न करने को प्रेरित करता। सचमुच यह वह ग्रवसर था जिसकी भारतवासी सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे; क्योंकि निर्देगी एवं ग्रत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा जबरन लादी हुई समाज-व्यवस्था ने उनको पीस दिया था और उनका ग्राधिक, सामाजिक तथा नैतिक पतन हो चला था। ग्रतएव वे एक ऐसे मौके की बाट में थे जब कि वे ग्रपने बन्धनों को तोड़ फेंकें ग्रीर एक बिलकुल नवीन, उदार एवं उन्नत व्यवस्था की स्थापनो कर सक्नें।

सन् १९४२ का स्नहला प्रभात श्राया । समय के साथ सदा की भांति ग्रीष्म एवं पतभड़ ऋतुयें बारा-बारी से ग्राईं ग्रीर हमें बसन्त ऋतु प्रदान करके चली गईं। पर इस बार वे देश को बसन्त के साथ एक उपहार भ्रौर दे गयीं। वह उपहार था ग्राजादी एवं उन्नति हासिल करने के लिए क्रान्ति का सन्देश । ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति के ग्रकाट्य नियमों के ग्रनुसार गुलामी की जंजीरों की कड़ियां स्वत: ही छिन्न-भिन्न होना चाहती हैं। श्रत-एव भारतवासियों के सामने यह प्रश्न था कि वे इस सूत्रवसर का लाभ उठा कर कुछ करेंगे या हाथ पर हाथ धरे समय निकाल देंगे। जनता में ऋांति की एक तीव लालसा दिखाई पड़ रही थी ग्रीर लोग बड़ी ग्रात्रता से कांग्रेस के नेतृप्व की स्रोर देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कांग्रेस ऐसे मौके पर उनका नेतृत्व करेगीया कर्त्तंव्य पूरा न कर सकने के कारण भ्रपना प्रभाव खो बैठेगी। भला कांग्रेस ऐसे भ्रवसर पर कब चकने लगी ? उसने लोगों को सचेत किया, ''संगठित एवं नियन्त्रित रूप में आगे बढ़ी और गुलामी की जंजी रों को तोड़ कर फेंक दो। श्रपने-श्रापको पूर्ण स्वतंत्र समझो श्रीर उसी रूप में काम करो। जो भूमि अपने हिस्से की है उसे अपने अधिकार में कर लो अपैर यदि कोई शक्ति, चाहे वह जर्मन हो, चाहे जापान, चाहे ग्रंग्रेज हो, चाहे ग्रीर कोई, तुमसे उसको छीनना चाहे तो उसका पूर्ण दृढ़ता से मुकाबला करो।"

बास्तव में जब कोई सेना ग्रपनी इच्छित भूमि को हिथयाने के लिए बढ़ती हैं तो उसे ग्रपनी रक्षा करने के लिए किसी साधन की ग्रावश्यकता होती हैं। क्या कांग्रेंस-नेतृत्व ने ग्रान्दोलन के लिए तैयार जनता को ऐसा कोई साधन दिया जिससे वह शत्रु के प्रतिघात को नाकामयाब बनाने में सफल हो सके ? क्या उसने जनता को पीछे हटने का कोई साधन दिया ? हमें इसी प्रकार के नाजुक प्रश्नों के ग्राधार पर कांग्रेस की जाँच करनी चाहिए; क्योंकि इससे ही इम उसकी बुद्धिमानी, निपुणता, सावधानी, ग्रादर्शवादिता, विपत्तियों का सामना करने की दृढ़ता ग्रादि गुणों को जान सकते हैं।

#### त्रान्दोलन की लपटों में

इस प्रकार देश एक भीषण ग्रान्दोलन की लपटों से घिर गया भीर जैसी कि श्राज्ञा की जाती थी, नेता लोग जेल के सीखचों में बन्द कर दिए गए । ग्रतः जब नेता लोग नहीं रहे तो हर एक स्त्री-पुरुष पर ग्रपने नेतृत्व की जिम्मेवारी आगई और जनता ने अपने विश्वस्त नेताओं के अभाव में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का सब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । मदान्ध माम्राज्यवाद के निर्देयतापूर्ण दमन ने लोगों के हृदय में तीव लगन एवं दृढ़ता उत्पन्न कर दी थी कि शारीरिक यातनायें सहन करके भी उन्हें श्रंग्रेजी शासन का मुकाबला करना चाहिए तथा उसे पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ग्रतएव जनता ने विपक्षी पर ग्राक्रमण करने के नए साहसपूर्ण तरीके ईजाद किये ग्रीर उनके ग्राधार पर ग्रान्दोलन को चलाया। इस बीच ग्राजादी के कुछ नए एवं पुराने सैनिक ग्रागे ग्राए ग्रीर शत्रुपर ग्राक्रमण करने के लिए जनता कापण-प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने जनता के हृदय में भ्रषिकार प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत कर दी ग्रीर उसे कार्य रूप में लान का मार्ग भी बता दिया । ग्रतएव स्वाभाविक रूप से ही इन नेताओं को कल्पनातीत ख़्याति प्राप्त हुई। वास्तव में युद्ध काल से ही दूसरे देशों की परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस में एक क्रांतिकारी दल तैयार हो रहा या जो राष्ट्रीय यद्ध-नीति को क्रान्तिकारी ह्य देना चाहता था। श्री सुभाषवाब इस प्रकार की विचार-घारा के प्रतीक थे। जब तक वह भारत में रहे, निरन्तर इस नीति को प्रोत्साहन देने एवं कार्य 💌 में परिणत करने की कोशिश में लगे रहे। ग्रीर जब वे देश से बाहर चले गये तो वहाँ पर उन्होंने भ्रपने इस प्रयत्न को भन्त तक जारी रखा। सिंगापुर में प्रसिद्ध आजाद हिन्द फौज का निर्माण कर तथा बर्मा एवं भारत की सीमा पर आजाद हिन्द फौज की ग्रंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़वाकर श्री सुभाषवाबू ने श्रपनी इसी भावना का परिचय दिया।

इधर भारत में भी उस समय बहुत से व्यक्ति. सुभाषबाबू की इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त अवसर की बाट देख रहे थे। सौभाग्य से १९४२-४३ में भारतीय जनता ने जो क्रांतिकारी प्रयत्न किए उनके कारण इन लोगों को अपनी इस नीति का प्रयोग करने का अच्छा अवसर मिल गया। इस प्रकार पिछले वर्षों की अपेक्षा अब हम अधिक अनुभवशील हैं। जब बातावरण शान्त हो जाय तो हमें इन विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं प्रगतियों की वैज्ञानिक ढंग पर निष्पक्ष आँच करनी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय ज्ञान-कोष समृद्धिशाली बने भीर हमारे भावी भ्रान्दोलन धिषक सफल हो सकें।

# युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्णधार

यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम भ्रवहेलना नहीं कर सकते। एक राष्ट्रीय युद्ध में भ्रनेक नायक उत्पन्न हो जाते हैं भ्रौर खूब स्थाति प्राप्त करते हैं। हाल ही में समाप्त होने वाले महायुद्ध में रोमेल, मोन्टगुमरी, मैक आर्थर, टिमोशेन्को भ्रादि अनेक जनरलों ने महत्त्वपूर्ण काम किये भ्रौर स्थाति के शिखर पर पहुँचे। परन्तु युद्ध के समाप्त होने भ्रौर सामाजिक भ्रवस्था के स्वभाविक स्थिति में भ्रोने पर हमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक एवं भ्राधिक परिस्थित के भ्रनुरूप ही स्थान देनां चाहिए। शान्ति-काल में किसी युद्धनायक के हाथों में राष्ट्र की बागडोर सौंप देना बहुत ही घातक होगा, क्योंकि इससे सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा श्रस्त-व्यस्त हो सकता है।

सैनिक दृष्टि से भी किसी खास मोर्चे पर समय एवं परिस्थिति के अनु-रूप काम में लाई जाने वाली अस्थायी नीति का एकांगी महत्त्व ही होता है, उसकी सम्पूर्ण युद्ध-नीति के साथ समता नहीं की जा सकती; क्योंकि सम्पूर्ण युद्ध-नीति में युद्ध की तैयारी, शान्ति-काल की कूटनीति, प्रचार, आक्रमण करना, विपक्षी के आक्रमण का मुकाबला करना, समय पड़ने पर पीछे हटना, रसद इकट्ठी करना तथा उसे विभिन्न मोर्चों पर भेजना, सैनिक भर्ती, सन्धि करना भादि अनेक जटिल समस्यायें शामिल हैं। इस प्रकार इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि देशों में उन जनरलों को, जिन्होंने कठिन मोर्चों पर विजय प्राप्त की है तथा अ।क्रमण करने एवं विपक्षी के आक्रमण से बचने के अनेक लाभप्रद एवं सफल तरीके निकाले हैं, अनावश्यक महत्त्व देना हानिप्रद सिद्ध होगा।

सच्चे एवं स्थायी हित की दृष्टि से देश की बागडोर उन्हीं नेतामों के हाथ में सौंपनी चाहिए जिनका म्रनुभव परिपक्व हो, जिनको बहुत पुराना तजुर्बा हो, जिन्होंने ग्रपनी ईमानदारी, लगन एवं त्याग के द्वारा जनता के नेतृत्व का प्रिकार प्राप्त किया हो तथा जो ग्रपन ग्रादशों के ग्राधार पर एक बड़े भीर उन्नत राष्ट्र के गौरव के अनुरूप सामाजिक संगठन निर्माण करने की क्षमता रखते हों।

#### कार्यक्रम

कोध एवं रोष से जन्मल भीर जोश से भरी हुई जनता कुछ करना चाहती

थी। उसमें साहस था, जोश था घीर थी घपने-आपको स्वतंत्र करने की तीत्र इच्छा। बढ़ते हुए दमन चक्र तथा दिल दहलाने वाली घटना घों के रूप में लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही का नंगा नाच देख चुके थे ग्रीर उघर जेल के सीखचीं में से उन्हें अपने प्रिय नेता महात्मा गान्धी का 'करो या मरो' का गगन-भेदी स्वर मृनाई पड़ रहा था।

मान्दोलन को चलाने के लिए उन्हें एक निश्चित कार्यक्रम कौन देगा ? क्या नेताओं ने अपने पीछे कोई निश्चित कार्यक्रम छोडा है ? यदि नहीं तो स्यो ? कोई कार्यक्रम न पाने की सुरत में जन्हें क्या करना है ? इस प्रकार के कितने ही प्रक्त थे जिन पर जनता के लिए ठंडे दिल से विचार करना ग्रावश्यक था ।परन्तू जब जनता ग्रान्दोलन प्रारम्भ कर देती है तो वह किसी प्रकार का ग्रवरोध सहन नहीं कर सकती शीर उसके सामने जो भी हथियार श्राता है, चाहे वह कितना ही खराब क्यों न हो, उसे भ्रपने क्रान्तिकारी उपयोग में ले आती है। यह एक नियम है। यही बात नेताश्रों की गिरफ्तारी के बाद यहां हुई। उस समय देश में यह बात जोरों से फैल चुकी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य-वाद के शासन-सूत्र को पंगु बना देना भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है। इतने ही में भारत-मंत्री श्री एल॰ एस॰ एमरी ने कांग्रेस को बदनाम करने एवं उस पर दोषा-रोपण करने की नीयत से तोड-फोड का एक कार्यक्रम ब्राडकास्ट किया जिसमें ११ बातें थीं। जनता ने इस ब्राडकास्ट को अपनी उत्तेजित भावना से देखा श्रीर उसके सामने जो भी ब्रिटिश शासन का चिन्ह ग्राया उसे वह नष्ट करने पर तुल गई। परिणाम-स्वरूप पुलिस थाने जला दियं गए या तहस नहस कर दिये गये, डाकखाने लुट लिए गए, मीलों तक रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गई, सरकारी रिकार्ड फ्ंक दिये गये भीर इसी प्रकार भ्रनेक तरीकों से सरकारी शासन पर प्रहार किया गया भीर उसे काफी क्षति पहुंचाई गई।

# कार्यक्रम किसने दिया ?

यह कार्यंक्रम किसने दिया, यह एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बन गया है। कुछ लोग इसे एमरी के दिमाग की उपज बताते हैं। कुछ कहते हैं धुरी रेडियो एवं श्री सुभाष बाबू के बाडकास्ट द्वारा जनता ने इसे प्राप्त किया भीर कुछ लोग इससे भी भागे बढ़ते हैं श्रीर वे इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के उन नेताभों पर डालते हैं जो प्रथम दौर में गिरफ्तार न किये जा सके श्रीर जो इस प्रकार कार्य-कम बनानें तथा उसका प्रचार करने को स्वतन्त्र थे। हमारी समक्ष में ये सब बातें व्यर्थ की हैं। यह बात सभी जानते हैं कि जब प्रभान नेता गिरफ्तार कर

लिये गये तो उनके पीछे देश में एक ग्रत्यन्त कान्तिकारी भाव उबाल खा रहे थे। बम्बई में लोगों ने 'कौसिल आफ एक्शन'यानी 'संघर्ष समिति' की स्थापना करके ग्रपने हृदय के इन भावों को दुनिया के सामने व्यक्त कर दिया। यह पहली संगठित कान्तिकारी संस्था थी भीर इसमें काँग्रेस के उन नेताभ्रों ने भी, जो गिरफ्तार नहीं किये जा सके थे, भाग लिया था। इस संस्था के कार्यकर्ताभ्रों ने ग्रपना एक स्वतंत्र प्रेस तथा ब्राडकास्ट स्टेशन बना लिया था, जिनके द्वारा ये ग्रपने ६ धर-उधर बिखरे हुए साथियों एवं जनसाधारण को ग्रान्दोलन चालू रखने के सम्बन्ध में हिदायते देते थे। ये लोग तीन बातों पर खास जोर देते थे— १. यातायात के साधन नष्ट करना। २. गावों में सरकारी सिक्के का बहिष्कार कर उसके स्थान पर वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रथा की स्थापना तथा ३. पुलिस एवं फौज का विरोध।वैसे लोगों को सरकारी संस्थाभ्रों, जैसे पुलिस थानों, रेल्वे स्टेशनों, डाकघरों, माल गोदामों, अदालतों ग्रादि पर कःजा करने तथा मिलों, फैक्टरियों, स्कृत-कालेजों ग्रादि में हड़ताल कराने के लिए भी उत्साहित किया जाता था।

### कोई कार्यक्रम क्यों नहीं दिया गया ?

नेताग्रों ने जनता को कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं दिया ? इस सम्बन्ध में दो बातें विचार करने की है। क्या नेता लोग बिना किसी पूर्व चेतावना के गिरफ्तार लिये गये ? या क्या कोई निश्चित कार्यक्रम देने के प्रश्न को उन्होंने उस समय जान बुक्त कर टाल दिया था ?

जो महात्मा गांधा की प्रकृति को जानते हैं उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। यह सभी जानते हैं कि कोई कार्यक्रम तभा दिया जा सकता है जब कि उसे पूरा करने की मशीनरी तैयार हो ग्रीर उसमें एक निर्देशी विपक्षी के प्रहार को सहने की क्षमता हो। उस समय जो परिस्थिति थी उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि ज्यों ही आन्दोलन प्रारम्भ हुग्ना कि नेता लोग जनता से छीन कर जेल के सीख चों में बन्द कर दिये जायंगे ग्रीर इस प्रकार लोगों को ग्रपना नेतृत्व स्वयं करना पड़ेगा। ऐसी हालत में यह बिलकुल अनुचित था कि बिना किसी नेतृत्व के लोगों को तोड़-फोड़ का क्रान्तिकारी कार्यक्रम दे दिया जाता। गान्धीजी को यदि यह विश्वास होता कि वह अपने कार्यक्रम को भन्त तक कार्यान्वित कर सकेंगे तथा एक ग्रीहिसक भान्दोलन में लोगों का नेतृत्व करने के लिए खुले छोड़ दिये जायंगे तो वे एक निश्चित कार्यक्रम भवस्य देते, क्यों कि वे स्वयं ऐसा करना चाहते थे। किन्तु भवानक वह कैंद कर लिये गये

भीर उनकी नीति एवं स्यवहार-कुशलता ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह लोगों को भ्रपनी प्रकृति तथा सामर्थ्य के भनुरूप स्वयं ही भ्रपना कार्य-कम तैयार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। फौजी दृष्टि से भी उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए हुक्म देना बिलकुल भ्रनुचित एवं हानिकर था। हुक्म वे ही भ्रफसर दे सकते हैं जो स्वयं घटनास्थल पर सिपाहियों के साथ ऊची-नीची स्थिति का सामना करते हैं एवं उसका निरंतर भ्रध्ययन करते हैं। जब इस बात की निश्चितता न हो तो नेता के लिए यही बात शेष रह जाती है कि वह जनता को भ्रान्दोलन के विषय में, साधारण बातें बता दे अर्थात् नारा, चेतावनी भ्रादि दे । काँग्रेस-नेतृत्व ने भ्रपने इस कर्तव्य को पूरा किया भीर ज्यों-ज्यों भ्रांदोलन शुरू होने का समय भ्राता गया, नेताभों ने बार-बार भ्रपने भाषणों द्वारा लोगों को इन बातों का ज्ञान कराया तथा श्रिखल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सामने भाषण देते हुए ६ अगस्त को तो महात्मा गांधी न बिलकुल खुले शब्दों में इन बातों का निर्देश कर दिया।

कोई निश्चित कार्यक्रम न देने का एक और भी मुख्य कारण है। कोई भी नेता भ्रान्दोलन के बीच में उत्पन्न होने वाली तमाम सम्भाव्य परिस्थितियों का पहले से ही भ्रनुमान नहीं लगा सकता । भ्रतः जब नेता को स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि परिस्थिति के भ्रनुसार वह भ्रपने हुक्म को बदल सकने के लिए स्वतंत्र न होगा तो ऐसी भ्रवस्था में पहले से ही भ्रपनी सेना को एक निश्चित हुक्म दे देना कितना घातक हो सकता है यह सभी जानते हैं। ऐसी भ्रवस्था में युद्ध-स्थल पर उचित नेतृत्व न कर सकने के कारण नेता पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भा जाती है। उस दशा में सैनिक एक भ्रजीब परिस्थिति में पड़ जाते हें भौर पीछं हटना, बगल से भ्राक्रमण करना भ्रादि भ्रसम्भव हो जाता है। इस प्रकार सैनिकों का जीवन भ्रपने नेता के हाथों में चला जाता है जो स्वयं अपने निर्दयी चालाक विपक्षी की दया पर ही जीवित रह सकता है। इन बातों को सोचते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की भ्रजीब परिस्थिति में यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया जाता तो वह हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने के भ्रलावा विपक्षी के लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होता भीर इस प्रकार हुम दोहरी मार खाते भीर पिस जाते।

## श्रांदोलन के तूफानी केन्द्र

प्रारम्भ में सारे देश में हड़तालें, विरोधप्रदर्शन, जुलूस व सभाएं हुईं। पर माथही साथ जहाँ-जहाँ भी मिस्टर एमरी की कांग्रेस-प्रोग्राम सम्बन्धी

घोषणा, सुभाष बाबू के नाम पर धुरी रेडियो द्वारा बाडकास्ट किया जाने वाला प्रोग्राम तथा प्रस्तिल भारतीय कांग्रेस के नाम से बाँटे गये पर्चे पहुँचते गए वहाँ-वहाँ पर सरकारी इमारतों, संस्थाओं तथा सरकारी सत्ता के चिन्हों, जैसे कचहरियों, थानों, डाकखानों इत्यादि पर जनता के सामृहिक प्रयत्न प्रारम्भ हुए । पर यह प्रोग्राम केवल उन्हीं इलाकों में प्रधिक फला-फूला ग्रीर स्वभावतः अपनाया गया जहाँ पर या तो युद्ध के विविध दबावों के कारण जनता तंग आ चुकी थी या ग्राधिक परेशानी बढ़ चुकी थी या कांग्रेस नेतृत्व का जनता पर गहरा प्रभाव या या कांति के लिए मन्य उपयुक्त कारण ग्रपनी परिपक्व भवस्था को पहुँच चुके थे। उन इलाकों में यह प्रोग्राम तेजी से चला। इसीलिए ग्रान्दोगन के तुफानी केन्द्र ग्रासाम घाटी के जिले, बंगाल के पश्चिमी जिले, मिदनापूर, बिहार के उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी इलाके, युक्तप्रांत के पूर्वी जिले, उड़ीसा मे बालासोर जिला, महाराष्ट्र में सतारा, पूर्वी खानदेश, पश्चिमी खानदेश विशेष रूप से रहे। यह प्रश्न किया जा सकता है कि आखिर इन्हीं इलाकों में ग्रान्दोलन का तूफान ग्रधिक क्यों उठा ? उत्तर बड़ा सरल है । वहाँ पर शिक्षा का प्रधिक प्रचार है, गाँव-गाँव में पढ़े-लिखे लोगों की काफी संख्या है, फौजी मर्ती के ये केन्द्र हैं श्रीर सन् १८५७ के गदर के समय भी ये सब जिले मन्त समय तक भ्रयनी भ्राजादी के लिए लड़ते रहे थे। यहाँ पर बहादूर लोग रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यहां के लोग लुक छिप कर लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए प्रधिक समर्थ हैं। यहाँ इस लड़ाई में जनता पर हर प्रकार के बोभ पड़ चुके थे। अपने युद्ध-प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा रखे थे। चूं कि इन इलाकों से काफी ग्रधिक संख्या में लोग फीज में भर्ती हो चुके थे, इसलिए उनके भाई व रिश्तेदार जो इन इलाकों में बसते थे, कुछ ऐसा सोचने लगे थे कि ग्रब भ्रपने फीजी भाइयों से मिलने का केवल एक ही उपाय है कि हिन्द्स्तात मुक्त हो जाय । इन बातों के ग्रालाबा ये वे इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस नेतृत्व का जनता पर गहरा प्रभाव था।

इस ग्रांदोलन का दूसरी विशेषता यह रही कि इसके तूफानी केन्द्र मुख्यत: उन इलाकों में रहे जो जापानी बमबाजी के नजदीक पड़ते थे । वहां की जनता को विश्वास हो चला था कि जापानियों के जुल्म भी उन्हीं को सहने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो भ्रपनी श्राजाशी के लिए ही क्यों न मरें । यही कारण ह कि पुरी, पूर्वी गोदावरी, गन्टूर, कोयच्य-दूर, बंगाल में कन्टाई इत्यादि जितने भी पूर्वी तट के इलाके हैं उन सब बें भयंकर विस्फोट हुन्ना। हमारा तात्पर्य यहां पर उन कारणों को बताने का नहीं है जिनकी वजह से यह सब इलाके झान्दोलन के मुख्य केन्द्र बने। केवल संकेत रूप से यह बताना है कि क्यों इन खास इलाकों में आंदोलन तेज़ी से रहा और क्यों एक विशेष प्रकार का झान्दौलन इन्हीं इलाकों में हुआ। उपरोक्त कारणों के झितिरिक्त और भी एसे ही कारण थे जो इन इलाकों के झांदोलन में सहायक हुए थे।

तूफ़ान उठा, वेग से बढ़ा श्रीर श्रन्त में यहाँ तक दीख पड़ा कि करोड़ों ने किसी-न-किसी रूप में इसमें सहयोग दिया । पाँच-छः माह बाद श्रान्दोलन का सामूहिक रूप खत्म हुआ। देश में सैनिक शक्ति स्थापित हुई। सरकार की श्रोर से कुछ श्रांकड़े छपे हैं, उनके श्रनुसारः—

पुलिस तथा फौज की गोलियों से मरे व्यक्तियों की संख्या 680 पुलिस तथा फौज की गोलियों से घायल व्यक्तियों की संख्या १,६३० कितनी बार गोलियां चलाई गयीं ५३८ गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या ६०,२२९ नज़रबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या 85,000 उन स्थानों की संख्या जहां फीज बुलाई गयी ६० उन स्थानों की संख्या जहां हवाई जहाजों से बम गिराए गए (पटना, भागलपुर, निदया, मुंगेर,तलकेरा श्रौर तमलक) Ę स्टेशनों की संख्या जो दिसंबर मास तक बरबाद किए गए ३१८ गिराई गयी गाड़ियों की संख्या 31 तोड़-फोड़ द्वारा रेलवे विभाग की क्षति रु० १८,००,००० मोटर लारियों की क्षति रु० ९,००,००० स्टेशन की इमारतों की क्षति ₹0 5,₹0,000 स्टेशनों की श्रन्य सामग्री की क्षति रु० ६,४०,००० पोस्ट भ्राफिसों की संख्या जिन पर हमले किये गये। 848

नोट-इनमें से ६० पूर्णरूपेण बरबाद किए गए, २५२ बुरी तरह से बरबाद किए गए और बहुत से गोलीबार द्वारा बरबाद किए गए ।

नकद तथा दूसरी तरह से की गयी क्षिति ह० २,००,००० कितनी जगह टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये १२,००० उपरोक्त हर्जाने के ग्रलावा डाकखानों तथा तारघरों के ग्राफिसों में १,००,००० रुपए से ग्रिकिक का फरनीचर बरबाद कर दिया गया। सैंकड़ों स्कली

इमारतों को बरबाद करने से जो क्षति हुई है, उसकी संख्या भी हजारों भौर लाखों के करीब है।

सरकार का यह भी कहना है कि ६० स्थानों पर सेना को बुलाना पड़ा ग्रीर लगभग ५३ वार पुलिस को भीड़ को छिन्न-भिन्न करने के लिए ६ मरतबा हवाई जहाजों से भी गोलिया चलानी पड़ी। सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि जनता ने थानों, डाकखानों, स्टेशनों, सरकारी इमारतों ग्रादि पर सामृहिक प्रहार किये तथा उनको जलाया।

उपरोक्त ग्रांकड़ों के बावजूद सरकार का कहना है कि ग्रान्दालन के कारण उसकी काई खास क्षिति नहीं हुई, किन्तु ग्रान्दोलन काल में उसी के सप्लाई डिपार्ट-मेंट की ओर से एक विज्ञप्ति निकली थी जिसका सार हम नीचे देते हैं। इसको पढ़केर पाठक ग्रान्सान लगा लंगे कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों पर ग्रान्दोलन का कितना श्रीक प्रभाव पड़ा था। विज्ञप्ति में कहा गया है—

''कांग्रेस थ्रान्दालन का प्रभाव कपड़ा मिलों पर बहुत पड़ा है। ग्रहमदाबाद के करीब ९० प्रतिशत सूत कातने वालों न काम छोड़ दिया। मद्रास प्रान्त में बिकिंघम मिल श्रीर करनाटक की कुछ मिलें २५ श्रगस्त तक बन्द रहीं। इससे एक करोड़ की जगह केवल ५ लाख गज कपड़ा तैयार हो सका । बड़ौदा, इन्दौर, नागपुर तथा देहली की मिलों में भी विभिन्न समय तक हड़तालें चलती रहीं। इस प्रकार श्रान्दोलन के प्रथम महीने में कुल मिलाकर करीब ढाई करोड़ गज कपड़े का नुकसान हुआ। उनी कपड़े में भी लगभग इतनी ही हानि हुई। कैलिको मिल तथा मेसर्स हत्थीसिंह एण्ड कम्पनी के बन्द हो जाने से सिलाई के काम में आने वाला घागा न मिल सका और इस प्रकार सिलाई के काम को काफी धक्का पहुंचा। लाहौर श्रादि कई स्थानों में तो बिलकुल भी काम न हो सका, क्योंकि वहां पर घागे का स्टाक नहीं था।

तम्बोकू के काम में भं। काफी हानि हुई श्रीर इम्पीरियल तम्बाकू कम्पना की कलकत्ता,वम्बई, बंगलोर एवं सहारनपुर की फैक्टरियां निश्चित समय पर श्रपना माल तैयार करके न दे सकीं। इतना ही नहीं, मुगेर की फैक्टरी में काफी तोड़-फोड़ किया गया जिससे न ता सिगरेट बनाने का कागज ही मिल सका श्रीर न छपाई श्रादि का काम ही हो सका।

कानपुर म्रादि के चमड़े के कारखानों में मान्दोलन के कारण ५० प्रतिशत काम कम हुमा। बीजापुर में करीब एक लाख रेलवे स्लीपर तथा एक लाख २० हजार बांस जलाकर भस्म कर दिये गये। म्रान्दोलन का वेग इतना भयंकर था कि जंगल का काम बन्द करना पड़ा। गहूं तथा गेहूं की बनी चीजें भी आन्दोलन के प्रभाव से म बचसकीं। सबसे अधिक नुकसान देहली की गणेश-फ्लोर मिल्स को उठाना पड़ा। आन्दोलनकारी इसकी वर्कशाप के तमाम ओजार आदि उठावर ले गये। उन्होंने अन्न के स्टाक को भी हानि पहुंचाई तथा करीब १५० टन अन्म सूट लिया। मशीनों आदि को क्षति पहुंचने के कारण लगभग ४००० टन माल कम तैयार हुआ।"

जनता के प्रपने घांकड़े भी हैं, किन्तु नेताधों के पकड़े जाने के बाद सारे देश के श्रखबार बन्द होगये ग्रीर जो ग्रखबार निकलते थे उन्हें ग्रान्दोलन सम्बन्धी खबरें छापने का ग्रधिकार नथा।

## महत्वपूर्ण बातें

इस श्रान्दोलन की तीन महत्त्वपूर्ण बातें हैं। १ श्रान्दोलन की ज्वाला देशी रियासतों में फैली।

२.विद्यार्थियों का अभूत-पूर्व कार्य, जिन्होंने कांग्रेस नेताग्रों के पश्चात् ग्रांटोलन का नेतृस्व किया ।

३.किसी जगह हिन्दू-मुस्लिम उत्पात का न होना स्रथवा दूसरे शब्दों में मुस्लिम जनता का मिस्टर जिन्ना की अनेक धमिकयों के होने हुए भी भ्रान्दोलन के प्रति हमदर्दी प्रकट करना।

सन १६४२ मं राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का सर्व प्रथम देशी रियासतों की प्रजा के आन्दोलन के साथ गठबन्धन हुगा। क्रांति की ज्वाला सब बाह्य नुमा-यशो बन्धनों को तोड़ती हुई रियासतों में धधकी ग्रीर ग्रान्दोलन की गतिविधि वहाँ पर भी ऐसी ही रही जैसी कि ब्रिटिश भारत में। मध्य भारत की रियासतों में ग्रान्दोलन बड़ी तोवू गित से फैला ग्रीर भरतपुर, कोटा, इन्दौर, ग्वालियर, रतलाम और बड़ौदा ग्रादि में हड़तालें हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए, सरकारी सत्ता पर ग्राक्रमण हुए। दक्षिण भारत की रियासतों में भी इसकी लपटें फैली ग्रीर विशेषकर मैसूर में तो उसकी गति-विधि बहुत ही बढ़ी-चढ़ी रही। यहां पर जनता ने सरकारी राज-सत्ता पर प्रहार कर कब्जा करने के सफल व ग्रसफल प्रयत्न किये। उधर उड़ीसा ग्रीर महाराष्ट्र की देशी रियासतों में शोले उठे। निस्सन्देह देशी रियासतों में जो ग्रान्दोलन हुगा, उसका श्रेय वहां के प्रजा-मण्डलों को है, जिन्होंने राज्य में जागृत व बेचैनी पैदा कर दी थी ग्रीर इस कारण इस ग्रान्दोलन की बाह्य गित के समाप्त होते ही सारी रियासतों में प्रजामण्डलों

का संगठन भीर सम्मान बढ़ा श्रीर प्रायः राजाभी ने अपने प्रजामण्डलों से किसी-न-किसी प्रकार समझौता करने की चेष्टा की।

२.जहाँ तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं कि विद्या-वियों की एक शक्ति भारतीय राष्ट्रीय मान्दोलन की एक सञ्चित शक्ति थी। बान्दोलन से पहले विद्यापियों पर मुख्यतः कम्युनिस्टों का प्रभाव था, पर ९ भगस्त को देश में ग्राग लगते ही विद्यार्थियों ने जिस प्रपूर्व उत्साह, हिम्मत और बलि-दान का परिचय दिया उससे विद्यार्थी जगत् के प्रति एक महान् सहानुभूति व सम्मान पैदा होगया है। हजारों ने कालेज व स्कूल छोड़ दिये श्रीर श्रपनी समभ के मनुसार प्रांदोलन का नेतृत्व करने का प्रयत्न किया। इन नवसिखिये व उत्साही युवकों से कांग्रेस की म्रहिसा नीति का मक्षरशः पालन करने की ग्राशा नहीं की जासकती थी, नरों किन इन्हें कोई देनिंग थी स्रौरन किसी ग्रान्दोलन को गतिविधि के साथ इनका कोई गहरा सम्बन्ध ही रहा था । बम्बई के विद्यार्थी स्नान्दोलन में सबसे आगे ये और उन्होंने साम्राज्यशाही के बिजला जैसे तेज ग्राक्रमण का मुकाबला गोलियाँ ग्रीर लाठियां खाकर किया। ग्रहमदाबाद, शोलापूर व ग्रन्य शहरों में भी विद्यार्थियों ने ग्रांदोलन में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों में लगी हुई यह ग्राग चारों ग्रोर फैली ग्रीर युक्तप्रांत. मध्यप्रांत, ग्रासाम आदि सब जगह के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में हिस्सा लिया। धूलिया जिले के नन्दाबाजार भीर खैर जिले के विद्यार्थियों के ऊपर जो अमानुषिक भ्रत्याचार हुए उसकी भ्रपनी एक हृदय-विदारक कहानी है । युक्तप्रांत में केवल बनारस डिवीजन में ३२ हजार विद्यार्थियों ने सारे पूर्वी जिलों में एक नवजीवन व स्फूर्ति पैदा कर दी थी। वे सब इन जिलों में फैल गये श्रीर वहाँ के श्रान्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया ।

३. यद्यपि एक प्रकार से उस समय हिन्दुस्तान में ग्रांग्ल-मुस्लिम गुट्ट बन गया था और ऐसा मालूम पड़ता था कि मिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस ग्रांदो-लन को कुचलने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही के साथ कोई षड्यंत्र कर रखा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस ने कोई ग्रान्दोलन शुरू किया तो देश भर में गृहयुद्ध हो जायगा, भापसी भगड़े व उत्पात होंगे। ९ ग्रंगस्त को जब देश भर में दबी-पिसी जनता ने ग्रंग्रेजी नौकरशाही व साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुली बगावत को तो उस काल में एक भी जगह साम्प्रदायिक झगड़ा न हमा। बल्कि इसके विपरीत हज़ारों मुसलमानों ने खुले रूप से इस म्रांदोलन में यत्र-तत्र हिस्सा लिया । संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में, बिहार में विशेषतः पूर्णिया जिले में, बंगाल के चटगांव म्रादि जिलों में मुसलमानों ने इस बिद्रोह में हाथ बटाया भीर इस प्रकार दुनिया ने देखा कि भारत की मुस्लिम जनता भी साम्राज्यशाही के उतनी ही विरुद्ध है जितनी कि हिन्दू। यह दुर्भाग्य की बात थी कि मुस्लिमनेता जनता की सरकार विरोधी भावना को छीक तरीके से जाग्रत व संगठित नहां करना चाहते थे।

## व्यर्थ की बहस

ब्रिटिश प्रचार विभाग ने दुनिया के सामने इस बात का भरपूर प्रचार किया कि कांग्रेसी नेतामों की इस म्रान्दोलन को चलाने की एक संगठित योजना थी ग्रीर उसमें हिंसा व तोड़फोड़ भी शामिल है। इसलिए देश में जो उत्पात हए सम्पत्ति का विनाश हुन्ना, हिसात्मक काण्ड हुए, उनका उत्तरदायित्व कांग्रेस पर है। दुर्भाग्य से कुछ थके, पस्त कांग्रेसी भी इस प्रचार के शिकार बन गए ग्रीर उन्होंने जनता के इस सामृहिक ग्रान्दोलन को कांग्रेसी ग्रान्दोलन न कह-कर कुछ दिलचले, बहके नौजवानों का ऊटपटांग प्रयत्न बताने की चेष्टा की ग्रीर जनता की ग्रोर से जो हिसात्मक कार्य हुए थे उनकी निन्दा करनी शुरू कर दी। वास्तव में यह घातक दुष्टिकोण है, हालांकि हमारा विश्वास है कि हिसा तथा गृष्त कार्य, चाहे वे किसी भी रूप में किये जायं, एक सामृहिक ग्रान्दोलन व प्रयत्न की प्रगति के लिए घातक होते हैं। यदि वे न होते तो ग्रान्दोलन को भीर भी शक्ति मिलती । किन्तू यह नहीं कहा जा सकता कि जो जनता सैकडों की तादाद में उठी, उसने ग्राम हिंसात्मक प्रयत्न किये। वास्तव में जनता के प्रयत्न कांग्रेस की प्रानी शिक्षा के अनुसार ही थे। यह दूसरी बात है कि यत्र-तत्र गोलियों की बौछारों व लाठियों के प्रहारों से पीड़ित जनता ने ढेले स्रादि फेंके हों भीर किसी जगह ग्रावेश में ग्राकर कोचित जनसमूह हिसात्मक कार्य करने के लिए तैयार हो गया हो , ग्रसंगठित हिंसा कर बैठा हो । पर जहां तक भ्रान्दोलन के रूप का ताल्लुक है, हम ऐसे इनके दुक्के कांडों से उसे हिसात्मक रूप नहीं दे सकते । जनता की स्रोर से जितने सामृहिक प्रयत्न हुए उनको जानने से पता चलता है कि हर जगह लोग कांग्रेसी नेताग्रों के नारे व जय बोलकर आगे बढ़ते थे और अधिकांश जगहों पर उनकी मांग यही थी कि प्रब से सरकारी कर्मचारी कांग्रेसी हुकुमत को मानें। उनके हृदय में प्रारम्भ में हिसात्मक भावना नहीं थी।

हमें इसी काल में शुद्ध ग्राहिसात्मक प्रयत्नों के अनेक ऐसे गौरवपूर्ण उदाहरण मिलते हैं जिनमें लोगों ने सामूहिक रूप से ग्राहिसात्मक रहने का परि-वय दिया है। यहाँ तक कि ग्रावेशपूर्ण व बहुसंख्यक जनता ने भी सरकारी कर्म-चारियों पर हाथ नहीं उठाया। ग्रासाम घाटी में जहां पर २० लाख से ग्राधिक लोगों ने सरकारी कानूनों को खुले रूप से तोड़ा तथा अदालतों थानों व डाक-खानों ग्रादि पर सामूहिक प्रहार किये, बिलदान, स्याग भीर अहिंसा के ऐसे ग्रनेक उदाहरण मिलते हैं। बिहार और युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों मे ऐसी ग्रनेक घटनायें हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर ग्रान्दोलन अत्यन्त ही संगटित रूप में चल रहा था, हजारों सुसंगठित नवयुवकों ने हिस्सा लिया और एक भी सरकारी नौकर नहीं मारा गया।

भ्रवश्य ही जनता की स्रोर से कितनी ही जगह हिसात्मक काण्ड भी हुए हैं, पर उनकी संख्या उन घटनाध्रों के सामने फीकी पड़जाती हैं जो कि देश भर में प्रहिसात्मक प्रयत्नों की साक्षी हैं। सैकड़ों जगह जन समूह पर दस-दस मिनट के बाद गोलियां चलाई गईं। इन गोलियों के प्रहार से जनता पीछे हटी, प्रपने मरे व जल्मी लोगों को उठाकर ले गई ग्रीर थोड़े समय बाद वह गोलियों का मुकाबला करने के लिए फिर स्रागे बढ़ती देखी गई। इन घटनाओं से पता चलता है कि ग्रान्दोलन का वास्तविक रूप ग्रहिसात्मक था ग्रीर जनता के ग्रन्दर पिछले ग्रान्दोलनों द्वारा प्राप्त ग्रनुभव ग्रीर संगठन काम कर रहा था। यद्यपि जनता के संगठित रूप से हिंसा करने के सारे कारण मौजूद थे श्रौर उसकी तादाद सरकारी कर्मचारियों के मुकाबिले में कई गुना ग्रघिक थी, फिर भी जितनी हिंसा हुई वह बहुत कम थी। जनता को जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहाथा, उसे देखते हुए तो कहीं ग्रधिक हिंसा की ग्राशा की जाती थी। जनता में जोश था, तड़प थी ग्रीर कुछ करने की महान् ग्रमिलाषा थी। उसके नेता छिन चुके थे। उस पर एक वजु प्रहार करने का प्रयत्न किया जा रहा था । चारों म्रोर से उसे घोड़ों की टापों, गोलियों की बौछ।रों और लाठियों के प्रहारों से दबाने के संगठित प्रयत्न किये जारहे थे।

लाखों इस तूफान के वेग में उठे, ग्रागे बढ़े ग्रीर जीवन-मरण के खेल खेले । इतना विशाल सामूहिक विद्रोह होते हुए भी सुना जाता है कुछ घोड़े इने गिने सरकारी ग्रफसर मरे ग्रीर घायल हुए । केवल यही इस बात का सबूत है कि भ्रान्दोलन का रूप वास्तविक रूप में ग्रहिसात्मक था ग्रीर यह काँग्रेस के पिछले भ्रान्दोलनों द्वारा दी गई ट्रेनिंग व शिक्षा का ही फल था। निस्सन्देह सरकारी दमन का चक्र जब जनता को रौंदता ही गया ता आन्दोलन का रूप सतह से हटकर सतह से नीचे चला गया और पिश्चमी कान्तियों के नियमों से प्रभावित मैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने समक्षा कि सम्पित्त को क्षांत पहुँचाना हिसा नहीं है, वह ग्रहिंसा की परिभाषा में ग्रा सकता है । इस तरह से गुप्त ग्रान्दोलन, गुरिला-युद्ध व तोड़-पोड़ इत्यादि विचारों का जन्म हुगा । कुछ दिलचले नौ जवान सशस्त्र कान्ति की बात सोचने लगे । किन्तु यह सब ग्रान्दोलन का बहुत छोटा सा रूप था और सरकारी प्रचार विभाग ने इसे केवल इसलिए बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया कि वह निह्हथी जनता पर अपने द्वारा की गई हिसा के लिए कोई बहाना ढूंढ़ सके । जहाँ तक इन इनके-दुक्के ग्रसंगटित हिसात्मक कार्यों की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, ब्रिटिश सरकार एक भी ऐसी बात पेश नहीं कर पाई जिसके द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर ग्रभियोग लगाया जा सके । सच तो यह है कि उस जमाने में कौन था जो कांग्रेस के पक्ष को रखता भीर सरकारी ग्रभियोगों का उत्तर देता ।

## श्रहिंसात्मक शिचा

जनता को केवल तीन ही प्रकार से किसी सरकार के विरुद्ध संगठित किया जा सकता है।

- १. संगठित सामहिक अहिंसा।
- २. संगठित हिंसा ।
- ३. श्रसंगठित हिंसा ।

देश के सांस्कृतिक विचार, ग्रन्दरूनी हालात, जनता की मनोवृत्ति तथा ग्रन्य कई कारणों से हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व ने जनता को संगठित सामूहिक ग्रहिसा की कला का सिखाया ग्रीर गांधी जी ने कई ग्रान्दोलनों द्वारा जनता को ग्रहिसात्मक युद्ध को शिक्षा दी। इस प्रकार राजनीति में एक नये शस्त्र का प्रयोग हुग्रा, जिसके द्वारा निहत्थी तथा निस्सहाय जनता संगिठित हिसा का विरोध कर सकती थी। इन ग्रान्दोलनों ने भारत की पिटी. पिसी, बिखरी, ग्रसंगठित जनता में ग्राशा, उत्साह, बिलदान ग्रीर संगठक इत्यादि ग्रनेक बातें पैदा कीं। साथ ही यह भी दिखाया कि सामूहिक ग्रहिसा द्वारा कभी जनता की हार नहीं हो सकती। इन ग्रान्दोलनों के विभिन्न रूप रहे। कभी कुछ चुने हुए कानून तोड़ गये तो कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। पर हर ग्रान्दोजन के पश्चात् कांग्रेस ग्रधिक बलशाली तथा संगठित निकली! खुला विद्रोह इस संगठित भहिसात्मक ग्रान्दोलन का एक स्वाभाविक

नतीजा था। जो शिक्षा सन् १९२० में दी गई थी, जिस बीज को सन् १६२० में बोया गया था उसका स्वाभाविक नतीजा यह होना था एक रोज खुले रूप से संगठित ग्रहिंसा के शस्त्र द्वारा जनता ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध विद्रोह करे। पर यह बात सर्वया गलत भीर ग्रमाननीय है कि गांधीजी तया कांग्रेस का नेतृत्व संगठित हिसात्मक भ्रांदोलन चाहता था । हां, यह बात ठीक हो सकती है कि वह जनता का खला विद्रोह चाहता था । यह दूसरी बात है कि वह इसका नेतृत्व न कर पका और उसे ग्रपने ढंग पर न चला सका । जहाँ तक संगठित हिंसा का ताल्लक है उसके लिए न तो हमारे देश में सब साधन ही मौजद है और न व्यावहारिक दिल्ट से हम उस पर अमल ही कर सकते हैं। ग्राज संगठित हिंसा के रूप में जब कि सरकार के पास लडाई के सारे साधन रेल, तार कलें तथा हथियार बनाने के कल-कारखाने इत्यादि मौजूद हैं, हिंसा की बातें करना कोरी कपोल कल्पना ही होगी । इसलिए गांधीजी ने शस्त्रों द्वारा संगठित प्रयत्न करने की बात कभी भी नहीं सोची। उन्होंने सदैव ही गृप्त संगठन तथा गृप्त कार्य करने का विरोध किया । श्रतः भाज यह कहना कि गांधीजी तथा कांग्रेस का नेतृत्व संगठित हिंसा चाहता था, उन्हें बदनाम करने का ग्रच्छा साधन हो सकता है, पर जिस आदमी की जरा भी श्रमल है वह स्वयं सोच सकता है कि जब गांधीजी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सदैव प्रहिंसा द्वारा हर प्रकार से जीत ही पाई है तो वह किस श्रावेश व तजर्बे की बिना पर हिंसात्मक साधन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते ग्रीर जब कि वे स्वयं देख रहे थे कि समस्त छोटे-छोटे राष्ट्र हिसात्मक साधनों की कमी के कारण ध्रपने बड़े व ग्रधिक सुसंगठित प्रतिद्वन्दा के विरुद्ध हारते हा जा रहे हैं। सच तो यह है कि हम।रे पास हिंसा के कुछ भी साधन न थे भीर इसलिए हम उनसे काम लेने की कल्पना भी न कर सकते थे।

जहाँ तक असंगठित हिंसा का ताल्लुक है, कोई भी नेता उसका सम-र्थन नहीं कर सकता। यह दूसरी बात है कि कहीं-कहीं झावेश तथा जोश के वशीभूत होकर जनता इधर-उधर झसंगठित हिंसा कर बैठी हो। पर कोई भी नेता उसे ग्रच्छा नहीं कह सकता। फिर उसकी जिम्मेदारी घषिकतर उन लोगों पर है जिन्होंने जनता पर प्रहार किये, उसके मावों को रौंदा ग्रीर उसके प्यारे ध्येय व ग्रादर्श को सदैव के लिए मिटाना चाहा।

## खला विद्रोह

हमारा विश्वः सहै कि सन १६४२ का खुला विद्वोह पिछले सभी भ्रादी-

लनों से ध्येय, युद्धनीति, संगठन, आकार, विस्तार इत्यादि की दृष्टि से भिन्न था। इसे ग्रहिसात्मक सत्याग्रह का एक ग्रन्तिम रूप ही समक्षना चाहिए।

ध्येयः — इसका ध्येय एक ग्रोर ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था ग्रौर दूसरी ग्रोर श्रपने देश को जापानी ग्राक्रमण से बचाना था; साथ ही इस युद्ध को जनता जहां तक हो जनता के वास्तविक युद्ध में बदलना था।

युद्धनीति:—इसकी युद्ध नीति यह थी कि यदि सम्भव हो तो बिना जनता को युद्ध की धाग में ढकेले हुए ब्रिटिश सरकार से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार करा ली जाय ग्रीर युद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय। दूसरी ग्रीर सारे मित्र राष्ट्रों में विशेषकर ग्रमरीका में भारतीय आजादी व माकांक्षा श्रों के प्रति एक प्रवल जनमत तैयार किया जाय ग्रीर भारतीय प्रवन को ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवन बनाने की चेष्टा की जाय। साथ ही सारी दुनिया के दबे, पिसे तथा गुलाम लोगों का साम्राज्यशाही के विषद्ध मोरचा तैयार किया जाय यदि इस महान् उद्देश्य के लिए एक सामृहिक संगठित प्रयत्न तथा ग्रान्दोलन की ग्रावश्यकता हो तो उसके लिए जनता को मनो वैज्ञानिक तथा संगठित दृष्टि तैयार किया जाय ग्रीर देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय।

नाराः—इस ग्रान्दोलन का नारा था 'ग्रंग्रजो भारत छोड़ो' जो स्वाभाविक दृष्टि से उस समय जनता के हृदय की पुकार थी। स्वयं जनता ऐसा कह रही थी ग्रेर जमाना भी चाहता था। इस नारे ने जनता में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति व जीवन पैदा कर दिया भीर भारतीय प्रश्न को एक नया रूप, जीवन व घारणा प्रदान की।

तत्वज्ञानः — इस ग्रान्दोलन का मन्तव्य था कि प्रत्येक सरकार जनता से सत्ता प्राप्त करती है। जो सरकार ग्रपने इस नैतिक ग्राघार को खो बैठती है ग्रीर केवल पश्चल द्वारा जनता पर हुकूमत करती है उस सरकार के प्रति विद्वोह करना जनता का एक स्वाभाविक हक है। ब्रिटिश सरकार ने ग्रपनी कार्रवाइयों द्वारा जनता पर से ग्रपना नैतिक प्रभाव खो दिया था। उसने बिना जनता की इच्छा के देश को लड़ाई में भोंक दिया था ग्रीर वह ग्रपनें युद्ध-प्रयास को सफल बनाने के लिए मनमाने तरीकों से काम ले रही थी। इस प्रकार उसने भारत पर जापानी ग्राक्रमण की दावन दी थी। ग्रतः ग्रान्दोलन की घारणा थी कि ऐसी सरकार के विरुद्ध बगावत करना ग्रीर उसकी सत्ता पर अधिकार करना जनता का कर्तव्य है। 'खुली बगावत' का ग्रयं है जनता का सरकार पर चौतरफा प्रहार करना, ग्रपने को ग्राजाद समक्षना तथा उसके किसी भी कानून

#### को अपने पर बन्धन न मानना।

श्रव तक जो आन्दोलन कांग्रेस ने किये थे उसमें कुछ चुने हुए कानूनों को तोड़ा जाता था, क्योंकि जनता में 'खुले विद्रोह' की मनोवृत्ति पैदा करने का ध्येय न था। इसलिए इस आन्दोलन का रूप पिछले सभी आन्दोलन से भिन्न था। यद्यपि इसका मन्तब्य बड़ा सीघा और सरल था, पर इसका रूप बड़ा ही उग्र और व्यापक था।

## श्रहिंसा की शक्ति

सन् १६४२ के 'ख़ले विद्रोह' से हमने बहत से मध्र व कट भनुभव प्राप्त किये। उसने एक श्रोर सिद्ध किया कि सरकार की संगठित हिंसा का दक्के-दुक्के छिपे गृरिला प्रयत्नों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जिस समय कांग्रेस ने भारत में 'खुले विद्रोह' की दुन्दुभी बजाई, दुनिया के हालात ही निराले थे। ग्रंग्रेज साम्राज्यशाही पहले कभी भी सैनिक दृष्टि से इतनी संगठित नहीं थी। रोजाना हिसा के नय-नये हथियारों की ईजादें हो रही थीं। यूरोप के कितने ही राष्ट्र जर्मनी की संगठित हिंसा का शिकार बन चुके थे और उन्हें ग्रापनी मुक्ति की किसी प्रकार भी ग्राशा न थी। जर्मनी श्रीर जापान के श्रागे बिना शर्त श्रात्म समर्पण करना होगा, श्रतः मित्र-राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के मुकाबिले में संगठित हिंसा के शस्त्रों की दिनों-दिन बढ़ा रहे थे। ठीक उन्हीं घटनाग्रों के साथे में द ग्रगस्त को एक पतले द्वले निहत्थे सरदार ने निहत्थे हिन्दुस्तानियों को 'खुले विद्रोह' का पाठ पढ़ाया श्रीर इस आशा से पढ़ाया कि चारों तरफ फैली हुई संगठित हिंसा के बीच केवल उसका श्रीहिसा-शस्त्र ही सफल हो सकता है। यद्यपि जनता ने ग्रपने नेता की बातों पर पूर्णतया अपन नहीं किया, पर यह केवल अहिंसात्मक साधनों का ही फूल है कि उस ग्राग्न-परीक्षा में कांग्रेस पहले से कहीं ग्राधिक शक्तिशाली, प्रभाव-शाली व सम्मानित होकर निकली भ्रीर भ्रंग्रेज साम्राज्यशाही के प्रबल आक्रमण की शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो गई। कांग्रेस ने म्रात्म-समर्पण नहीं किया। म्रपने प्रस्ताव को ग्राज तक वापस नहीं लिया, पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही को कांग्रेस नेताग्रों को छोडना पड़ा, कांग्रेस से समभौता करना पड़ा प्रथवा दूसरे शब्दों में बिना शर्त हिन्द्स्तान में ब्रात्म-समर्पण किया ग्रीर हिसात्मक लड़ाई के दूसरे मोर्ची पर भ्रपने प्रतिद्वन्द्वी से भ्रात्म-समर्पण कराया । इससे केवल हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि श्रीहंसा की ग्रपनी महान शक्ति है जिसमें हार के लिए कोई गुंजाइश नहीं भीर जिसमें लड़ाई अपने प्रतिद्वन्द्वी के हिषयारों के विरुद्ध

मातिमक बल से मन, हृदय व मितिष्क के जिरिए होती है। इस प्रकार की लड़ाई का फंसला हथियारों के बार, तेजी व तबाही से नहीं किया जा सकता, बिल्क ग्रपने ध्येय एवं कार्य की उच्चता, महानता भीर नैतिकता से किया जाता है।

## दमन के साधन

सन् १६१९ से सन् १९४२ तक राष्ट्रीय ध्रान्दोलनों की गतिविधि के साथ-साथ दमन के साधन भी बदलते रहे हैं। हर ग्रान्दोलन ने जहाँ जनता को कुछ शब्ति दी, वहीं सरवार ने भी उसे दबाने, उसे काब में रखने, कूचलने के साधनों में तरवकी की ग्रीर इस प्रकार दमन के साधन तथा ग्रान्दोलन की शक्ति ग्रपने-ग्रपने तरीके से बढ़ते ही गये। सन् १९१६ व २१ की 'गान्धी की म्रान्धी' को नौकरशाही ने विशेषतः १४४ दफा द्वरा काबु कर लिया था, यद्यपि कहीं-कहीं म्रातंक फैलाने के लिए उसे फीजी कानन भी घोषित करना पड़ा था सन् १९३० में जनता ने कुछ विशेष चुने हुए कानुन तोडे। नौकरशाही ने विशेषत: लोगों को जेलों में भेजने, छोटे-छोटे हल्कों में लाठी चार्ज करने, ग्रखबारों पर पाबन्दी लगाने इत्यादि तरीकों को भ्रपनाया । सन् १९३२ में देश में लगानबन्दी के रूप में कुछ विशेष कानून तोड़े गये। नौकरशाही ने पकड़'-धकड़, घुड़सवारों द्वारा मार-पीट, बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज, सामुहिक जुर्माने इत्यादि शस्त्रों को विशेषतः ग्रपनाया । सन् १६४२ में देश ने खुला विद्रोह किया । नौकरशाही ने सारे देश में शान्ति स्थापित करने के लिए ग्रर्द्ध फ़ौजी कानून का ऐलान कर दिया भ्रौर व्यापक रूप से गोलियों की बौछारों से भ्रान्दोलन का स्वागत किया। इस प्रकार हर प्रान्दोलन की शक्ति के विकास के साथ उसके दबाने के साधन भी व्यापक भीर कठोर बरते गये।

सन् १६४२ में सरकारी दमन-साधनों को हम मिस्टर नियोगी एम• एल० ए० के कथनानुसार निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं:—

१. ग्राम तौर पर जनता में पुलिस द्वारा ग्रातंक बैठाने के प्रयत्न करना तथा खुले रूप से जनता को लूटना, उनके घरों में ग्राग लगाना तथा मारपीट करना। इस प्रकार के काम विशेषतः बिहार, युक्त प्रांत के पूर्वी जिलों, मध्य ग्रान्त ग्रीर ग्रासाम की घाटी के जिलों में हुए।

- २. जनता के समूहों तथा व्यक्तियों पर बिना किसी कारण ऊटपटांग तरीके से गोलियां चलाना।
  - ३. निहत्यी, निर्दोष जनता पर संगठित रूप से गोलियां चलाना भीर

इस प्रकार जिन लागों ने उत्पात किया था उनको कोई विशेष हानि न पहुंचा-कर उन इलाकों की समस्त जनता के हृदय में ग्रातंक जमाना । इस प्रकार की घटनाएं देहली, कलकत्ता, ग्रासाम प्रान्त की घाटी ग्रीर युक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में विशेषतः हुई हैं।

४. असंगठित समूहों पर बिना किसी इत्तिला के गोलियां चलाना। अपरिचित लोगों द्वारा जहां-कहीं भी कर्पयू आर्डर की थोड़ी-सी अवहेलना हुई, वहां उन पर निर्देयता पूर्वक गोलियां चलाना। इस प्रकार की घटनाएं देहली तथा उन सब स्थानों में हुई जहां आ्रान्दोलन का रूप व्यापक और उग्रथा।

- ४. छोटे बच्चों के खुले, रूप से कोड़े लगवाना व उन्हें बे-रहमी से पीटना भौर प्रतिष्ठित भादिमयों तक को जनता के सामने भ्रपमानित करना, जैसे गलियों को साफ करवाना कांग्रेसी भंडों का जलवाना इत्यादि ।
- ६. जनता के सामने कांग्रेस वालों के घरों को जलाना ग्रीर फीज के द्वारा ग्रीरतों का सतीत्व नष्ट कराना। सवर्ण हिन्दुग्रों को श्रञ्जूत कहलाने वाली फीजी टुकड़ियों के सैनिकों से ग्रपमानित कराना। ऐसी घटनाएं मध्यप्रान्त, ग्रासाम ग्रीर बिहार में ग्राधक हुई।

मिस्टर नियोगी ने केन्द्रीय असेम्बली में भाषण देते हए कितनी ही घटनाम्रों का वर्णन किया जिससे सरकारी दमन के निर्दयता-पूर्ण कांडों की भलक मिल सकती है। अपने भाषण के दौरान में राज्य-परिषद के एक सदस्य भीर मुज-फ्फरपूर जिले के राष्ट्रीय यद्ध मोर्चे के एक नेता की बातों का हवाला देते हुए मिस्टर नियोगी ने बताया कि सैनिकों भौर पुलिस के सिपाहियों को खुला छोड़ दिया गया । उन्होंने वहाँ मनमाने ढंग से निहत्थी जनता को लुटा, सम्पत्ति को नष्ट किया, गांवों को जलाया, रुपया ऐंठा श्रौर पकड़ लेने की धमिकयां दीं। उन्होंने यह भी बताया कि वहां मैंने अपनी ग्रांखों से देखा कि बाजार की सारी मालदार दूकानें लुटी गईं। गांव के गांव सैनिकों व पुलिसों द्वारा जलाये गये। मैं इन घटनात्रों को तथा इन दृश्यों को जीवन-पर्यन्त नहीं भूल सकता।" उन्होंने म्रागे गाजीपुर जिले के एक म्रानरेरी मजिस्ट्रेट द्वारा युक्तप्रान्त की सरकार को भेजे गये एक नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमे जुमादार ने सरकार से प्रपते गाँव में सैनिकों द्वारा की गई बरबादी का हरजाना मांगा था, बताया "चार यूरोपियन सिपाही १५० देशी सिपाहियों के साथ रायफलों द्वारा सुसज्जित होकर २४ अगस्त को उसके गाँव में ग्राये ग्रोर उस गाँव क सारे भादिमयों को गाँव छोड़ने का हुक्म दिया भ्रीर थोड़ो देर बाद उन्होंन

सारी औरतों को घरों से बाहर निकलने का भ्रादेश दिया और धमकाया कि जो बाहर नहीं ग्रायमा उसको गोली मार दी जायमी । उसके पश्चात् उन सिपाहियों न उन सब भौरतों के जबरों को छीन लिया भौर उनके घरों पर भ्राक्रमण किया भौर जितना भी जेवर, रुपया और सामान था सब पर कब्जा किया। इन सिपाहियों ने मेरे किसानों के २० घरों में ग्राम लगा दी भौर इस प्रकार गांव के सब लोगों को राइफल की नोकों से धमकाया भौर डर दिखाया, उन्हें रोने भौर चीखने तक को मना किया गया।"

उपरोक्त एक ग्राघ उदाहरणों के द्वारा केवल यह बताने का चेष्टा की गई ह कि देश-भर में नौकरशाही के दमन-चक्र द्वारा निर्दोष और निहत्थी जनता पर हर प्रकार से अत्याचार हुए। ग्रावश्यकता पड़न पर ग्रासमान से मशीनगन का भी प्रयोग किया गया। इस सब दमन का एक ग्रामिप्राय था। जनता की उभरती हुई ग्रावाज का फौरन गला घोट दिया जाय, उसकी सामूहिक शक्ति को तोड़ा जाय और उसके हृदय में ग्रातंक बैठाया जाय।

### कांग्र स पर सरकार के आरोप

इस किताब में सरकारी दमन-कांडों पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया है, क्यों कि पुस्तक लिखने का मुख्य ध्येय जनता के कार्यों पर प्रकाश डालना है। केवल मिसाल के तौर पर कुछ सरकारी दमन के साधनों को बताने की चेष्टा की गई है। ग्रांदोलन के थोड़े दिनों पश्चात् सरकार ने एक पुस्तक छापी; जिसमें कांग्रेस को उन तमाम उत्पातों, हिंसा तथा तोड़-फोड़ के कार्यों का दोषी ठहराते हुए दूनिया को यह बताने की चेष्टा की गई कि हिन्द्स्तान में जो कुछ उत्पात हुम्रा, जानें व धन की क्षति हुई, जनता को कष्ट पहुँचा उस सब की जिम्मेदारा कांग्रेस पर है। जहाँ उस किताब में एक ओर यह सब कुछ दिखाने की चेष्टा की गई है वहाँ दुनिया को यह भी दिखाने का ग्रसफल प्रयत्न किया गया है कि म्रान्दोलन व्यापक नहीं था। उसने मित्र-राष्ट्र को युद्ध-प्रयास में कोई खास क्षति नहीं पहुँचाई। यह दोनों बातें जब एक ही किताब में पढ़ने को मिलती हैं तो कुछ ग्राश्चर्य-सा होता है; क्योंकि एक ओर तो सरकार ने कांग्रेस को सारे आन्दोलन का जिम्मेदार ठहराने के लिए आन्दोलन की गति-विधि का बड़े ही उप, तीव व व्यापक ढंग से प्रकट किया दूसरी श्रीर दूसरे देशों की जनता व सरकार की ग्रांखों में धूल भोंकने के लिए इस आन्दोलन की गति को कम व थोड़ी बताने का असफल प्रयत्न किया है। सरकारी प्रचार-विभाग कुछ भी कहे, पर यह डंके की चोट कहा जा सकता है कि सन् १९४२ का 'खुला विद्रोह' ध्येय, राजनीति, निपुणता, व्यूह-रचना तथा म्राकार, विस्तार, त्याग, बिलदान, संगठन, जनात्साह, म्रादि की दृष्टि से कहीं बढ़ा-चढ़ा था। सन् १८५७ का ग़दर, फांसीसी राजकान्ति, रूस की लाल क्रान्तिसभी कई बातों में इसके सामने फीकी जान पड़ती हैं।

#### तलपट

हर महान् ग्रान्दोलन के बाद प्रतिकया-काल भाता है। इस काल में नेता व कार्यकत्ता ग्रान्दोलन-काल में होने वाली घटनाओं, ग्रवने द्वारा की गई ्गलितयों एवं हानि-लाभों को ग्रांकने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उस आन्दोलन की त्रुटियों व ग़लतियों से लाभ उठाकर आने वाले ग्रान्दोलन में उन्हें न होने दें। हर ग्रान्दोलन के लिए यह ग्रानिवार्य काल है ग्रीर यह इसी प्रकार ग्राता है जिस तरह रात के बाद दिन तथा कार्य के बाद थकान । हमारे सारे ग्रान्दोलन १६१९, २१, १९३० व १९३२, १९४० व ४२ के पश्चात् ऐसा काल ग्राया कि उसकी सतह पर शान्ति दिखाई दी, आन्दोलन का बाह्य रूप घीमा दिखाई देने लगा और नौकरशाही ने समका कि ग्रब उन्होंने ग्रान्दोलन को दवा लिया है। पर हुआ इसके विपरीत अपने हर श्रान्दोलन का प्रोग्राम नारा व युद्ध-नीति रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि गान्धीजी ने समय, जनता की शक्ति, देश की बाह्य स्थिति व ग्रसहनीय हालत सब को पूरे तरीके से ग्रांककर समयानुसार भान्दोलन के लिए, ध्यय, प्रोग्राम व नारे जनता को दिये। जनता उठी, भ्रागे बढ़ी ग्रीर थकान से पस्त होकर क्षणिक काल के लिए पीछे हटी। किन्तु हर एक ग्रान्दोलन ने प्रत्यक्ष व ग्रप्रत्यक्ष रूप में जनता को कान्ति की कला की शिक्षा दो है। इसी प्रकार सन् १९४२ ने भी हमें ग्रमूल्य सबक सिखाये हैं।

#### आन्दोलन की शिक्षायें

- १. हमें इस बात का अनुभव हुआ है कि यद्यपि जनता में क्रान्तिकारी मनोवृत्ति पैदा होगई है और देश में काफी क्रान्तिकारी शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, पर हमारा संगठन ऐसा बिखरा हुआ है कि हम शक्ति का पूर्णतया प्रयोग करने के लिए मजूबूत व सुदृढ़ नहीं है। ग्रतः कांग्रेस को ग्रपना संगठन व्यापक, सरल और सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि क्रान्ति-काल में वह लम्बे ग्रसें तक कायम रह सके और जनता पर इसका नियंत्रण रहे।
- २. इस भ्रान्दोलन में हमने भ्रनुभव किया कि हमारे भ्रहिसा व हिसा के भ्रक्त पर मिले-जुले विचार हैं। श्रपनी इस भ्रनिश्चित मानसिक स्थिति के कारण

हमें दोनों शस्त्रों के दुष्परिणाम तो भोगने पड़ते हैं, पर न तो हम जनता को पूर्णतः म्रहिसा के लिए तैयार कर पाते है म्रौर न संगठित हिंसा के लिए ही। और इस प्रकार असंगठित म्रहिसा मौर सुसंगठित हिंसा दोनों का नुकसान होता है। इस म्रान्दोलन ने हमें बताया कि मसंगठित म्राहिसा व सुसंगठित हिंसा से भारत कभी सफल नहीं हो सकता, म्रतः उसे म्रपनाना जान-बूभकर कुए में गोते लगाना है। इस कारण हमें संगठित म्रहिसा की म्रोर म्रधिक प्रयत्न करना चाहिए।

- ३. इस म्रान्दोलन के पश्चात् कांग्रेम-जन तथा सभी राजनीतिक विषयों पर सोचने वाले लोग इस बात पर एकमत हैं कि म्रब कांग्रेस के संगठन को बदलती हुई हालत के मुताबिक नये ढंग से चलाना होगा भ्रोर उसकी बुनियाद किसी दार्शनिक म्राधार पर होनी चाहिए।
- ४. कांग्रेस-जन, विशेषकर साधारण कांग्रेस जन इस बात को मनुभव करने लगे हैं कि कांग्रेस में ग्रन्दरूनी ग्रापसी मेल व परस्पर गहरी जानकारी होना ग्रावश्यक है।
- प्र. गान्धी जी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताभ्रों का अधिक विश्वास बढ़ रहा है।

#### लाभ

- १, सन् १९४२ के 'खुले विद्रोह' ने ठीक वही किया जो नाटक से पहले रिहर्सल (पूर्व तैयारी) द्वारा पूरा होता है। इस ध्रान्दोलन ने जनता को खुले विद्रोह की कला तथा शक्ति छीनने की नीति का ज्ञान कराया।
- २. इसने भारतवर्ष के सारे दबं-िपसे गुलाम लोगों का नेतृत्व किया। म्रतः भ्राज इस म्रान्दोलन के कारण भारतवर्ष सारे एशिया के दबे हुए राष्ट्रों का मार्ग-प्रदर्शन करता है। इधर पश्चिम में भ्ररब एक ग्रोर खुले रूप से 'ग्रंग्रेजों निकल जाग्रो' का नारा उठा रहा है तो दूसरी तरफ मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोचीन, चीन ग्रादि सारे सुदूरवर्ती पूर्वीय देश हमसे 'ग्रंग्रेजों निकल जाग्रो' का नारा सुनकर अपने-ग्रपने यहां साम्राज्यशोही के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।
- ३. इस म्रान्दोलन ने भारत का सम्मान यहां भौर बाहरी देशों में काफी बढ़ा दिया है भौर स्वयं ब्रिटिश जनता में विचारों के भ्राधार पर दो वर्ग पैदा कर दियें हैं। प्रगतिशील वर्ग भ्रपने यहां की जनता को यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि स्वतंत्र भारत दमारे लिए शक्तिशाली भौर भ्रच्छा मित्र हो सकता है भौर दूसरी भोर साम्राज्यशाही विचारों के लोग वही पुराने साधन व मार्ग भ्रपनाने का स्वप्न देख रहे हैं।

- ४. इस म्रान्दोलन ने जनता को म्रंग्रेजी शासन-व्यवस्था, उसकी शक्ति व उसके संगठन का ज्ञान कराया और यह भी बताया कि कितनी कम शक्ति से हम करोड़ों भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लादे हुए हैं।
- ५. इस 'खुले विद्रोह' ने जनता को एक ऐसा नारा दिया जो सदा ही उसके हृदय में एक कसक धौर तड़प बनाये रखेगा धौर जिसके कारण उसमें एक नया जीवन और स्फूर्ति पैदा हो गई है।

#### हानि

जहां तक हमारी क्षति का सम्बन्ध है उसे केवल शारीरिक क्षति, मौतिक नुकसान, जैसे माल, सामग्री, रुपया-पैसा ग्रादि का नुकसान तथा मान-सिक यातनाग्रों के रूप में समफ सकते हैं। जैसे लोग जेलों में गये, कष्ट भोगे, सामूहिक व व्यक्तिगत जुर्माने दिये, गाँवों में ग्राग लगी, हजारों खानदान वीरान हुए ग्रीर तरह-तरह के ग्रमानुषिक ग्रत्याचार हुए। पर हम इस क्षति का यूरोप में होने वाली क्षति, कष्ट तथा यातनाग्रों से मुकाबला करते हैं तो यह सब उसके सामने बड़ी फीकी दिखाई पड़ती हैं। इस महायुद्ध में लाखों मारे गये, घायल हुए ग्रीर करोड़ों की सम्पत्ति का नाश हुग्रा। कुछ देश स्वतंत्र रह सके तो कुछ पराधीन होगये। किन्तु हमारे यहां ता इसके बिलकुल विपरीत हुग्रा। नौकरशाही को मुंह की खानी पड़ी। ग्रन्त में उसको ग्रपने दमन के सारे ही साधन निरर्थक दिखाई दिये। उसने स्वयं ग्रपने प्रहार को वापस लिया। कांग्रेसी नेता छोड़े गये ग्रीर कांग्रेस के साथ समफौता करना पड़ा। इसका बहुत कुछ श्रेय हमारे नारे ग्रीर गुद्ध-नीति को है।

## संघर्ष जारी है

प्राज केन्द्र में प्रस्थाया राष्ट्रीय सरकार कायम हो चुकी है धौर प्रिषकांश प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल कायम है। साधारण आदमी सोचते हैं कि शायद भारत को स्वराज्य मिल गया। प्रब प्रंग्रेज हुकूमत व कांग्रेस के बीच कोई संघर्ष बाकी नहीं रहा। पर वास्तव में बात इसके विपरीत है। बृिटश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक या तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही प्रस्त-व्यस्त न हो जाय घौर ब्रिटिश जनमत इस बात को स्वीकार न कर ले कि दूसरों को गुलाम रखना कोई फायदे की चीज नहीं है, बिल्क इसके विपरीत उसके लिए बहुत बड़ी कामत देनी पड़ती है। युद्ध होते हैं, अरबों व करोड़ों की सम्पत्ति का नाश होता है और देश की बहुमूल्य शक्ति यानी नौजवानों के खून की घाहुति देनी पड़ती

है। मतः इस प्रकार की भार्थिक व सामाजिक व्यवस्था को नष्ट ही कर देना चाहिए, जिसके कारण न तो अपने देश को लाभ होता है; बल्क दूसरे देशों को गुलाम बनाने श्रीर उनका पतन करने का श्रीभशाप व्यर्थ में लगता है । युद्ध यद्यपि एक कठोर साधन है पर उसके द्वारा कौमों को ग्रनेक सबक भी मिलते हैं। उसी के द्वारा जीवन के दुष्टिकोण तथा विचारों में भारी उथल-पुथल होती है और युद्ध-काल में भ्रनेक लोग राष्ट्रीयता का नशा पीकर एक दूसरे की जान के भूखे होते हैं, मरते थ्रौर मारते हैं। थ्रौर बाद में जब वह नशा कुछ फीका पड़ जाता है तो उन्हें उसकी ग्रसली उत्पत्ति, कारण तथा उसकी निरथंकता का पता चलता है। प्रत्येक साम्राज्यशाही राष्ट्र में भी एक भयंकर कांतिकारी परिवर्तन होता है भीर उस देश के लोग स्वयं भ्रपने साम्राज्य को अपने कन्धे से उतार फेंकने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि यद्यपि युद्ध-काल में ब्रिटिश जनता ने चींचल को ग्रपना नेता स्वीकार किया, पर युद्ध के बाद उन्हें भ्रपने कन्धे से उतार फेंकना ही मुनासिब समका, क्योंकि उसने अनुभव किया कि जो नेता युद्ध-काल में जिता सकता है, श्रावश्यक नहीं कि शांति-काल का भी वही नेता हो। साम्राज्यवाद का विनाश एक भोर युद्धों के द्वारा होता है, दूसरी स्रोर उसके गृह में स्वयं विद्रोह भ्रीर बगावत प्रारम्भ होती है ग्रीर ठीक इसी काल में दबे-पिसे राष्ट्रों के लोग करोड़ों की तादाद में उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। हम ग्राज उस स्थिति में से गुजर रहे हैं ग्रीर हमें विश्वास है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बिटिश जनमत भाई-चारे तथा एक-दूसरे राष्ट्र की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार न कर लेगा। इतिहास हमारी तरफ है, घटनाएं हमें भदद दे रही हैं। साम्राज्यशाही ढांचा अपने निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से ट्रट रहा है। उसके विरुद्ध यहां भीर बाहर चारों घोर मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार है घीर मन्त में जैसा कि संघर्ष का नियम है, संघर्ष भ्रपने भन्तिम काल में केवल नीति, विचार, घार-णाओं व मानसिक शक्ति पर निर्मर रहता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्टि से भी नैतिक पक्ष हमाराही दृढ़ है । न्याय, नैतिकता, इतिहास, विचाद्दों की प्रगति, दुनिया का जनमत सभी हमारी स्रोर हैं। स्रतः हमारी विजय प्रवश्य होगी।

# नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कमाण्ड

हर म्रान्दोलन की प्रतिकिया होती है। यह एक म्रानिवायं काल है। उस काल में तरह-तरह के प्रश्न व पेचीदिगियाँ पैदा हो जाती हैं। म्रन्दरूनी मीर बाहरी दोनों ही श्रोर से नेतृत्व के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जनता में निराशा फैलती है। साथी कार्यकर्ता हताश होकर व्यर्थ की समालोचनाएं करने लगते हैं। कुछ उग्रदल वाले दूसरा नेतृत्व स्थापित करने की चर्चा करने लगते हैं। संगठन शिथल हो जाता है। इस प्रकार इस काल में नेतृत्व को एक श्रोर जनता की निराशा को श्राशा में बदलना होता है; हार को जीत का रूप देना होता है, दूसरी श्रोर विरोधी शक्ति से बचाव करना होता है श्रीर श्राने वाले श्रान्दोलन के लिए नई नीति, कला श्रीर कार्यक्रम सोचने पड़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे हम कांग्रेस हाई कमांड के नाम से सम्बोधित करते हैं कई बार इस श्रानवार्य काल में से होकर गुजरा है। जब कितने ही राजनीति के पंडित इस प्रकार की घोषणा करने लगे थे कि श्रव इस नेतृत्व के पुन: शक्ति में श्राने की कोई श्राशा न रही श्रीर दूसरी श्रोर कुछ मनचले उग्रवादी कार्यकर्ता नई नीति व नए श्रीग्राम की बातें करने लगे थे, तब भी हमने पिछले २६ सालों में देखा कि हर श्रान्दोलन के पश्चात् कांग्रेस हाई कमान्ड श्रीधक शक्तिशाली श्रीर सम्मानित होकर निकला:

सन् १९४२ के ग्रान्दोलन के पश्चात् देश में एक ग्रजीब बहस प्रारम्भ हुई श्रोर उस बहस के परिणाम- स्वरूप नए नेतृत्व की बात जोर पकड़ती रही। सन् १९४२ में तोड़-फोड़ के जो अनेक संगठित व ग्रसंगठित कार्य हुए ग्रोर जिनमें काफी लोगों ने भाग लिया, उन्हें कांग्रेस हाई कमान्ड ने भ्रपनाने से इन्कार कर दिया। स्वभावतः दूसरे लोगों ने जो नई कला, नई नीति व नए प्रोग्राम की बात करते हैं; उन कार्यों को ग्रपनाया ग्रीर इस प्रकार हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन में दो स्पष्ट विचार-वाराग्रों के चिह्न दृष्टिगोचर हुए। ग्राज देश के सामने दो विचार-घाराएं स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती हैं। इन दोनों के भ्रपने तरीके हैं। ग्रतः ग्रब हमारे लिए यह प्रश्न केवल कल्पना ग्रीर बहस का नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रश्न है और उसका उत्तर हमें स्पष्टतः देना है। प्रश्न है कि यदि समभौते की मौजूदा बातें जो ग्राजकल हो रही हैं, ग्रसफल हो गई या टूट गई ग्रीर ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने समभौते द्वारो सत्ता सौंपने की नीति को छोड़ दिया तो कांग्रेस नेतृत्व क्या करेगा? यदि उसने आन्दोलन छेड़ा तो वह किस प्रकार का होगा ग्रीर उस का क्या प्रोग्राम होगा ग्रथवा वह सन् १९४२ की तरह जनता को बिना किसी प्रोग्राम के फिर छोड़ देगा।

आज नये नेतृत्व ने, जो हमारे सामने है, श्रपने ढंग से मौजूदा स्थिति का विक्लेषण किया है। उसका कहना है कि ग्राज देश में कान्तिकारी बेर्चेनी है। समाज का हर तबका मरकार के विरुद्ध उठ रहा है। ग्रान्दोलन के लिए इससे बढ़कर उपयुक्त समय दूसरा नहीं हो सकता। एक झोर ब्रिटिश साम्राज्य कम-जोर हो चुका है तथा दूसरी झोर उसका भीतरी ढांचा निकम्मा हो चुका है। इस लिए झाज उससे कोई समभौतान करके उसके विरुद्ध एक सामूहिक क्रान्तिकारी झान्दोलन शुरू कर दिया जाय। यदि यह झान्दोलन शुरू न किया गया तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही, जो इस समय केवल समय का लाभ उठाकर समभौता करने के लिए मजबूर हुई है, पुन: अपने को मजबूत कर लेगी और बाद में राष्ट्रीय झान्दोलन को क्षीण करने का प्रयत्न करेगी और उपयुक्त समय पर प्रहार भी करेगी। झत: समय की दृष्टि से, नीति के खयाल से मौजूदा समय क्रान्ति करने का समय है। इस समय साम्राज्यवादी ढांचे को झस्त व्यस्त करके शक्ति छीनी जा सकती है और झपना राज्य स्थापित किया जा सकता है।

इस नेतृत्व का ग्रपना प्रोग्राम है। उसका कहना है कि जेल जाने के प्रोग्राम में ग्रब कुछ रोचकता नहीं रह गई ग्रौर हमारा राष्ट्रीय ग्रान्दोलन उस सीढ़ी को पार कर चुका है। ग्रब आन्दोलन करने का समय नहीं है; क्योंकि ग्राज समाज के सारे ही वर्ग, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या मध्यम श्रेणी के लोग, क्या उच्च श्रेणी के लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध हैं। उनमें विद्रोह करने की शक्ति जोर मार रही है। ग्रतः इस समय हमारे लिए आवश्यक है कि शक्ति छीनने की कला ग्रौर तरीकों की जनता को शिक्षा दी जाय। सन् १९४२ के ग्रान्दोलन ने तो रिहसंल का काम किया है। ग्राने वाला ग्रान्दोलन हमें शक्ति छीनने ग्रौर साम्राज्यशाही सत्ता को नष्ट कर जनता का ग्राधिपत्य स्थापित करने से प्रारम्भ करना चाहिए।

उनके प्रोग्राम के आक्रमणात्मक और रक्षात्मक दोनों पहलू हैं। आक्रमणात्मक प्रोग्राम द्वारा नये नेता जनता को गाँव, जिले और सूबेवार दस्तों में संगठित करना चाहते हैं और फिर इन सब सूबों को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में। उनका कहना है कि यह दस्ते सरकारी सत्ता पर प्रहार करें। गांव की जनता को ग्राम पंचायतों के रूप में संगठित किया जाय। एक और जनता में, जिसमें आक्रमण करने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, शक्ति पैदा की जाय और दूसरी ओर इस शक्ति को कायम रखने के लिए सैनिक बल को बढ़ाया जाय। ब्रिटिश नौकरशाही की राज्य-अ्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए तोड़-फोड़ के कार्यों को व्यापक रूप से चलाया जाय। रेल, तार, सड़कों, पुल इत्यादि को नष्ट कर दिया जाय। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए यह लोग गुष्त साधनों में विश्वास करते हैं और इन लोगों का ख़याल है कि हुमारा राष्ट्रीय आन्दोलन अब इस प्रवस्था को पहुँच गया है कि जब सरकारी

फौज व पुलिस के लोग हमारे साथ था जायंगे थीर इस प्रकार जनता का भांदोलन अवश्य ही सफल होगा। यह लोग प्राहिसा थीर हिसा की बातों में नहीं पड़ते। अतः जिस साधन से उन्हें सफलता मिलती हो उसको ही अपनाने में उनका विश्वास है। इस प्रकार के नए नेतृत्व को भ्रान्दोलन-काल में काफी सफलता भी मिली है। यह सफलता यद्यपि ध्येय तक पहुँचने की दृष्टि से नहीं के बराबर है, पर इस प्रकार के गुप्त श्रांदोलन का एक रोचक तरीका होता है। एक शक्तिशाली दुश्मन को आँखों से अपने को बचाना, इधर-उधर छिप-कर सी० आई० डी० की आँखों में घूल भोंकना, गुप्त प्रेस चलाना इत्यादि ऐसी अनेक रोचक बातों हैं जो नवयुवकों को खास तौर पर बड़ी अपील करता हैं। इस प्रोग्राम के नेताओं से स्पष्टत: पूछा जायिक इस नई युद्ध-कला द्वारा जनता में कुर्बानी करने की कितनी शक्ति पैदा हुई और किस प्रकार उनके साधनों द्वारा आन्दोलन ने व्यापक रूप घारण करके अपनी गतिविधि को शक्तिशाली बनाया तो वह कुछ अधिक नहीं कह सकते।

कांग्रेस हाई कमाण्ड का स्थिति-विश्लेषण इस से विभिन्न है। उनका कहना है कि देश में क्रान्ति के लिए न तो उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयारी ही है ग्रीर न संगठन ही। निस्संदेह जनता में बेचैनी व परेशानी है। ६ सालों में जनता काफी तकलीफों में होकर गुजरी हैं। ग्राज कांग्रेस मंत्रि मंडलों के स्थापित हो जाने तथा ब्रिटिश शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण जनता के विभिन्न वर्गों में चीखने-चिल्लाने तथा भ्रपने दूखों को जोर से कहने की शक्ति बढ़ गई है। उस शक्ति के भाधार पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि जनता क्रांति चाहती है। पर उसकी ग्रन्तरात्मा इस समय कुछ काल तक शान्ति चाहती है। वह ग्रपने कष्टों का निवारण चाहती है। दूसरे हाई कमाण्ड का विश्वास है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यशाही घोखा करेगी तो वह साहस से मुकाबला करने को तैयार है। उसके लिए ग्रावश्यक है कि कुछ काल तक ब्रिटिश नोकरशाही की शासन-व्यवस्था पर, जिसका जाल गांव-गांव में फैला हुआ है, कब्जा करके अपने को अन्दर-ही-भन्दर भीर सुदृढ़ कर लिया जाय ताकि समय पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग भ्रान्दोलन की 'गतिविधि को बढ़ाने में किया जा सके। इस काल में दूनिया की भ्रन्य सरकारों के साथ भ्रपने स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित करके देश के सम्मान को बढाया जा सकेगा।

हमारे नेताभ्रों का विश्वास है कि इस नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्रा-ज्यशाही में उतनी भी शक्ति न रह पायगी कि वह किसी दूसरे भाक्रमण की करुपना कर सके। इसिलिए कांग्रेस हाई कमांड ने आप शांति और सुबह की नीति को अपनाया है। उसका विश्वास है कि इस तरह हम बहुत थोड़े समय में अपने ध्येय के नजदीक पहुंच सकेंगे।

तोड़-फोड़, गुप्त कार्य तथा ग्रिला मोर्चेबन्दी श्रादि के बारे में कांग्रेस हाई कमांड का कहना है कि इन तरीक़ों से हम आजादी के नज़दीक नहीं पहुँच सकते, बाल्क यह सब साधन किसी भी सामृहिक आन्दालन की गतिविधि के लिए घातक हैं । अतः एक ग्रोर सामुहिक ग्रान्दोलन करना जिसमें लाखों-करोड़ों म्रादमी साहस, धर्य व जीश के साथ जुट सकें, खुलकर बलिदान कर सकें मीर दूसरी ओर गुप्त साधनों की बातें सोचना एक साथ विभिन्न प्रकारकी दो कल्प-नायों करना है। कांग्रेस हाई कमाण्ड की यह भी राय है कि जनता की स्रोर से की हुई कोई भी हिसा सरकार की संगठित हिसा को प्रोत्साहन देती है और इस प्रकार उसे निहत्यी जनता के विरुद्ध संगठित हिंसा करने का मौका मिल जाता है। हिंसा का सीधा नियम यह है कि जिसके पास श्रधिक शक्ति होती है वही जीतेगा। श्रतः यह नेतृत्व उस शतरंज पर खेलना नहीं चाहता जिस पर उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके मोहरों से ही उसे मात मिल सकती है। इसलिए वह हिंसा का विरोधी है और वह समझता है कि तोड़फोड़ के कार्यों से इतना प्रधिक लाभ नहीं हो सकता जितना कि नुकसान। म्रन्त में उसका यह भी कहना है कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसे से ही बने हैं, इसलिए उनका नाश करना भ्रपना नुकसान करना है। इसके विपरीत यह कहीं भ्रच्छा है कि जनता सामृहिक रूप में लगानबन्दी कर दे श्रीर सरकारी नियमों को न मानकर प्रपना संगठन स्थापित कर ले। यदि आन्दोलन का सामृहिक रूप क़ायम है भीर जनता उसमें शरीक है तो तोड़-फोड के कार्यों की ग्रावदयकता ही नहीं । इस प्रकार यह नेतृत्व इस प्रोग्राम से सहमत नहीं है ।

किसी नये नेतृत्व का प्रश्न तभी उठता है जब या तो पुराने नेतृत्व से ग्रम्नेक पराजयों के कारण जनता ऊब उठी हो या उससे ग्रम्मिक ग्रम्च्छा नेतृत्व पैदा हो गया हो, जिसकी जड़ें समाज के ग्रम्दर जम गई हों। जब हम इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वतंमान कांग्रेस हाई कमांड ग्राज पहले से ग्रम्भिक सम्मानित व शक्तिशाली है। ग्राज उसे जनता का श्रटूट प्रेम ग्रीर विश्वास ग्राप्त है। नेतृत्व का यह कर्तांच्य है कि वह ग्रम्मे सैनिकों को पराजय की स्थिति से निकालकर जीत की स्थिति में रख दे। क्या ग्राष्टी, चिमूर, सितारा, मिदनापुर, युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों ग्रादि के ग्रम्मे सैनिकों को, जिन्हें ब्रिटिश नौकरशाही ने लम्बी-लम्बी ग्रीर मौत तक की सजाएं दी थीं, इस ने साक नहीं छुड़ा लिया ? इस प्रकार इस नेतृत्व ने सन् १९४२ की हार को

माज एक ऐसी जीत में बदल दिया कि बिटिश साम्राज्यशाही को उन नेतामों के साथ,जिनको वह छोड़ने को तैयार न थी, बात करना नहीं चाहती थी, समझौता करने तथा अपने ही हाथों से शक्ति देने के लिए मजबूरहोना पड़ा। अतः इस नेतृत्व की शक्ति क्षीण हाने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नये नेतृत्व ने समाज के अन्दर अपना इतना गहरा प्रभाव व लगाव पैदा कर लिया है कि समाज उसकी और आकर्षित हो जाय अर्थात् उसे अपनी माशाओं और आकांक्षाओं के केन्द्र समझे। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा युद्ध-काल में जोनेता होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही शान्ति-काल में भी हों। इस कारण हमारा विश्वास है कि देश की बागडोर मौजूदा कांग्रेस हाई कमांड के हाथ में रहेगी और यदि देश को नये आन्दोलन के लिए विवश होना भी पड़ा तो अगला आन्दोलन गान्धीवादी नेतृत्व में ही होगा।

## मनोवैज्ञानिक वातावरण

## अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन

''परन्तु इससे क्या हुम्रा? यह युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है।'' ''भाई, इसे मैं जानता हूँ। म्रवश्य ही उन्होंने हमारे नेताम्रों से परा-मर्श किये बिना ही भारत को युद्ध ग्रस्त घोषित कर दिया म्रीर इस प्रकार वे हमारे जन, धन म्रीर साधनों का उपयोग कर रहे हैं। किन्तु वे म्राख़िर स्वाधीनता व प्रजातंत्र के लिए ही तो यह युद्ध लड़ रहे हैं।''

''स्वाघीनता भीर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बिलकुल भूठ। यह कही कि भ्रापने साम्राज्य और बेईमानी से प्राप्त दूसरे लाभों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा जो रहा हैं। चाहे हमारे देश के वीर युद्ध में जायं या न जायं, परन्तु इस बार साम्राज्यवादियों की कुशल नहीं हैं। उनके ग्रह बुरे हैं। क्या तुमने बच्चू सूर की भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं सुना ? उनका कहना है कि १३ भ्रागस्त से २३ भ्रागस्त तक का समय भ्रंग्रेजों के लिए बहुत कठिन हैं। उनका पतन अवश्यम्भावी है।"

''हाँ; लक्षण तो कुछ ऐसे ही हैं, परन्तु हम ग्रहों के भरोसे क्यों बैठे रहें ? रूस व चीन की तरह हम भी क्यों न ग्रपने पैरों पर खड़े हो जायं ? ग्रपनी स्वाधीनता के लिए हम भिक्षा नहीं माँग सकते। उसके लिए तो लड़ना पड़ेगो ग्रीर हमें ऐसा करना ही चाहिए। यही उपयुक्त समय हैं।"

"तुम ठीक कहते हो। सरकार राजी-खुशी कभी कुछ नहीं देती। स्वाधीनता कभी उपहार के रूप में नहीं दी जाती। जिस स्वाधीनता भीर प्रजातन्त्र के लिए भ्रंग्रेज भाज लड़ने का दावा कर रहे हैं, हमारे नेताभ्रों ने भी वही चीज उनसे मौंगी थी, परन्तु मिला क्या ? पहली बार लार्ड खिन-लिथगो द्वारा एक परामर्शदात्री भसेम्बली, दूसरी बार एमरी की भगस्त-भोषणा भोर तीसरी भीर भ्रन्तिम बार सारे ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का उपहार-

किप्स-प्रस्ताव। हमने माँगी थी रोटी, परन्तु मिले हमें पत्थर, वह भी एक नहीं तीन।"

"इसीलिए ग्रब गांधीजी ने उनसे भारत से चले जाने के लिए कहा है। हम लोग भी उनसे ग्रब उकता गये हैं। जितनी जल्दी वे इस देश से चले जायं उतना ही अच्छा है। लेकिन जब तक उन्हें भगाया नहीं जायगा तब तक वे टलने वाले जीव नहीं हैं।"

"वैसे तो मैं राजनैतिक बातों को कम समभता हूँ, परन्तु एक बात ज़रूर जानता हूँ। वह यह ि गांधीजी को ईश्वरीय-प्रेरणा है। वे भविष्य की बातों को जान सकते हैं और उनका यह कहना है कि यह अन्तिम संग्राम होगा और उसे ग्रन्त तक लड़ा जायगा। जो कुछ वे कहते हैं वह होकर ही रहेगा। गांधीजी ग्रंग्रेजों के लिए वैसे ही है जैसे कृष्ण कंस के लिए थे। अंग्रेजों का ग्रन्त निश्चित है।"

''चारों म्रोर यह म्रफवाह फैली हुई है कि इस बार गांधीजी एक ऐसा नया कार्यक्रम रखने वाले हैं जिससे देखते-देखते सारी सरकारी व्यवस्था पंगु हो जायगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जायगी । ९ ता० के बाद रेलगाड़ियाँ, मोटर तस, टेलोफोन इत्यादि कार्य करना बंद कर देगे।"

''क्या तुम नहीं जानते कि कांग्रेस के नेतागण बम्बई में जमा हो रहे हैं? देखना है, ये लोग वहां क्या निश्चय करते हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रधि-वेशन होगा। हमारी दृष्टि उसी श्रोर लगी है। कमर बांधकर तैयार रहना चाहिए। यदि इस समय न लड़े तो फिर धाग की लपटे हम को घेर लेंगी।'

''भाई, गांधीजी महात्मा से कहीं ग्रधिक एक राजनीतिज्ञ हैं। वे जानते हैं कि यदि इस बार हम न लड़े तो मृत्यु,नाश और नैतिक ग्रध:पतन हमारा स्वा-गत करने के लिए तैयार हैं। हमें एक वीर के सदृश मरना चाहिए। गांधीजी की मान्यता है कि चाहे अंग्रेज हों चाहे जापानी, भारत को स्वाधीनता के शत्रुपों से लड़ना ही चाहिए।"

रेलगाड़ियों, मिदरालयों, बाजारों तथा चौराहों म्रादि में लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए पाये जाते थे। वातावरण म्रातंकपूर्ण था। इस सन-सनी के कारणों को ढूंढ़ निकालना कुछ कि नहीं। भारत की भूमि पर पहला बम गिरने मौर शत्रु के भारत की सीमा तक पहुँचने से भी बहुत पहले से देश में घोर भय फैल गया था। लोगों ने बड़े-बड़े नगरों को छोड़कर दूसरे स्थानों की म्रोर भागना शुरू कर दिया था। इसका कारण था। प्रथम तो कई पीढ़ियों से म्रंग्रेजी शासन में रहते-रहते लोग नपुंसक हो गये थे मौर जनम

किसी भी श्रातंक का मुकाबला करने की ग्रधिक शक्ति न रह गई थी। दूसरे भ्रन्य देशों से यद्ध के भ्रारम्भ में भयंकर तबाही के जो समाचार प्राप्त हुए, उनसे उनका रहा-सहा साहस भी जाता रहा । ऐसे वातावरण में प्रगस्त की द वीं तारीख को कांग्रेस-कार्य-समिति के प्रस्ताव पर अपना अन्तिम निर्णय देने के लिए ग्रांखल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बम्बई में ग्राधिवेशन हिआ। उसमें धंग्रेजों से भारत छोडकर चले जाने के लिए केवल इसलिए नहीं कहा गया था कि भारतवासियों की स्वाधीनता की मांग पूरी हो जाय बल्कि उस समय यह भारत ग्रीर मित्रराष्ट्रों की सुरक्षा के लिए भी ग्रावश्यक था । लोगों का विचार था कि ग्रांखल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह अधिवेशन कांग्रेस ग्रीर भारत के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना होगी स्रोर उसका प्रभाव संसार के इतिहास पर भी पड सकता है। इसलिए सारे विश्व का इस अधिवेशन की भ्रोर उत्सुकतापूर्वक देखना भारचर्य की बात न थी। श्रंग्रेज भीर श्रमेरिकन पत्र-प्रतिनिधियों के प्रतिरिक्त चीन भीर रूस के पत्र-प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे। ५० विदेशी पत्रकारों सहित कुल ३५० पत्र-प्रतिनिधि-पास बांट गये थे। देखने में यह बैठक वार्षिक अधिवेशन के समान ही भव्य थी। परन्तु महत्त्व भीर जनता के उत्माह की दृष्टि से यह उससे भी कहीं श्रधिक बढ़ी-चढ़ी थी। श्रधिवेशन के ब्रारम्भ होने से लगभग एक सप्ताह पहले से कांग्रेस-भवन में बड़ी चहल-पहल मची हुई थी। ग्रखिल भारतीत कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, ग्रतिथियों, दर्शकों व कार्यकर्ताभ्रों का तांता-सा लगा हुग्रा था। कर्मचारी, कार्य-कर्ता, स्वयंसेवक ग्रादि बड़ी उमंग ग्रीर जोश से ग्रादेश देने ग्रीर उन्हें पूरा करने के लिए इधर-उधर दौड़ते हुए दिखलाई दे रहे थे । लोगों के भूंड-के-भूंड प्रवेश-टिकट पाने के लिए इच्छक थे । परन्तू कोशिश करने पर भी टिकटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका । बहुत से निराश होकर लौट गये। कुछ लोगों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए निजी तौर से १० रुपये के टिकट को १००० तक में बेच डाला । इस ग्रधिवेशन के लिए एक लार रुपये की लागत से गवालिया टेंक मैदान में बहुत बडा पंडाल खडा किया गया था।

३५००० वर्ग फीट पंडाल का हर इंच जनता से खचाखच भर गया था। हजारों ग्रादिनी पंडाल के बाहर उत्मुकता से राष्ट्रीय पालियामेंट की कार्रवाई को सुनने के लिए एक-दूसरे से चिपटे खड़े थे। लगभग ३००० स्वयंसेवक, जिनमें २०० के करीब सेविकाएं भी थीं, दर्शकों, ग्रितिथियों तथा कांग्रेस-सदस्यों का स्वागत तथा इंतज़ाम करने में संलग्न थे। चारों तरफ तिरंगे भंडे सारे दृश्य को मनोहारी बना रहे थे। प्रधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले एक घटना माश्चर्यं जनक तरीके से देखने में प्राई। उसका ग्रभी तक मेरे मिस्तब्क पर प्रभाव है। उसने वहां पर एकत्र समस्त जनता पर प्रपनी छाप डाली। वह घटना यह थी कि एक हवाई जहांज कांग्रेस पंडाल के ऊपर ग्रधिवेशन शुरू होने से कुछ मिनट पहले उड़ा। पता नहीं उसका क्या तात्पर्यथा। हो सकता है कि उसके द्वारा बिटिश-शक्ति का प्रदर्शन किया गया हो या ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस बात की चेतावनी दी गई हो कि यदि उसने सरकार को चुनौती देने बाला प्रस्ताव स्वीकार किया तो उसका ग्रच्छा परिणाम न होगा। शायद वह ग्रागे चलकर बिहार में की गई हवाई गोलाबारी की पूर्व-सूचना थी।

ठीक २।। बजे 'वन्देमातरम्' गान के साथ ग्रिविवेशन प्रारम्भ हुग्रा। देश के सम्मानित नेता मंच पर बैठे थे। इन बहादुर नेताग्रों को, जिनका सारा जीवन देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कटा था, देखकर साधारण ग्रादिमयों में उत्साह पैदा होता था। वे उनकी ओर उत्सुकता, श्रद्धा, विश्वास ग्रीर चाह की दृष्टि से देख रहे थे। राष्ट्रीय नारों की गगनभेदी ध्वनि के साथ राष्ट्रपित मौलाना श्रवुल कलाम ग्राजाद मंच पर ग्राकर बैठे। कुर्सी पर बैठे-बैठे उन्होंने बोलना शुरू किया। उनको सुनकर कौन था जो यह कह सकता कि वह उनसे ग्रीधक भारत की रक्षा के लिए उत्सुक है। उन्होंने बारदोली प्रस्ताव के पहले के हालात और युद्ध के प्रति कांग्रस के रवैये पर प्रकाश डाला। उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे ग्रीर श्रोताग्रों पर एक ग्रजीब प्रभाव पड़ रहाथा। उन्होंने ग्राधिवेशन में दो भाषण दिये—एक प्रारम्भ में ग्रीर दूसरा ग्रिधिवेशन की कार्रवाई समाप्त करते हुए। दोनों भाषण लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेंगे।

ध मगस्त वाला प्रस्ताव, जो 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के नाम से मशहूर है, पं० जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया श्रोर सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव पर श्रंग्रेज़ी में बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा—"प्रस्ताव कोई धमकी नहीं है। यह तो एक निमंत्रण है। इसके द्वारा हमने बताया है कि हम क्या चाहते हैं। हमने सहयोग का हाथ श्रागे बढ़ाया है। किन्तु उसके पीछे एक साफ इशारा भी है कि यदि कुछ बातें न हुई तो परिणाम क्या हो सकता है। यह स्वतंत्र भारत के सहयोग का दावतनामा है। किसी दूसरी शर्त पर हमारा सहयोग नहीं हो सकता। उसके श्रलावा हमारा प्रस्ताव केवल संघर्ष श्रीर लड़ाई का वादा करता है।"

भागे चलकर पं विहरू ने कहा-- 'दूसरे देशों में रहने वाले हमारे कुछ

दोस्तों का खयाल है कि हम ग़लती कर रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि वे ग़लतफ़हमी में हैं; क्योंकि जिस खास वातावरण में वे लोग रहे हैं, उसमें वह स्रोर कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि हम स्रपनी धारणा में निश्चित हैं। उसके बारे में किसी को ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। हम एक समुद्र-तट पर खड़े हुए हैं स्रोर यदि ज़रूरत हो तो गोता लगाने के लिए भी तैयार हैं।"

श्रागे चलकर पं० नेहरू ने बताया—"जब यह प्रस्ताव पास हो जायगा तो यह केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का फैसला न होगा, बल्कि उसके द्वारा समस्त भारत की दबी हुई आवाज, धारणा तथा इच्छा का प्रतिनिधित्व होगा। इतना ही नहीं, में तो यहां तक कह सकता हूं कि उसके द्वाराहम समस्त संसार की दबी हुई जनता की श्रावाज का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। श्रागर ब्रिटेन इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा श्रोर उसके मृताबिक कार्य करेगा तो भारत में तथा सारी बुनिया में एक आक्चयंजनक तब्बीली देखने को मिलेगी। उससे सारी लड़ाई का नकका व रूप ही बदल जायगा श्रोर युद्ध के बीच एक क्रान्सिकारी परिवर्तन पैदा हा जायगा।"

नेहरू जी ने बताया—''यह लड़ाई केवल लड़ाई ही नहीं है, बिल्क उससे कहीं अधिक महत्व रखती है। इस युद्ध की गोद में आने वाली भयंकर क्रांति छिपी है जो सारे संसार को ढक लेगी। युद्ध हो सकता है समाप्त हो जाय और यह भी हो सकता है कि कुछ और वक्त तक चनता रहे। लेकिन तब तक शान्ति नहीं हो सकती जब तक दुनिया के पराधीन देश आज़ाद नहीं हो जाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली लड़ाई से युद्ध के नेताओं ने कुछ नहीं सीखा और न उन्होंने युद्ध हो सकता होने वाली क्रान्ति को ही समका। वर्तमान युद्ध के नेता भी इस युद्ध को पुराने ढंग से चला रहे हैं और सोचते हैं कि हम अधिक जहाज और हवाई जहाज बनाकर लड़ाई जीत लेंगे। हो सकता है कि उनकी अवस्था में में भी यही करता। पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ये नेता जनता की भावनाओं के आधार को नहीं समक रहे हैं। जब तक ये उसे नहीं जानेंगे, उन्हें सफलता नहीं होगी, हालांकि मुक्ते आशा है कि यह कुछ मवक सीखेंगे और यह भी आशा है कि इसमें अधिक देरी न होगी।"

चिन तथा उनके जैसे अन्य अंग्रेजों की आलोचना करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि मिस्टर चिन एंग्लो-सेक्षन जातीय आधिपत्य की दृष्टि से सोचते हैं। मैं अंग्रेजों और अमरीकन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि संसार में इन जातियों के प्रलावा और भी जातियां रहती हैं जो इस जातीय भेद-भाव व

ग्राधिपत्य का बरदाश्त नहीं कर सकेंगी। मित्र-राष्ट्रों के ध्येय की श्रोर संकेत करते हुए पंडित जी ने कहा-- 'ग्राभी तक उनके ध्येय नकारात्मक दृष्टि से केवल इसलिए ठीक हैं कि जर्मनी श्रीर जापान इनसे भी बुरे हैं। लेकिन यदि भारत स्वतन्त्र कर दिया जाय तो उससे लडाई का रूप।बदल जायगा भ्रीर मित्र राष्ट्रों का ध्येय व्यवहारतः भी ठीक हो जायगा । उसका नाजी लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो उनकी मदद कर रहे हैं उन पर भी एक गहरा भीर जबर-दस्त नैतिक प्रभाव पड़ेगा । भुक्ते ग्रफसोस है कि इंग्लैण्ड ग्रीर ग्रमेरिकन लोग इस प्रश्न पर संकीर्ण दुष्टि से सोच रहे हैं श्री इ उनके ध्यान में यह बात श्रभी तक नहीं माई कि भारत की आजादी का इस लड़ाई से क्या सम्बन्ध है।" कुछ जोश में प्राते हुए पं॰ जवाहरलाल ने कहा कि "कुछ लोग हमें धमकी वे रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसे नाजुक मौक़े पर घमकी का ग्रौर भी भयंकर परिणाम हो सकता है और यह उनके लिए भी घातक हो सकता है। मैं तो भारतीय लोगों से श्रपील करूंगा कि वेइस संशय, धमकी व तनातनी के वातावरण में अपने सच्चे ध्येय श्रीर धारणा को न भूल जायं, वे भारत की श्राजादी के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त दुनिया के लोगों की श्राजादी श्रीर विशेषकर रूस व चीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। में एक राष्ट्रवादी हूँ ग्रीर मुभे इसका गर्व है, लेकिन में एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के चंगुल में नहीं फंस सकता। हमें श्रपने में श्रन्तर्राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है।"

ग्रागे चलकर पं० नेहरू ने कहा—"हमारे रास्ते में बहुत-सी किटनाइयां हैं। उन श्रंग्रेजों ग्रीर ग्रमेरिकनों से, जो यह समभते हैं कि हम ग़लती
कर रहे हैं, मैं यह कहूँगा कि यह हमारी परेशानी है श्रीर उसे हम ही ठीक कर
सकते हैं। हम श्रंग्रेजों श्रीर अमरीकनों से कहीं श्रीधक जानते हैं कि गुलामी
क्या चीज है; क्योंकि हम उसके श्रीभशापों को सहन कर रहे हैं। श्राख़िर युद्ध
में जापान ने भारत पर ग्राक्रमण किया तो हमें ही कठोर कुर्बानी ग्रीर तकलीफें
बरदाश्त करनी होंगी। हमें ही ग्राग की लपटों में मुलसना होगा। श्रव तो हम
आग में कृष पड़े हैं, या तो सफल होकर निकलोंगे या उसी में जलकर भस्म
हो जायंगें। जहां तक हिन्दू-मुस्लिम का प्रश्न है, मैंने मि० जिन्ना से जाकर
बातचीत की और पूछा कि मुस्लिम लीग क्या चाहती है। मैंने उनसे पत्र
लिखकर भी पूछा, लेकिन मुक्ते कोई भी उत्तर नहीं मिला। मिस्टर जिन्ना
का रवैया वही है जो नाजी जर्मनी ग्रीर फासिस्ट इटली का है। लेकिन फिर
भी 'बम्बई कानिकल' हमसे यह कहता नहीं थका है कि मुस्लिम लीग से
कांग्रेस को फैसखा कर लेना चाहिए। मैं 'बम्बई कानिकल' के सम्पादक से

पूछना चाहता हूं कि उनका इस पुराने तार को बजाने से क्या तात्पर्य है? जब कि कांग्रेस ने हर समय मुस्लिम लीग के पास सुलह का पेशकश की, हमारे सामने दरवाजा बन्द कर दिया गया श्रीर फिर उलटा हमारे ऊपर इलजाम लगाया गया। श्रीखिर हम कब तक ऐसा श्रपमान सहते रहेंगे?" (करतल ध्विन)

## सरदार पटेल

इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सरदार पटेल खड़े हुए, जिन्होंने एक सीधी श्रीर स्पष्ट वक्तृता द्वारा समस्त जनता में बिजली-सी पैदा कर दी। उनके शब्दों में बल था, निश्चित धारणा थी, स्पष्टता थी, और था जनता की भावना का प्रदर्शन । उन्होंने वही कहा जो जनता चाहती थी, भ्रनुभव करती थी व किसी के द्वारा सुनना चाहती थी। यही कारण था कि उनकी वक्तृता के दौरान में उत्साह से भरी हुई जनता ने बार-बार करतल-ध्वनि द्वारा अपने भावों का परिचय दिया। निस्सन्देह उनकी वक्तृता में कुछ मित्रय लगने वाले व तीखे वार भी थे। किन्तु यह एक ऐसे सरदार की वक्तृता थी जो मरते हुए लोगों में भी जीवन पैदा कर सकते हैं। सरदार ने कहा, ''सरकार चाहती है कि हम उसमें ग्रीर उसके हथियारों में विश्वास करें। क्या हम उन्हीं हथियारों का विक्वास करें, जिन्होंने बर्मा और मलाया के लोगों की रक्षा की ? क्या हम ऐसे ही भाग्य का स्वागत करें जो उनका हुआ ? वह उन देशों से भाग खड़ी हुई और वहाँ के लोगों को जापानियों के रहमो-करम पर छोड़ दिया । कौन जानता है कि वह हमें उसी तरह नष्ट और तबाह करके यहाँ से नहीं चली जायगी। हम बादों पर कैसे विद्वास करें जब कि घोलों का तांता लगा हुआ है।"

इस प्रस्ताव में बहुत-सी तरमीमें पेश हुईं, जिनमें मुख्य वह वी जो कम्युनिस्टों ने पेश की थी ।

प्रस्ताव तथा संशोधनों पर मत छेने से पहले मोलामा आज़ाव ने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस बराबर दो साल से हिन्दू-मुस्लिम मेल का प्रयस्न कर रही है। छेकिन यह केवल एक-तरफा प्रयत्न रहा है। दूसरी पार्टी ने ज़रा मी हमारे बढ़े हुए हाथ की न तो सराहना की और न अपनी धोर से क्रिया-स्मक कदम ही उठाया। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उसका रवेया बिलकुल साफ है। उसका दरवाज़ा सदा सबके लिए खुला हुआ है। इसलिए कांग्रेस को कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? जो लोग हिन्दू-मस्लिम फैसके की बातें कहकर शोर-गुल मचा रहे है, अच्छा होता कि वे लोग का बरवाज़ा खटलहाते, जो हमारे लिए न केवल बन्द कर दिया गया है, बिल्क जिसमें कीलें

ठोंक दी गई हैं। "इसके बाद मौलाना भ्राजाद ने प्रस्ताव व संशोधनों पर मत लिये। केवल कम्युनिस्टों द्वारा पेश हुए संशोधन के पक्ष में १२ मत भाये भौर शेष संशोधन या तो वापस ले लिये गए या गिर गए। इस प्रकार महान् करतल ध्विन के बीच द अगस्त सन् १९४२ का वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। ठीक उसके पश्चात् महात्मा गांधी ने २।। घंटे तक अंग्रेजी आर हिन्दु-स्ताना में एक श्रोजपूर्ण तथा सारर्गाभत भाषण दिया जिसका दर्शकां व सदस्यों पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा। पूरे ढाई घंटे तक एक अजीब सन्नाटा रहा। उस समय महात्मा गांधी की वाणी से निकला हुआ एक-एक शब्द मालूम पड़ता था लोगों के हृदयों व स्नायु-मण्डल पर अपना प्रभाव डाल रहा है। जिस समय गांधी जी बोल रहे थे तो मालूम देता था कि उनके ज़िरए सारा राष्ट्र अपने हृदय को खोलकर रख रहा है।

### गांधीजी का भाषण

सबसे पहले गांधीजी ने उन लोगों को, जिन्होंने बड़ी दिलेरी व हिम्मत के साथ इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी राय दी थी, बधाई दी। वे यह जानते थे कि प्रस्ताव बहुमत से पास होगा, फिर भी उन्होंने अपने विचारों व विश्वासों का प्रदर्शन किया। इस प्रकार गांधीजी ने कहा कि उन्होंने उस उसूल की रक्षा की है जो वह ५० साल से बराबर सबके सामने रखते रहे हैं। भागे चलकर हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कम्युनिस्ट भाइयों का ध्यान मौलाना भ्राजाद व पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की मोर दिलाया कि किस प्रकार कांग्रेस ने एकता के प्रयत्न किये हैं मौर कहा, "एक जनाना था जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमारा मुल्क है। उस समय वे नाटक नहीं करते थे। वे हमारे साथ लड़े थे। खिला-फत में शरीक हुए थे। उनके साथ में बरसों रहा। लोग कहते हैं कि मैं भोला हूं। पर इसके मानी यह थोड़े ही हैं कि मैं यह मान लेता हूं। पर मैं सुत छेता हूं। मुक्ते धोलेबाज् बनने के बजाय भोला कहलाना प्रच्छा लगता है। मेरा तो यह स्वभाव है, कि जब तक कोई चीज सामने नहीं माती, में ऐतबार कर लेता हूं। यह चीज प्रस्ताव में भरी है। मुसलमान श्रौर हिन्दू भी कहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकता होनी च।हिए। दूसरी सभी कौमों काभी इतिहाद होना चाहिए। होता है, तो भच्छा ही है। कुछ लोग मुक्स भाकर कहते हैं कि तू जब तक जिन्दा है, तभी तक यह बनेगा। लेकिन मेरा हृदय इसे कबूल नहीं करता । जिसे मेरा दिल कबूल नहीं करता उसमें मुक्ते रस नहीं है । मैं तो जब छोटा बच्चा था, तब से इस चाज को

जानता था। मदरसे में हिन्दू, मुसलमान श्रीर पारसी सब थे। उनसे मैंने दोस्ती की थी। मैं जानता था कि यदि हम हिन्दूस्तान में ग्रमन से रहना चाइते हैं, तो पडौसी के फ़र्ज का भली-भांति पालन करना चाहिए। अफ़िका भी गया तो मुसलमानों का काम लेकर गया और सबका दिल हरण कर लिया। जो मेरे उसूलों के मुखालिफ थे, उन्होंने भी मुक्क पर विश्वास किया। वे जानते थे, कि यह जो बात कहेगा, वह न्याय की ही होगी । वहां से भ्राया, सो भी हारकर नहीं ग्राया। सबको रोते हुए छोड़कर ग्राया। यहां भी वही चीज् मेरे सामने पंदा हो गई। बड़ा काम किया, तो मुसलमानों के लिए भी किया। उस समय मुभे कोई दुश्मन नहीं मानता था। खिलाफत में मैंने क्या स्वार्थीपन किया ? मैं गाय की पूजा करता हूं। हम एक हैं, ता सिर्फ इन्सान ही नहीं जीव-मात्र एक हैं। सब खुदा के बन्दे हैं। इसकी फिलासफी ग्राज मैं समभाना नहीं चाहता । वे दोनों भाई और मौलाना बारी मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैंने गाय के बारे में क्या कहा था । मैंने कहा था कि गाय को बचाने के लिए मैं सौदा करना नहीं चाहता। ग्रगर ग्राप स्वतन्त्र रूप से ऐसा करेंगे, तो प्रच्छा हागा। मैं तो मुसलमानों के साथ खाना भी खा लेता हूं। लोग उस जमाने में इसे ध्रच्छा नहीं मानते थे। ध्रव तो सब जान गये कि यह तो भंगी के साथ भी खा लेता है। लेकिन उन दिनों मौलाना बारी ने कहा कि मैं श्रापको ग्रपने यहां नहीं खिलाऊंगा। उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात थी। बडी तंगी से मकान में रहते थे। उनके पास कोई महल थोड़ ही पड़ा था? फिरंगी महल के एक कोने में रहते थे। मेरे लिए बाह्मण रखते थे। शराफत के साथ शराफत चलती थी। यह सब मैं सबको सुनाना चाहता हं। जिन्ना साहब को भी। वे भी तो कांग्रेसी थे। भले ही ग्राज बिगड़ गये तो क्या हुग्रा? भाई तो हैं। खुदा उनको बड़ी उमर दे। वे तब याद करेंगे कि गांधी ने कभी घोला नहीं दिया, भूठी बात नहीं की । ब्राज वे या मुसलमान नाराज हैं, तो मैं क्या करूँ। मारना चाहें तो मार भी सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी गोद में पड़ी हैं। श्रीर कोई मेरे गले में छुरी भी मार दे, तो बुरा भी नहीं लग सकता । मैं बुरा क्यों मानूं ? वह कोई सच्चे गांधी को थोड़े ही मारना चाहते हैं, वह तो उस गांधी को मारना चाहते हैं जिसे वह बुरा मानते हैं। तो मैं तो वही भादमी हूं। इस बात को मुसलमान न भूलें। गालियां देना चाहें तो दें। इससे मुभे ईजा नहीं पहुंचती। इस्लाम को मैं जानता हूं। वह तो कहता है दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है। मुहम्मद साहब भी यही कहते थे। वे दुश्मन को अपनाते थे। उसके साथ नेकी करते थे। अगर मुसलमान इस्लाम के

हैं तो जो पादमी खुदा को हाजिर नाजिर कहकर कोई बात कहता है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। जो गालियां देते हैं, वे तो गोलियां चलाते हैं। वे गोलियों से मेरा खातमा कर दें, तो भी मुक्त पर ग्रसर नहीं कर सकते। पर इस्लाम का क्या? वे बारह आदमी हैं। उन्हें मौलाना साहब ने कितना सम-काया, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर इसकी कोई बात नहीं। जहां हमारी फिलासफी की बात हो, वहां दोस्ती इस्तेमाल न की जाय। ग्रापको जो सही लगे, सो ही करें। कोई काम मेरे लिए नहीं, इस्लाम की भलाई के लिए करें हैं।

म्रगर पाकिस्तान सही चीज है, तो वह जिन्ना साहब की जेब में पड़ा-ही है। हर मुसलमान की जेब में पड़ा है। पर ग्रगर वह सही चीज नहीं है, तो उसे कौन हजम कर सकता है। तकबरी से तो खुदा भी भागता है कोई क्या जाने कि जिन्ना क्या चाहते हैं। जिन्ना साहब बड़े नाराज होते हैं। एक बार उन्होंने लिखा, 'मेरे खत पढ़कर ग्रापको बहुत दु:ख होता होगा । ग्रापको मेरी बात बहुत चभती होगी। पर मैं क्या करूं ? जो दिल में है, सो कहता हूं।' मैं उन्हें इसके लिए मुबारकबादी देता हूं। लेकिन भ्राप जो उस चीज को नहीं मानते, उनसे में कहता हं कि श्रापको जो बात सही माल्म हो, वही करें। सबकी राह न देखें। अरब में करोड़ों लोग पड़े थे। लाखों थे उनमें श्रकेले। उनमें श्रकेलें पैगम्बर साहब की क्या बिसात थी ? पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब मेरे साथ करोड़ों होंगे तभी इस्लाम जारी करूँगा। मैं श्रापसे कहता हं, जिसे सही न मानें, उसे कब्ल न करें ; राजाजी से भी मैंने यही कहा । वे कहते थे कि दे दो । दे देंगे तो वे मांगेंगे नहीं । मेरी शराकत होगी। पर मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता । मैं तो जिन्ना साहब से भी कहता हूं कि जो महज श्रापको मनाने के लिए बात करते हैं, उसे ग्राप कभी कब्ल न करें। मेरे पास कई मुसलमान भाते हैं। वे कहते हैं,पाकिस्तान बरी चीज है। पर दे दो। पर पीछे इसका नतीजा क्या होगा ? यह बुरी बात है। श्रीर जब तक उसे मैं बुरा मानता ह, साथ न दुंगा । पर इसके मानी क्या हैं ? समक लें हम मुसलमानों को दबा कर कोई बात नहीं करना चाहते । इस तरह विश्वास कैसे हो सकता है ? वह र्थाहंसा से हा होगा। इसलिए कहता हं कि जो हक की बात है, उसे मान लें। यह मैं कांग्रेस का तरफ से कहता हाँ। पंच भी बना सकते हैं। पर उनमें भी हमारा एतबार तो होना चाहिए । उसे भी नहीं मानेगे, तो घापका जबरदस्ती नहीं तो क्या है ? उसे कोई कैसे मानेगा ? एक जिन्दा चीज के टुकड़े करेंगे ? जिन्दा चीज को मारकर क्या लोंगे ? हां. हम यह कहते हैं कि कोई किसी की मजबूर

नहीं कर सकता । लड़ाई करके ले सकते हैं। मुंजे ता खुल्लम-खुल्ला कहते हैं, ऐसा हिन्दू में नहीं हूं। कांग्रेस ऐसे हिन्दुग्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ग्रगर ग्राप कांग्रेस का एतबार नहीं करते, तो आपके हिन्दुस्तान के नसीब में झगड़े ही भगड़े हैं। पर यह ठीक रास्ता नहीं है। ग्रगर मुफसे खुदा ठाक बोल रहा है, तो ग्राप इससे मुफ्ने जिन्दा नहीं पाएंगे। ग्रगर चीज सही नहीं है तो तलवार के बस पर लेंगे, यह कहना क्या ठीक है ? मुहम्म साहब ने वह तरीका नहीं बताया।

मैंने बहुत वक्त लिया। सारी रात भर सोचता रहा। पर तन्दुरुस्ती की भी फिक रखनी पड़ती हैं। डॉक्टरों ने भी फरमाया कि सम्हलकर काम करा। पर जो चीज खुदा ने दे दी हैं, उसे तो उसके लिए खर्च करना ही हैं। मौर मभी तो जबान चल रही हैं। पहले तो मैं हिन्दू-मुसलमानों की बात करता हूं। हम एक बन जायं, सही माने से मान लें, दिल में कोई परदा नहीं रखें भौर हिन्दुस्तान को विदेशी कब्जे से खुड़ाने के लिए यत्न करें। पाकिस्तान भी तो माखिर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। इसलिए पहली बात यही हैं कि हिन्दुस्तान के लिए लड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। खः महीने तो बड़ी बात है। भाज रात को भी ले सकते हैं। पर एक बात याद रख। हिन्दू-मुसलमान एकता तो चाहिए। पर ग्रगर नहीं मिलती, तो भी भाजादी तो लेनी ही हैं।

पर हम यह समफ़कर नहीं लें कि फ्रकेले हिन्दुओं के लिए लेना है। पैतीस करोड़ के लिए लेना है। हक की बात है। जिन्ना साहब कहते हैं कि मुस्लिम राज होगा। मौलाना साहब की ग्रॉफर का यह मतलब नहीं की मुस्लिम राज होगा। हा जाय तो उसकी भी परवा नहीं। पर जा हमने ग्रॉफर की सो जिन्ना साहब की मुसलमानों की बादशाहत के लिए नहीं की। वह ता हिन्दू मुसलमान पारसी वगैरा सबकी होगी। मेरा लड़का मुसलमान हो गया, तो उसका होम-सेंड कहां होगा? ग्रौर अब तो वह आर्य समाजी है। उसकी हालत क्या होगी? उसका कौन-सा मुल्क होगा, उसे कहां रखेंगे? वह ग्रपने बाप को थोड़े ही भूल गया है। उसकी मां ने खत लिखा। वह पक्की हिन्दू है। राम को मानती है। पर उसका खुदा जसकी सुन लेता है। उसका नाम लिख लेता है। ऐसा बेवकूफ खुदा है, सो उसने लिखा कि मेरा लड़का मुसलमान हो गया, इसकी मुक्के शिकायत नहीं। पर वह शराब पीता है, उसे ग्राप कैसे बरदाश्त करते हैं? उसका लड़का खतरा उठाकर भी मुसलमानों के बीच यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब ग्रौर व्याभिवार दोनों में से एक भी छोड़ा या नहीं। पर उसके खुद ने शराब ग्रौर

पर मैंने उससे सबक लिया। इस चीज को सममसब जायं। इस खड़ाई में जितने हिन्दू हैं, उतने ही मुसलमान भी थ्रा सकते हैं। मुसलमानों को कांग्रेस के दफ्तर में कौन-सी रुकावट है। वह तो बड़ा डेमोकेटिक आरगेनाइजेशन है। इसलिए पहला सबक यह है कि आप जो लड़ते हैं, सिर्फ हिन्दुओं के लिए नहीं लड़ते। सब माइनोरिटीज के लिए लड़ते हैं। मुसलमान भी लड़ें। सबके लिए लड़ें। आपस में जरा भी नहीं लड़ना चाहिए। किसी हिन्दू ने मुसलमान को मार डाला या किसी मुसलमान ने हिन्दू को मार डाला यह मैं नहीं सुनना चाहता। हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दें। यह मसला सबका है। भगड़ें के मौके हर वक्त आने वाले हैं। इसलिए कहता हूं, सब करें। कोई एक मारे तो आप दो न मारें। मुसलमान भी ऐसा ही करें। कोई तलबार चलाता है, तो अपनी गर्दन उसके हाथ में रख दें। मेरी हिदायत सबके लिए हैं। क्योंकि यह Mass Struggle कैसे चलेगा. सो बता रहा हूं। यह छोटी-से-छोटी शर्त है।

पकल साहब का फर्मान पढ़ें। उसे छापकर मैंने सरकार की खिदमत की है। 'हरिजन' में दे नहीं सकता था। ग्रापको पता चल जायगा कि सरकार कैसे चलती है। पर उसका रास्ता टेढ़ा है। ग्रापका सीधा है। ग्राप ग्रांखें मूंदकर भी उस पर चल सकते हैं। यही सत्याग्रह का रास्ता है।

कोई कहते हैं, यह जल्दी होगी। तैयारी की जरूरत है। जितनी मुसाफरी मैंने की, उतनी किसी ने नहीं की जो जिन्दा है। मैं लोगों को जानता हूं, मेरा तो दिल उनके पास है। भ्रोर तैयारी का क्या करूं? मेरी तैयारी कच्ची, मैं कच्चा और मेरा लश्कर भी कच्चा। पर हमला आगया तो क्या करूं? भ्रव तैयारी कर लें। खुदा क्या कहेगा? वह तमाचा नहीं मारेगा? क्या वह यह नहीं कहेगा कि तुभको मैंने जो खजाना दिया, उसे तो निकाल देता। बाकी तो पीछ मैं था ही। मैं सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ता। यों तो मेरे पास बहुत-सी लड़ाइयां पड़ी थीं। पहले कहते थे, परेशान नहीं करेंगे। पर श्रव ऐसे कब तक बैठेंगे? वे बारह भाई जूभते हैं, तब मैं क्यों नहीं जूभूं? श्राप मेरे दिल को समभ सकते हैं।

अब क्या करना है, वह सुना दूं। म्रापने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया। पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई। म्राप मेरे मातहत होगये। अभी तो वाइसराय से मिन्नत करूँगा। समय तो देना होगा, उस बीच आपको क्या करना है।

मौलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्यक्रम ता

### सन् बयालीस का विद्रोह

तो बताइए । मैंने कहा, चरला है । मौलाना साहब निराश होगये । मैंने कहा चौबीस घण्टे काम करना है, तो कुछ तो चाहिए । इसलिए चरला बताया । श्रोर भी कहता हूं । तब मौलाना खुश होगये । श्रव सुनाता हूं, सब क्या कर सकते हैं ।

ग्राप मान लें. कि हम ग्राजाद बन गये। ग्राजादी के माने क्या हैं? गुलाम की जंजीरें तो खूटीं। उसके दिल से तो खूटी। अब वह तदबीर करता है। ग्रपने मालिक से कहता है, मैंने गुलामी छोड़ दी। लेकिन ग्राप से नहीं उसंगा। ग्राप जिन्दा रखना चाहते हैं, तो जिन्दा रखें। आप मुक्ते खुराक देते थे। पर वह तो मेरी ही पैदा की हुई थी।

श्रव बीच में समभौता नहीं है। मैं नमक की सुविधाये या शराबबन्दी लेने को नहीं जा रहा हूं। मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूं श्राजादी। नहीं देना है, तो कत्ल करें। मैं वह गांधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज लेकर श्राजाय। ग्रापको तो मैं एक मन्त्र देता हूँ, 'करेंगे या मरेंगे।' जेल को भूल जायं। बाप मुबह शाम यही कहें, कि खाता हूं, पीता हूं, सांस लेता हूं, तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए! जो मरना जानते हैं उन्हीं ने जीने की कला जानी है। ग्राज से तय करें कि ग्राजादी लेनी है। नहीं लेनी है तो मरेंगे। ग्राजादी डरपोकों के लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत है, वही जिन्दा रह सकते हैं। हम चीटियां नहीं। हम हाथी से भी बड़े हैं, हम श्रेर हैं।

पहले तो मेरे सामने प्रख्वार हैं। वे मा तो सरकार की प्रावाज हैं प्रीर प्रगर हमारी आवाज हैं, तो दवकर काम करते हैं। पर वह जंजीर से छट जायं। ग्राजादी के लिए सबको बुलाता हूं। प्राप तो इस मैदान में ग्राजायं। ग्रपनी कलम मुभे दे दें। ग्रगर यह भय हो कि सरकार छापेखाने ले लेगी। तो में इतना ही कहता हूं कि ग्रखवार बन्द कर दें। खामखाह जमानत न दें। ग्रगर देना चाहें तो दे दें। पर कलम को न रोकें। वह भी बहादुरी का काम है। मैंने क्या किया? इतना बड़ा कारखाना चलता था। सबको बन्द कर दिया। और ग्रब फिर नया प्रेस पैदा हो गया। फिर मैंने ता ग्रापको एक मध्यम मार्ग बताया। ग्रखीरी चीज ग्रापके सामने नहीं रखी। एलान कर दें कि भव स्टैन्डिंग कमेटी को छोड़ देंगे। सिर्फ ग्राजाद हिन्दुस्तान की सरकार को ही मानेंगे। ग्रगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते, तो कहें ग्रापकी चीज भी देंगे ग्रीर कांग्रेस की भी देंगे। ग्रगर बरदाशत नहीं कर सकते, तो नहीं करना है। आजादी ग्रा रही है. भीर इसके लिए राजा लोगों से तो मैं वह भी नहीं

मांगता । उनसे कहता हूं कि मैं ग्रापका खैरस्वाह हूं । काठियावाड़ का हूं । मेरे पिता तीन जगह दीवान रहे। म्रापका नमक खाया। में नमकहराम कभी नहीं हुआ। त्रापके सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता है। सब तक साप सल्तनत के रहे । उससे सत्ता पाई । पैसे लिये । पैसे तो पिताजी ने भी पाये । पर उन्होंने पोलिटिकल एजेन्ट से लड़ाई की । एक दिन हबालात में भी रहे । उनका में लड़का हं । मेरे जिन्दा रहते ग्राप कुछ काम करेंगे तो ग्रापके लिए जगह है। मेरे पीछ करेंगे तो भी जवाहरलाल नहीं मानेंगे। वह तो कहता है राजा लोग, पूँजीपति, जमींदार किसी के लिए ग्रब जगह नहीं है। वह तो प्लान्ड एको-नामी वाला है। उराकी बहुत-सी बातें पी जाता हूं। वह तो उड़ने वाला आदमी है। चाहेगा तो हवाई जहाज में बैठकर चीन भी चला जायगा। पर मेरे पास तो सबके लिए जगह है। एक मंत्र है, तुभे कोई चीज ग्रपनाना है, तो पहले खुदा को दे दे, उसको छोड़ दे। हिन्द्स्तान में इतने लोग हैं। मैं तो इन्हीं की मारफत खुदा को पहचानता हूं। वही खुदा है। ग्रगर वह नहीं है तो मैं दूसरे खुदा को नहीं जानता। इसी तरह राजा लोग भी प्रजा से कह दें, राज भापकी ही मिलकियत है। तब राजाग्रों को किसी वात की कमी न रहेगी। प्रजा उन्हें दोनों हाथों से देगी। वह राजा रहेगा। वंश-परम्परा नहीं। वंश-परम्परा भी रहेगी श्रगर वे दुनिया की सेवा करते रहेंगे। इसलिए राजाओं से कहना चाहता हुं कि ब्राप गुलामी में न रहें। रहना है, तो हिन्दुस्तानियों की सल्तनत में रहें। पोलिटिकल डिपार्टमेंट को लिख दें कि खल्कत उठ गई तो हम कहां रहें। चकवर्ती तो मातहत राजाग्रों को बचाता है। जिसको राजा उठाते हैं, वह चकवर्ती नहीं। इसलिए कह दीजिए कि हम तो रैयत के होगये। वह बैठा-एगी तो बैठेंगे। हम उसका साथ देंगे। इसमें कोई कानूनी कठिनाई नहीं। राजाग्रो के लिए कोई कानून नहीं। पोलिटिकल डिपार्टमेंट की जबानी बातों को ही मानें तो में क्या करूं ? यह तो ग्राप दावा नहीं कर सकते कि हम ग्रलग है। श्रगर श्राप रैयत के साथ रहेंगे, तो भ्राप उसके सरदार रहेंगे।

राजाओं से इस तरह साफ-साफ कह दें। भीर इतने पर वे मारें तो मर जायं। तेरह हों तो तेरह। कोई बात छिपाकर नहीं करनी है। इस लड़ाई में गुप्तता तो है ही नहीं।

भव जज वगैरह से । वे भी भ्रभी कुछ न करें। भ्राज ही इस्तीफान वें। रोक लें। पर भ्रपनी आजादी कायम रखें। कह दें, मैं तो कांग्रेस का भादमी हूँ। रानाडे ने यही किया था। सिर्फ एक मर्यादा का पालन करूंगा। न्यायासन पर न कांग्रेस का हूंन सरकार का। भ्राजाद। कोई कोनून नहीं जो

मुभे यह कहनें से मना करे। रानाडे जब तक जिन्दा ये ऐसा ही करते ये। कांग्रेस में बराबर जाते थे, पर भाग नहीं लिया। समाज-सेवा-संघ पैदा कर दिया। उस जमाने में यह कम नहीं था। ग्राज भी जज ऐसा कर सकते हैं। गुप्त हिदायतें निकलें, उनको न मानें। कह दें कि हम तो कांग्रेस के ग्रादमी हैं। यह सरकार को मंजूर हो, तो रहें नहीं तो निकल जायं।

श्रव सिपाही ! वे इतना तो कह दें कि श्रव तक तो हमने श्रपने दिल की बात छिपा कर रखी, पर श्रव तो हम कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं।

कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी आये, मौलाना साहब के पास आये, और अलाभाइयों के पास भी आये थे। सिपाही नहीं बड़े-बड़े अफसर भी। पर हम उनको रोकते रहे। पर अब वे एलान कर दें कि हम पेट के लिए काम करते हैं, पर आदमी तो कांग्रेस के हैं। आप हमारे ही लोगों पर गाला-लाठी चलाने की बात कहेंगे, तो नहीं मानेंगे। अपने दुश्मन पर चला देंगे। इतना कह देंगे तो बहुत बड़ी आबोहवा पैवा हो जायगी है। कितने ही ऐरोप्लेन आयें, हमें परवाह नहीं।

इसी तरह से प्रोफेसर श्रीर विद्यार्थी। उनको भी ग्राज तो खींचना नहीं चाहता। वे भी इतना तो कह दें कि हम तो कांग्रेस के हैं। प्रोफेसर भी कह दें। वे ता उस्ताद हैं। पर काम तो हमारा ही करते हैं। मेरी भी एक गाना सिखाने वाली उस्ताद थी। वायोलिन सिखाती थी। कितनी मुहब्बत से वह सिखाती थी। नौकर की तरह काम करती थी। में तो English Gentleman बनने जा रहा था। उसका ठीक-ठीक अर्थ बताने वाला शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। वाशिंगटन ग्रायर्लिंग ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है। सो वह मुक्ते इंग्लिश जैंटिलमैन बनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी। जो फीस लेती थी उसका पूरा बदला देती थी। इसी तरह प्रोफेसर भी सिखाते हैं। उनसे हम कह दें, कि आप सल्तनत के हैं, या हमारे। हमारे हैं, तो ग्रच्छा है। मकान खाली करने की ग्राज जरूरत नहीं, इनमें से जिनको निकालना चाहूंगा, निकाल्गा। हवाई बात नहीं करता।

मेरे दिल में तो कहने को बहुत है। पर सब मैं बाहर कर सकूं, इतना समय नहीं है। मुझे अभी थोड़ा श्रंग्रेजी में भी बोलना बाकी है। रात हो गई है, बहुत देर होगई है, फिर भी इतनी शान्ति से, इतने ध्यान से ध्रापने मुभे सुना इसके लिए मैं श्रापको धन्यवाद देता हूं। सच्चे सिपाही ऐसा ही करते हैं।

बाईस वर्ष तक बोलने-लिखने में मैंने संयम रखा है, ताकत इकट्ठी की है। जा भपनी ताकत हमेशा खर्च नहीं करता वह ब्रह्मचारी--पाकदामन-कहा

जाता है। वह हमेशा जीभ पर काबू (संयम) रखकर दबी जबान से बोलेगा। जिन्दगी भर मेरा प्रयत्न इस दिशा में रहा है, फिर भी धाज इतनें सारे लोगों को इतनी रात तक रोक रखकर— धापके ऊपर जबदंस्ती करके भी— मुभे धापको भ्राज जो कहना चाहिए था, वह कह दिया। उसका मुभेपश्चाताप नहीं है। भ्रापकी मार्फत सारे हिन्दुस्तान को कह दिया।

इसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए गांधीजी ने बताया कि जिनकी सेवा के लिए अभी आपने मुझे नियुक्त किया, उनके सामने मेरे अन्तर के मन्यन को बाहर जंडेलने में मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मुझे नेता-गिरी बक्शी गई—फौजी परिभाषा में मुझे सेनापित पद दिया गया, पर मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे पास अपना सेनापित पद चलाने के लिए प्रेम के अलावा दूसरा शस्त्र नहीं है। जिस लकड़ी के सहारे मैं चलता हूँ उसे तो आप आसानी से तोड़कर फेंक सकते हैं, ऐसी है। ऐसे अप अ आदमी को जब ऐसी लड़ाई का बोझा उठाने के लिए आमन्त्रित किया जाय ती इसमें उसके लिए पौरुष अनुभव करने जैसा क्या है? मेरा यह बोभा आप तभी हल्का कर सकते हैं जब कि मैं आपके सेनापित के रूप में नहीं बल्कि आपके नम्न सेवक की तरह खड़ा रहूं। जो सेवा में सबसे चढ़कर हो वह समान दरजे के सेवकों में अगुआ सेवक है, इतना ही इसका अर्थ है।

इसलिए पहली सीही पर ही में आपसे क्या-क्या अपेक्षा रखता हूँ, इस बावत अपने मन के उद्गार मैंने अब तक आपके सामने रखे। ध्यान रहे कि आज भी अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अभी भी मुक्ते शरिस्ते मुजब अनेक विधियां करनी पड़ेंगी। जो बोक्षा मुक्त पर आया है, सच ही वह असह्य है। मुक्ते ऐसों के सामने जाकर विमय-प्रार्थना करनी हैं जिनका आज मुक्त पर विश्वास महीं हैं। दुनिया भर के अनेक मित्रों के आगे भी आज में अपनी साख खो बैठा हूँ। मेरी समक्तदारी पर, बल्कि मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके मन में शक्का खड़ी हो गई है। मेरी समक्तदारी की कीमत कम आंकी जाय, इसका मुक्ते दु:ख नहीं है, पर मेरी नीयत के बारे में शक्का उठाई जाय, यह तो मेरे लिए दाइण आधात है। लेकिन आज तो यही स्थित है।

ऐसे प्रसंग झादमी की जिन्दगी में झाते हैं, पर सत्य के शोधक के लिए जिसे बर या पाखण्ड के बिना मानव जाति झथवा देश की यथाशक्ति सेवा करनी हैं, उसे तो यह सब सहने ही पड़ते हैं। पचास वर्ष की झपनी शोध में शुद्ध सेवा का इससे दूसरा रास्ता मैंने नहीं जाना। मैंने मानव जाति की,साझाण्य की एक से स्विक प्रसंगों पर यथाशक्ति सेवा बजाई है और में ऐसा कह सकता हूं कि कहीं

भी ब्रपने किसी निजी स्वार्थ ग्रथवा बदले की ग्राशा से मैंने कोई काम नहीं किया। लार्ड लिन्लिथगो के साथ मेरी मित्रता है, जो उनके ग्रोहदे की सीमा को भी लांघ गई है। ग्रपनी लड़की के साथ भी उन्होंने मेरा परिचय कराया। उनकी लड़की और जमाई दोनों मेरी तरफ श्राकषित हए। उनके जामाता ए. डी. सी॰ हैं भीर वे महादेव के खास मित्र बन गए हैं। इनकी लड़की श्राज्ञाकारिणी श्रीर सबको प्रिय लगने वाली है। इन सब पवित्र व्यक्तिगत सम्बन्धों का उल्लेख में इसलिए कर रहा हं कि लार्ड लिन्लिथगो श्रीर मेरे बीच जो व्यक्तिगत प्रेम सम्बन्ध है, उसका आपको पता चल जाय। श्रीर ऐसा होने पर भी नम्रता पूर्वक जाहिर करता हूं कि यदि कभी ऐसे लार्ड लिन्लियगो के सामने, साम्राज्य के प्रतिनिधि रूप में, मरणान्त लडाई छेडना मेरे नसीब में लिखा होगा तो यह व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच में नहीं ग्राएगा । मैं सल्तनत के पशु-बल का सामना करोड़ों भारतीयों की मुक-शक्ति से करूँगा, जिन्होंने लड़ाई के लिए उपयुक्त ग्रहिंसा के सिवाय श्रीर कोई मर्यादा नहीं रखी होगी। मेरे लिए म्रत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साथ मेरा ऐसा घरोपा है, उन्हीं के सामने मैं लड़ाई छेड़ं। उन्होंने एक से श्रधिक श्रवसरों पर मेरे शब्दों पर विश्वास किया है, मेरे लोगों पर भी विश्वास रखा है। यह कहते हुए मुक्ते गर्व ग्रीर सुख होता है और यह मैं इसलिए कहता हूं जिसमें सब जान लें कि जिस सल्तनत का में वर्षों तक वक्षादार रहा श्रीर जिसकी मैंने सेवा बजाई, वह सल्तनत जब मेरे विश्वास की पात्र नहीं रही तब, जो श्रंग्रेज उस सल्तनत का प्रतिनिधि था, उसको उसके सामने लडाई छेड़ने के पहले मैंने पूरी खबर कर दी थी।

ऐसे मौके पर चार्ली एंड्रूज की पित्रत्र याद आये बिना कैसे रह सकती है ? गंड्रूज की श्रात्मा इस समय मेरे श्रास-पास मंडरा रही है । मेरी नजर में श्रंग्रेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल परंपराश्रों के वे संस्कार-मूर्ति थे । हिन्दुस्ता-नियों की श्रपेक्षा भी उनके साथ मेरा श्रिषक निकट का नाता था । मेरे ऊपर उनका गले तक विश्वास था । हमारे बीच में कुछ भी शाइवेट (खानगी) नहीं था । रोज हम एक दूसरे के साथ श्रपने हृदय की बात खोलकर रख देते थे । जरा भी श्रानाकानी या मन की चोरी (छिपाव) बिना वह मुक्ते सब बता देते थे । गुरुदेव के भी वे मित्र थे जरूर, पर गुरुदेव की श्रात्मा से वे चकाचों घ होते श्रीर उनका श्रदव करते थे । पर मेरे तो वे प्राणप्रिय मित्र बन गये थे । वर्षो पहले वे गोखले का परिचय-पत्र लेकर मेरे पास श्राये । पीयसंन श्रीर एंड्रूज दोनों श्रादर्श अंग्रेज के नमूने थे । में जानता हूं कि छनकी श्रात्माएँ श्रभी भी वेरी वेदना-वाणी सुन रही हैं।

कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन (ईसाई धर्माचार्य) का भी हितैषिता से मर-पूर मुबारकवादी का पत्र मिला है। उनको में पाकदिल खुदापरस्त पुरुष गिनता हूं। मेरी कमनसीबी से वे भी श्राज मेरा यह कदम पसंद नहीं करते। फिर भी उनका दिल मेरे साथ है। उनके दिल की भाषा में पढ़ सकता हूं।

यह सारी पाइवं भूमि उपस्थित करके में दुनिया को बताना चाहता हूं कि पश्चिम में रहने वाले भ्रानेक मित्रों का विश्वास भाज मैंने स्रो दिया है-भीर उसका मुक्ते दुःल है--तो भी उन सबकी मैत्री भीर प्रेम की खातिर भी मैं अपने भ्रन्दर से उठने वार्ला भ्रावाज को दबा नहीं सकता। भ्रात्मा कहिये, मूलगत स्वभाव कहिये, वह, या मेरे भीतर रहने वाले मेरे दिल का दर्द, मेरी व्यथा पुकार-पुकारकर कह रही है, ब्राज मुक्ते प्रेरित कर रही है। मैं भूत दबा जानता हूं। मनुष्य स्वभाव का भी मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास विया है। ऐसा घादभी भ्रपने भन्तरात्मा को समभ सकता है। घाप उसे जो चाहें नाम दें, पर यह ग्रन्दर की ग्रावाज मुफ्ते कह रही है--'तुफे ग्रकेला बिना सहारे खड़ा रहना पड़े तो भी आज तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से ही तेरा छ्टकारा है। दुनिया लाल-पीली, रक्तपूर्ण ब्रांखों से तेरे सामने घूरे तो भी तुभे उसकी नजर के सामने नजर मिला करके खड़े रहना है। डर मत । अपने अन्दर की भावाज को ही सुन । यह आवाज तुभे कहती है कि पुत्र, स्त्री, सम्पत्ति, शीश सब कुछ समर्पण कर देना, पर जिस चीजके लिए तू जिया करता है भौर जिसकी खातिर तुभी मरना है, उस सत्य की पुकार करते-करते मरना।' मित्रो, इस बात का विश्वास रिखये कि मुभे मरने की जल्दी नहीं है। मुक्ते अपने सौवें वर्ष तक जीना है। बल्कि मैने तो मायु की सीमा १२० वर्ष तक मांकी है। इतने में तो हिंद जाजाद होगया होगा---दुनियाभी भाजाद हुई रहेगी। स्राज तो मैं इंग्लैंड को बा <mark>श्रमेरिका को भी श्राजाद मुल्क के रूप में नहीं मानता। श्र</mark>पनी रीति से ये मले ही बाबाद हों—ये ब्राजाद है दुनिया की रंगीन जातियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए । इन कौमों की माजादी के लिए क्या माज अमेरिका भीर इंग्लैंड लड़ रहे हैं? तो फिर मुभी इस लड़ाई के पूरी होने तक रुकने को मत कहो । मेरी आजादी की परिभाषा को किसलिए आप संकुचित करते हैं? इंग्लैंड घीर धमेरिका के ब्राचार्य, उनका इतिहास, उनका उदात्त काव्य-भंडार यह नहीं सिखाता कि झाजादी की व्याख्या को संकृत्वित रखा जाय, विशाल नहीं बनाया जाय भीर ऐसी व्याख्या के गज से जब मैं नापता हं तब मुभ्के कहना ही पड़ता है कि इंग्लैण्ड क्या श्रीर

ग्रमेरिका क्या, कोई भी आजाद नहीं है। उनके भावायों ने भीर कवियों ने जिस स्वतंत्रता के गाने गाये हैं, उसकी उनको पहचान नहीं है। इसकी पह-चान करनी हो तो उनको हिन्दुस्तान के चरणों में बैठना होगा। घमंड और गुस्ताखी के साथ नहीं, पर सच्चे सत्यशोधक बनकर आना पड़ेगा। बाईस वर्ष से हिन्द इस ग्राधारभूत सत्य का प्रयोग कर रहा है। यों तो कांग्रेस ग्रपने जन्म-काल से ही जाने या अनजाने अहिंसा की-वैधानिक मर्यादा में रहकर श्रांदी-लन करने की-राह से चलती भ्राई है और एसा होने पर भी दादाभाई भीर फीरोजशाह जैसे नेता हिन्द को ग्रपनी ग्रंगुली पर नचाते थे—वे विद्रोही थे, काँग्रेस-प्रेमी थे, कांग्रेस के कर्ता-धर्ता थे, तब भी उसके सच्चे सेवक थे, खून-खराबी भीर छिपे कामों को प्रश्रय देने वाले नहीं थे। ग्राज कांग्रेस में बहुत से रंगे सियार भी हैं, यह मैं मंजूर करता हूं। सारा देश म्रहिसक लड़ाई में ही कूदेगा ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मन्ध्य के स्वभाव में रही हुई भलाई भीर विषम धवसरों पर सत्य को परखने श्रीर उस पर दृढ़ रहने की उसकी कुदरती शक्ति पर मेरा विश्वास है। पर मेरा विश्वास खोटा भी साबित हो तो भी में अपनी राह से विचलित होने वाला नहीं हं, डिगने वाला नहीं हूं। काँग्रेस की राह शुरू से ही शान्ति की रही है। ग्रागे चलकर उसमें स्वराज्य का समावेश हुगा भौर बाद की पीढियों ने उसमें श्रहिसा-ग्रसहकार का तत्त्व शामिल कर दिया। दादाभाई ने जब ब्रिटिश पालियामेन्ट में प्रवेश किया, साल्सबरी ने उन्हें काला म्रादमी कहा। पर मञ्जरेज-जनता ने दादाभाई को मपनाया--चुना भौर साल्सबरी हारे । हिन्द ख्शी से पागल होगया । पर हिन्द के लिए प्राज ये सारी बातें पूरानी हो गईं। पर इन सब पिछली भूमिकाश्रों की ध्यान में रखकर में ग्राङ्गरेजों से, यूरोप से ग्रीर मित्रराष्ट्रों से पूछता हूं कि वे ग्रापने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि हिन्द जो श्राजादी मांगता है, उसमें कौन-सा गुन।ह है ? ऐसी कार्रवाइयों भीर पचास से भ्रविक वर्ष तक ऐसी सेवाभी के इतिहास वाली संस्था पर भ्रविश्वास करना, उसकी बदनामी करना भीर अपने हाथ के विशाल सावनों का उपयोग करके दूनिया भर में उसकी शिकायत करना यह क्या शोमा की बात है ? श्राकाश-पाताल एक करके चाहे जैसे रास्ते से. विदेशी श्राखबारों की मदद लेकर, ग्रमेरिका के प्रेजिडेण्ट की मदद लेकर, चीनी सेना-पति मार्शल चांगकाइशेक की भी मदद लेने के प्रयत्न करके हिन्द्स्तान को भ हे विकृत रूप में दुनिया में पेश करना क्या उचित है ? सेनापित चांग से में मिला हं। श्रीमती शेक ने हमारे बीच दुशाषिया का काम किया। उनकी सहायता से मैंने सेनाधिपति शेक का परिचय पाया और यखपि सेनापति को

में पार नहीं पा सका तो भी उन्होंने श्रीमती शेक की मार्फत उनके मन के मुकाव का मुक्ते परिचय पाने दिया। हमारे मुकाबले में घाज सारी दुनिया को खुड़ा किया गया है- उभाड़ दिया गया है। सभी भपनी नाराज्गी का इज्हार कर रहे हैं। कहते हैं कि हम मूल कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति ग्रसमय की है। ब्रिटिश मृत्सद्दीगिरी के लिए मेरे मन में मान था। आज उसकी गन्दगी से मेरा जी मकुला रहा है। पर नौसिख्ए ग्रभी भी इसके चरणों में अपना सबक ले रहे हैं। इन तरीकों से ये शायद चार दिन दुनिया के लोकमत को अपने पक्ष. में रख सकेंगे। किन्तू हिन्द्स्तान तमाम दुनिया के लोकमत के इस तरह के श्रघटित सङ्गठन के सामने खड़ा होकर भी भाज भपनी पुकार बुलन्द करेगा। सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग करे तो भी में दुनिया को सुनाऊँगा-तुम ठोकर ला रहे हो, तुम भूल में हो। हिन्द की भाजादी मजबूती से पकड़ रखने वालों के पास से भी हिन्द अहिंसा के बल पर यह ब्राजादी ले लेगा। यह आजादी माने के पहले भले ही मेरी भाँखें बन्द हो जायं, मैं भले ही रुक जाऊं, पर प्रीहिसा रुकेगी नहीं। बहुत ज्यादा देरी से लेना वसूल करने के लिए कदमबाशा करने, विनती करने वाले हिन्द की माजादी का विरोध करके चीन मौर रूस का भी तुम क्या भला कर सकने वाले हो। तुम उनको प्राणधातक धक्का ही लगाभ्रोगे । किसी महाजन को देनदार की भाजिजी करते जाना है ? भीर उसके स।मने ऐसे-ऐसे विरोध-बाधाएं उपस्थित करने पर भी कांग्रेस तो भाज विरो-िषयों को कहती है कि 'हम साफ शराफत की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में घाव नहीं करेंगे, हम ग्रहिसा को ग्रङ्गीकार कर चुके हैं।" ब्रिटिश सरकार को दिक न करने की कांग्रेस की नीति का प्रचारक मैं खुद ही तो था? तो भी माज यह सस्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूं हमारी शराफ़त के लायक ही यह बात है। इसमें प्रयुक्त--- अनु जित ऐसा क्या है? किसी बादमी ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा हो और वह मुक्ते डुबाना चाहता हो तो क्या मैं उसकी पकड़ में से छुटने के लिए उसी क्षण चेव्टा न करूं? कांग्रेस के निश्चय में अयुक्त अथवा असञ्जगत ऐसा कुछ भी नहीं है।

विदेशों के असबार वाले यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी मारफत दुनिया को भीर मित्र राष्ट्रों की प्रजाओं को— जिनका कहना है कि हिन्द का साथ उन्हें चाहिए—में कहता हूं कि हिन्द को भाजाद जाहिर करके तुम्हारी नीयत सच्ची करके दिसमाने का भाज भवसर है। इसे सो दोगे तो जिन्दगी में ऐसी घड़ी जाने वाली नहीं है भीर इतिहास इस बात को भंकित करेगा कि तुमने भवसर पर भपना फर्ज भदा न करके सब कुछ सो दिया। तुम्हारी मार्फत में दुनिया को

आशीर्वाद मांगता हं कि मैं विरोधियों को मनाने में सफल बन्। मित्रराष्ट्रों की जनता से मुक्ते उनका खुला फर्ज घटा करने के बाद घीर कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। ग्रहिंसा अथवा शस्त्र-संन्यास करने को मैं उन्हें नहीं कहता। फासिजम भीर उन लोगों के साम्राज्यवाद, जिसके सामने मैं लड़ रहा हूं, दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहा हुआ है। ब्रिटिश सल्तनत को अभी हिन्दु-स्तान से जैसा चाहिये, वैसा क्या मिल रहा है ? मिल रहा है, वह तो गुलाम से मिल रहा है। हिन्द भाजाद दोस्त के रूप में साब दे तो कितना फर्क पड़े, इसका विचार करके देख लो। भ्राजारी यदि उसे भिलने वाली हो तो वह बाज ही ब्रानी चाहिए। ऐसा होने में तुम मदद कर सकते हो। ऐसा होने पर भी मदद न करो तो बाद में भ्राजादी मिले, उसमें स्वाद नहीं रहेगा। आज करो तमे इस आजादी के चमत्कार से जो बात श्रशक्य लगती है, वह कल शक्य हो जायगी। हिन्द मुक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलाएगा, रशिया की मदद को दौढ़ेगा। बर्मा-मलाया में अंग्रेजों ने तो प्राण बिछाये नहीं ये,हिन्द्स्तानियों की ही शक्तियों का नाश किया। किस तरह से बिगड़ी बाजी सुधारी जा सकती है, इस पर विचार करलो । मैं कहाँ जाऊं — चालीस करोड को कहां ले जाऊं? श्राजादी के स्पर्श बिना करोडों की जनता की दूनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग छेने की और क्या कोई रोति हो सकती है ? ग्राज तो जनता के प्राण शोषित हो गये हैं-पीस दिये गये हैं, उनकी निस्तेज मांखों में तेज लाना हो तो माजादी कल नहीं, आज ही ब्रानी चाहिए। इसी से मैंने आज कांग्रेस से यह बाजी बग-वाई है, या तो कांग्रेस देश को ग्राजाद करेगी प्रथवा खुद फना हो जायगी। 'करेंगे या मरेंगें।'

गांधीजी के इस स्फूितदायक एवं प्रेरणाप्रद भाषण ने देश को इस कोने से उस कोने तक हिला दिया। उससे संघर्ष की भूमिका धीर भी दृढ़ हो गई, जो पिछले कुछ समय से देश में तैयार हो रही थी। इसिलिए जब सरकार ने ९ धगस्त को सुबह नेताधों की सामूहिक गिरफ्तारी करके कांग्रेस पर प्रहार किया, ता देश का बच्चा-बच्चा 'करेंगे या मरेंगे' की भावना से प्रेरित हो उठा। स्वतत्रता का संघर्ष शुरू हो गया धीर उसमें देश ने कितना गौरवपूर्ण हिस्सा लिया, यह हम धगले ध्रध्यायों में बताने का प्रयास करेंगे।

# बम्बई प्रान्त आग की लपटों में

ग्रब हम भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं रियासतों में भ्रान्दोलन जिस प्रकार चला, उसका कुछ खुलासा वर्णन देने का प्रयत्न करेंगे। सर्व प्रथम हुम बम्बई को ही लेते हैं। यह वह स्थान है जहाँ भ्रखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी का महत्त्वपूर्ण इतिहास-प्रसिद्ध अधिवेशन हुमा था, यह वह जगह है जहां राष्ट्र के प्रिय नेतागण राष्ट्र से छीनकर जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गये थे, यह वह नगर है जहां गवालिया मैदान में एकत्रित स्वतंत्रता के सिणाहियों (जिनमें भ्रधिक संख्या महिला स्वयंसेविकाओं की थी) तथा उत्तेजित जनता को ब्रिटिश सरकार ने सर्व प्रथम भ्रपनी गोलियों का लक्ष्य बनाया था।

बम्बई एक प्रसिद्ध नगर है। यह एक द्वीप पर बसा हुमा है तथा विशाल भीर भव्य बन्दरगाह एवं जहाजी गोदियों से युक्त है। यह बड़ी तीव गति से कलकत्ता को व्यापारिक क्षेत्र में पछाड़ रहा है। यह ऐसे महत्व-पूर्ण स्थान पर स्थित है, जहां से यह पूर्वीय देशों के व्यापार का केन्द्र बन सकता है। रूई के व्यापार के लिए तो यह संसार का एक प्रधान केन्द्र हैं ही। इसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं तथा इसके मुख्य-मुख्य उद्योग पारिसयों के हाथ में हैं। पारसी लोग बहुत उन्नतिशील हैं। ये सदा से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। यों तो ये भारत के प्रायः सभी हिस्सों में बोड़ी-बहुत संस्या में बसे हुए हैं, किन्तु बम्बई शहर में इनका ग्राधिक्य है। ये प्राचीन भारत की उस जाति की संतान हैं जो अग्नि देवता की उपासक थीं। प्रतएव स्वभावतः ही इनमें प्रपने पूर्वजों की भाँति स्वतन्त्रता एवं न्याय के लिए तीव अनुराग तथा जोश है। इन्हीं कारणों से जब-जब भारतीय स्वतंत्रता का म्रान्दोलन छिड़ा है, बम्बई नगर सर्वदा सबसे आगे रहा है। इसकी बनावट ब्रिटिश नगरों से प्रधिक मिलती-जुलती है, जिससे यह एक अन्तराष्ट्रीय स्थान बन गया है। इसका भाकार बहुत विस्तृत होते हुए भी यह अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक साफ-सुषरा है। शिक्षा, कला, विज्ञान, उद्योग तथा व्यापार का यह मुख्य केन्द्र है।

मारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारीगण इसी नगर में हैं, तथा उन पर महात्मा गान्धी एवं कांग्रेस का बहुत प्रभाव है। भारत के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में जब-जब रुपए की ग्रावश्यकता पड़ी है, इन्होंने खुले हाथों सहायता दी है। ग्रतएव हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को पुष्ट करने में बड़ी मदद की है। यहां के तथा इस प्रान्त के मजदूरों पर महात्मा गान्धी के प्रयत्नों का बहुत ग्रसर पड़ा है। वे सब ग्रापस में एक सुव्यवस्थित संगठन के सूत्र में गुंथे हुए हैं तथा उनके व्यवसाय-संघ काफी हद तक राष्ट्रीय हैं ग्रीर जब-जब भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा है, तब-तब इन संघों ने अपनी एक सुदृढ़ फौज तैयार करके मैदान में लाकर खड़ी कर दी है। बम्बई शहर की उन्तित का श्रीगणेश ग्रमेरिका के गृह-युद्ध से हा समक्षना चाहिए, जब कि इसे ग्रपने रूई के व्यवसाय को बढ़ाने का ग्रच्छा ग्रवसर मिला था। इस समय करीब ग्यारह लाख इकसठ हजार नर-नारी इसमें रहते हैं।

बम्बई प्रान्त का दूसरा नाम पश्चिमी प्रेसीडेन्सी है। इसके ग्रन्तर्गत २६ ब्रिटिश जिले तथा १६ इघर-उघर बिखरी हुई रियासतें हैं। यह भू-भाग समतल ग्रीर उपजाऊ है तथा इसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती है। इसका विकाणी हिस्सा पठारी है। उत्तरी भाग में, जो अधिक उपजाऊ है, रूई, श्रफीम भीर गेहूँ मुख्यतया उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी हिस्से में लोहे की खानें हैं, किन्तु कोयले का ग्रभाव है। इस कारण इस प्रान्त को बिहार ग्रादि प्रदेशों से, जहां कोयले की खानें हैं, प्रपना सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है। किनारे एवं मैदानी भाग का जलवायु उष्ण एवं नम है, किन्तु पटारी प्रदेश बहुत सुहावना है। यहां के सुहावने एवं स्वास्य्य-वर्द्धक जलवायु, के कारण भारत के भिन्न-भिन्न भागों के लोग स्वास्थ्य-लाभ के लिए इस प्रान्त में याते हैं। इस कारण यहां कई प्रसिद्ध ग्रारोग्य-मन्दिर बने हुए है। यहां सभा-संस्थाग्रों के जल्से भी प्राय: होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश भारत का एक बहुत उन्नत तथा जाग्रत भाग बन गया है। इस प्रदेश में रूई के व्यवसाय ने बेहद उन्नति की हैता पहां से रूई, कपड़ा, चीनी, चाय, ऊन ग्रादि विदेशों को भेजे जाते हैं। इस प्रान्त की जन-संख्या करीब एक करोड़ ग्रस्सी ल।ख है तथा इसका क्षेत्रफल ७७,२२१ वर्ग मील है।

सम्पूर्ण बम्बई प्रान्त में तथा खासकर बम्बई शहर में कांग्रेस का बहुत अधिक जोर है। यहां के राष्ट्रीय सिपाही बहुत उत्साही तथा मजबूत हैं और राष्ट्रीय भावनायें उनके हृदयों में बड़ी मजबूती से घर कर चुकी हैं। जब ९ झगस्त को अंग्रेजी सरकार ने यकायक राष्ट्र पर हमला बोख दिया, तो इस प्रान्त ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद का साहसपूर्ण मुकाबला किया ग्रीर उसे मुह-तोड़ उत्तर दिया। नेताग्रों को जेल में ठूस दिये जाने के बाद भी बम्बई प्रान्त ने ही जनता की ग्रान्दोलन जारी रखने के लिए सलाह, नेतृत्व तथा सामग्री प्रदान की थी। इस प्रकार बम्बई ने स्वतंत्रता के ग्रान्दोलन का मुख्य मोर्चा बनने का गौरव प्राप्त किया।

९ भगस्त का दिन बम्बई में भ्रयनी विशेषता लिये हुए भाया। प प्रगस्त की रात को चारों ओर बादल छाए हुए दिखाई देते ये ग्रीर किसी भयंकर तूफान की ग्राशा की जाती थी। तूफान ग्राया भ्रवस्य किन्तु वह था राजनैतिक, जिसके वेग में करोड़ों हिन्दुस्तानी आशा, उत्साह, तड़प, कसक व मंमलाहट से उठे। यह तुफान बम्बई तक ही सीमित न रहकर सारे हिन्दस्तान में बिजली की भांति फैला। रात में ग्रस्तिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रवि-वेशन के परचात् में कमेटी के कुछ सदस्यों तथा धन्य साथियों के साथ धपने डेरे पर लौटा। हम लोग रात को एक मजीब प्रकार के मिश्रित विचारों की लेकर सीए। ग्रब क्या होगा ? हमें क्या करना होगा ? गान्धीजी क्या प्रोग्राम देंगे ? ग्रान्दोलन किस प्रकार चलेगा ? इसी प्रकार के विषयों पर हम लोग काफा देर तक भ्रापस में बातचीत करते रहे। सुबह गान्धीजी ने हर प्रान्त के १०-१२ प्रमुख कार्यकर्ताम्रों को भपने विचार एवं प्रोग्राम देने को बुलाया था। मैं भी उनमें से एक था भीर इस प्रकार मेरे हृदय में भी तरह-तरह की कल्पनाएं पैदा हो रही थीं। यकायक सबेरे चार बजे प्रखबार बेचने वालों ने प्रावाज दी, 'कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये।" हम लोग सब-के-सब धवाक हो उठे एक-दूसरे की धोर देखनें लगे। हम सभी की स्थिति किंकतंंध्य विमद्-सी हो गई ! सबनें यही निश्चय किया कि बिड़ला हाउस चलें ग्रीर प्रपने प्रन्य साथियों से मिलें। पर सबेरे ७ बजे न कोई सवारी थी भीर न कोई ग्रन्य साधन । चारों भोर श्राव्चर्य-चिकत एवं क्रोधित लोगों के गिरोह दिलाई देते थे। सब एक दूसरे रे यही पूछ रहे थे कि ग्रब क्या होगा, हमें अब क्या करना है ? सबके हृदय में 'करो या मरो' का मन्त्र ग्रपना कार्य कर रहा था।

ह ग्रगस्त के घुंघले प्रभात का जिसमें भारत की ग्राजादी की लड़ाई ने सहसा एक नए मोड़ पर कदम रखा था, सर्देव ही ग्रपना एक विशेष स्थान रहेगा।

६ प्रगस्त को सुबह ८ बजे गवालिया भैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की परेड हुई थी। लेकिन उस समय तक सारे बम्बई ही क्या देश अर में यह खबर फैल चुकी थी कि कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। बारों तरफ से लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, प्रतएव सब गवालिया मैदान में इकट्ठे हुए। स्वयंसेवकों के प्रतिरिक्त देश-सेविकाएं भी प्रपना केसरिया बाना पहने हुए कतारों में ग्रा-ग्राकर इकट्ठी हो रही थीं, किन्तु जन-समूह के ग्राने से पहले ही गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्बा हो चुका था। फिर भी एक कार बड़ी होशियारी के साथ उस मैदान के बीच ग्रपने रास्ते को चीरती हुई ग्रागे बढ़ी ग्रीर झण्डे के पोल के पास तक पहुंची। उसमें श्री भूलामाई के सुपुत्र बैठे हुए थे। दक्षिण भारत के कुछ थोड़े से कांग्रेसी भी बीच तक पहुंच गये। उन्होंने भंडे को पोल के कुछ गज़ के फासले से सलामी दी।

फौरन ही एक यूरोपियन सारजेण्ट उनके पास पहुंचा और उन्हें बताया कि गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्ज़ा है। स्वयंसेवकों तथा अन्य लोगों को वहां पहले से ग्रलग कर दिया जाय, वर्ना उनके विरुद्ध ग्रश्रु गैस का प्रयोग होगा । श्रीयुत् ए० नीलकान्त ऐयर, जो कोचीन प्रजा-मण्डल के प्रधान थे, ने कहा, ''में इस उत्सव का इंचार्ज नहीं हुं। ग्रतः ग्रच्छा हो यदि स्राप उक्त सज्जन को यह बात बताएं" भीर यह कहकर श्रीयुत ऐयर ने श्रीमती **भरुणा भासफ** अली को सर्जन के हुक्म की इत्तिला दी भीर कहा कि लड़के भौर लड़िकयां, जो गवालिया मैदान में अपनी-अपनी जगह खड़े हैं, अच्छा हो माने वाले खतरे से बाहर निकल जायं। इस पर वे बाहर चले गये। प्ररुणा बासफ प्रली ने बोलना प्रारम्भ किया। इसी बीच पुलिस ने प्रपने खौफ़नाक व मनहूस गैस टोपों को भ्रपनी गाड़ियों से निकाल लिया भीर गैस-बक्सों को अपने हाथों में ले लिया। अफसरों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि लोग मैदान से निकल जायं। पर कोई भी ग्रपने स्थान से न हिला। ग्ररुणा भासफग्रली का भाषण खतम हो चुका था। राष्ट्रीय अण्डा ऊपर चढ़कर हवा में फहराने लगा था। पुलिस के लिए यह बात असहनीय थी। उसने स्वयंसेवकों के गिरोह पर, जो मैदान में था, गैस छोड़ दी। इस प्रकार श्रंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर पर्लहार्बर जैसा माक्रमण प्रारम्भ हुमा। स्वय-सेवक तथा भ्रन्य लोग जुमीन पर लेट गये भीर दो मिनट के पश्चात् सारा समृहं फिर उठ खड़ा हुआ। पुषिस का दूसरा भाकमण शुरू हुआ और वह भी विफल रहा। इस प्रकार लगभग ६ हमलों के बाद पुलिस ने प्रपनी युक्तियों को बदल दिया। प्रश्रु-गैस को छोड़कर ग्रब उन्होंने लाठी-प्रहार का **ग्रासरा सिया । कुछ स्वयंसेवक नेता पुलिस की हिरासत में ले लिये गये ग्रीह** 

इस प्रकार लाठियों के प्रहारों से जनता तितर-बितर होने लगी। श्रीयुत ऐयर पर, जो अश्रु-गैस के प्रभावों से अपनी जलती हुई श्रांखें पोंछ रहे थे, लाठियों के प्रहार प्रारम्भ हुए। श्रीमती मृदुला बहन या मणि बहन पटेल ने, जो वहां पर थीं, तेज प्रहारों को सहा और मिस्टर ऐयर से अपने प्रान्त में लीटक कांग्रेस का पैगाम देने के लिए कहा। इस प्रकार कुछ देर राष्ट्रीय अंडा फह-राता रहा और मन्त में उस ब्रिटिश अफ़सरने उसे खींचकर नीचे उतार लिया।

पूर्व निश्चयानुसार शाम को शिवाजी पार्क में गान्धीजी तथा अन्य नेता बोलने वाले थे। यहां पर भी सैनिक पुलिस ने भ्रपना भ्राधिपत्य जमाने का विफल प्रयत्न किया। चौराहों मौर शिवाजी पार्क को जाने वाले रास्ते पर पुलिस-शक्तिका गहरा प्रदर्शन था, ताकि लोग डरकर वहां न जायं। फिर भी लगभग २ लाख भादमी चारों भीर से इस पार्क में इकट्ठा होगये। वहां जन समूह समुद्र की भांति उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। यद्यपि बोलने वाले नेता न थे, पर कितने ही नेता जनता में से ग्राकर बोल रहे थे। कस्तूरबा वहां पर ग्राने वाली थीं, पर वह पहले ही पकड़ ली गईं। इस समूह पर चारों भ्रोर से लाठी-प्रहार तथा भ्रश्न-गैस के भ्राक्रमण हो रहे थे, पर लोम दुढ़ता भीर खुशी के साथ इन वारों का मुकाबला कर रहे थे। पार्क के ब्रतिरिक्त चारों ब्रोर के मकानों की ऊपर की मंजिलों में अनिगनत जनता खड़ी हुई थी घीर कपड़े, रूमाल व तौलिये भिगो-भिगोकर जनता के उस विशाल समूह के बीच फेंक रही थी, ताकि वह सफलता से प्रश्रु गैस का मुकाबला कर सके। वह अभूतपूर्व संघर्ष था। ब्रिटिश नौकरशाहा अशु-गंस द्वारा जनता को भगाना चाहती थी। जनता ग्रश्नु-गैस पर काबू कर विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। इस प्रकार ९ ग्रगस्त को बम्बई में जगह-जगह लाठी-प्रहार किये जाने व गोलियां बरसाये जाने की खबरें मिलीं। लगभग १५ जगह पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं घोर सरकारी घांकड़ों के धनुसार प्रधारमी मरे भीर १६६ भारमी गोलियों से जखमी हुए।

इस प्रकार ९ झगस्त से बम्बई ने पूरे झगस्त मास तक यह न जाना कि शान्ति से बैठना कैसा होता है ? सड़कों पर चारों झोर पत्चर, छोटे-मोटे पेड़ व झन्य ककावटों के साधन पड़े हुए थे। दीवारों पर, चौराहों पर, जमीन पर, यहां तक कि हर जगह गान्धी जी का 'करो या मरो 'का झादेश लिखा हुआ था।

शहर में हड़ताल थी भीर कालेजों में भी। भाषी से भाषक मिलें बन्द षीं भीर सरकारी रेलवे कारखाने भी बन्द करने पड़े थे। उत्साही नवयुवक जिस मोटर त्र ट्राम को देखते थे, जला देते थे। इस प्रकार कई दिनों तक बम्बई में ट्रामें बन्द रहीं। पुलिस-स्टेशन तथा भ्रन्य सरकारी इमारतों पर सामू-हिक भ्राक्रमण हुए। टेलीग्राफ के तार कार्ट गये। इतना ही नहीं, कितनी ही जगह रेल की पटरियों को उखाड़कर भ्रस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्न किये गये। कहीं-कहीं तो स्टेशन जला दिये गये। सारांश यह कि जिस प्रकार से भी अनता भ्रपना विरोध-प्रदर्शन कर सकती थी, वह सब उसने किया।

१० ग्रगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई ग्रीर १ जगह फीज को गोलियां चलानी पड़ीं। लाठी-चार्ज और श्रश्च-गैस के प्रहारों को तो गिनती ही न थो। सरकारी ग्रांकड़ों ने बताया कि १६ ग्रांदमी मरे ग्रीर ११४ घायल हुए। १० ग्रगस्त को सरकारी बयान द्वारा बताया गया कि सोमवार के दिन चारों ग्रीर विरोध-प्रदर्शन हुग्रा ग्रीर गिरगांव ग्रीर दादर में विशेष प्रकार के कांड हुए। दोपहर में बी० बी० सी० ग्राई० रेलवे के दादर स्टेशन पर ग्राग लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। ६ पुलिस-स्टेशनों पर ग्राग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्म हो गये। कुछ टेलीग्राफ के तार व पोस्ट बनसों को तोड़ा-फोड़ा गया भीर एक ट्राम ग्रीर एक म्यूनिसिपल लारी में ग्राग लगाई गई। फोट एरिया में भी बहुत-सी जगह छोटी-छोटी सड़कों व गलियों में पत्थर व ईटें व ग्रन्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रास्तों को बिल्कुल रोक दिया गया। ज्यों ही पुलिस ने इस सब सामान को उठाकर रास्तों को साफ किया, जनता ने उसमें फिर वैसा सामान लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, कुछ जगह प्रदर्शन-कर्ताग्रों ने मजदूरों की बस्तियों में जाकर उन्हें काम पर न जाने की प्रेरणा भी दी।

११ अगस्त को बम्बई सरकार ने जनता के उभरते हुए कोश-प्रदर्शन तथा उमकी भावना को कुचलने के लिए कोडेमार कानून का उपयोग किया। उधर सारे शहर के विभिन्न स्थानों में अंग्रेज़ी हैट, टाई व यूरोपियन पोशांक का सामूहिक रूप से चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रश्निम हुआ। उस दिन भी पहले रोज़ की तरह पुलिस न दो जगह गोलियां चलाई। उस दिन भी पहले रोज़ की तरह पुलिस न दो जगह गोलियां चलाई। उस दिन प्राय: सारे शहर में बस सर्विस तथा मोटरों का आवागमन बन्द रहा। इतना ही नहीं, जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० रेलवे की लाइनों को कई जगह से उखाड़ा गया और माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जनता ने सामूहिक आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और सिगनल इत्यादि सब चीजों को तोड़ डाला। परेल की ओर भी प्रदर्शन हुआ। स्कूल और कालेज़ बन्द रहे। बम्बईसिटी कारपोरेशन ने अपने मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी बैठक स्थिगत कर दी। उन्मादित जनता चारों ओर रेल, तार, डाकखानों, पुलिस-

चौकियों, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण करने व उन्हें जलाने लगी। लगभग १० बार से ज्यादा पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।

१२ अगस्त को भी यही हाल रहा।

१३ ध्रगस्त को ग्रंघेरी भीर विले पारले में डाकखाने जलाये गये। तार भी उखाड़े गये। इस प्रकार सारे इलाके में ध्रन्धेर छा गया। सिडनम कालेज के विद्यार्थियों ने भी विरोध-प्रदर्शन किये भीर शहर के प्राय: सारे ही स्टाक एक्सचेंज बन्द रहे भीर मंगलदास बाजार तथा इस इलाके के ग्रन्थ सारे बाजारों में हड़ताल रही। इस रोज़ तोड़-फोड़ का भी कितना ही काम हुआ। १३ तारीख तक बम्बई में लगभग १००० के कराब कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। इस रोज़ सरकारों कथनानुसार ३ बार गोली चली श्रीर ३ श्रादमी मरे तथा ४२ जुकमी हए।

१४ ग्रगस्त को कालबादेवी में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुगा। स्टाक एक्सचेंज, रूई, सोना चांदी व कपड़े के बाजार पूर्णतः बन्द रहे। १० ग्रादमी पकड़े गये। २५ प्रमुख व्यापारी भी पकड़े गये। पुलिस ने कई बार गोलियां चलाई ग्रीर २ ग्रादमी मरे।

इस प्रकार ग्रगस्त मास में हर रोज़ किसी-न-किमी इलाके में विरोध-प्रदर्शन होता रहा। बाजारों में हड़तालें रहीं, तार काटे गये, ग्रावागमन के रास्तों की श्रम्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया गया। श्रान्दोलन का यह रूप प्रायः सारे ही अगस्त मास तक रहा। सारे शहर में कर्प्यू था। पुलिस को सस्त हिदायत थी कि तोड़-फोड़ करने वाले को फौरन गोली मार दी जाय।

बगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिरा तौर पर बाजार कहीं-कहीं पर खुले पाये जाते थे, पर उनमें किसी प्रकार का भी व्यापार न होता था। सरकारी दमन-नीति के बिरोध में कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों से प्रमुख लोग इस्तीफे दे रहे थे। उधर सरकार भी ग्रपने दमन के साधनों को उम्र रूप दे रही थी। हड़ताल करने वालों को धमकी दी गई थी कि उनकी दूकानों के ताले तोड़ दिये जायंगे। मिलों पर सरकारी कव्जा कर लिया जायगा। स्वमावतः इस उम्र दमन के कारण भान्दोलन का बाह्य रूप दिनों-दिन कुछ घटता हुम्मा-सा दिखाई देने लगा। किन्तु भव बाह्य-प्रदर्शन के बजाय भान्दोलन को भिषक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाने के समय के नये नेताओं ने भपने ही प्रोग्राम बनाये। उन्होंने कुछ दिन निश्चित किये भीर तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई साम्हिक प्रदर्शन अवश्य किया

जाय । साथ ही उन्होंने भ्रपना एक गुप्त संगठन भी बना लिया । प्रारम्भ में महीने में ऐसे तीन दिन निश्चित किये गये । यह थे ९ तारीख १५ तारीख भीर हर महीने का भ्राखिरी इतवार । इन दिनों भंडा सलामी की जाती थी, जुलूस निकाले जाते थे भीर सभायों की जाती थीं । इन दिनों के भ्रतिरिक्त स्वतंत्रता-दिवस, तिलक-दिवस, राष्ट्रीय-सप्ताह, गान्धी-जयंती भ्रादि समारोह भी मनाये जाते थे।

भान्दोलन का यह रूप सन् १६४४ के फरवरी मास तक रहा। सितम्बर मास में बम्बई में कालेज खुले। लेकिन सैंकड़ों विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया भीर कालेज पर घरना दिया। इस सिलसिले में एलफिस्टन कालेज की ५ लड़कियां और कुछ लड़के पहली सितम्बर को गिरफ्तार हुए।

बम्बई प्रान्त में दो साल में लगभग ५० हजार आदमी विभिन्न मिन-योगों में पकड़े गये। इनमें से लगभग एक हजार ऐसे लोग थे जो दो माह के बाद छोड़ दिये गये। साढ़े चार सौ से ५ सौ तक लोगों को ६ सप्ताह से लेकर ५ साख तक की सजायें हुई। इनमें से मंडा फहराने वालों तक को कई जगह २॥ साल की सजाएं हुई। रेडियो वाले विख्यात केस में एक कांग्रेसी को ५ साल भीर एक स्वयंसेवक को ४ साल की सजा हुई। लोग निम्नलिखित भिन-बोगों में पकड़े गये:—

- किसी ग्रैर कानूनी संस्था के मेम्बर होने पर ।
- २. किसी प्रदर्शन में शरीक होने पर।
- ३. हड्ताल करने व सभायें करने के ग्राभियोग में।
- ४. दूकानों पर घरना देने भीर दूकानदारों की हड़ताल कराने पर।
- ४. श्रापत्तिजनक पर्चे बांटने, छापने श्रीर पास रखने के अभियोग में।
- ६. सरकार विरोधी नारे लगाने या दीवारों व सड़कों पर लिखने के अभियोग म ।
  - ७. मजबूरों की हड़ताल करवाने या उसमें मदद देने पर ।
  - देले व सोडावाटर की बोतलें फेंकने के झिमयोगों में ।
- तोड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों, जैसे तारों को काटने, ढेले फेंकने, रेल की: पर्टारयों को ग्रस्त-व्यस्त करने ग्रीर विस्फोटक पदार्थ रखने के ग्रामियोग में।
  - १०. डाफ, तार, रेडियो इत्यादि के नियमों की भवहेलना करने पर ।
- ११. कर्प्यू भार्डर तोड़ने तथा ग्रैर-कानूनी शस्त्र रखने के सभि-योग में।
  - १२. किसी मागे हुए अभियुक्त को पनाह देने पर।

१३. सरकार विरोधी भ्रन्य कोई कार्य करने पर।

बम्बई में पहला बम सन् १६४२ के भाखिरी सितम्बर में फटा। फिर उसके बाद तो बमों के फटनें का एक तांता-सा लग गया। भन्त में सन् १९४३ के फरवरी मास में गांधीजी के उपवास के समय उनकी गति धीमी हुई।

३ म्रक्टूबर सन् १६४२ को पजगांव कोर्ट के म्रहाते में एक भयंकर विस्फोट हुम्रा, जिससे वहां की इमारतें जलकर राख हो गई।

१८ प्रकटूबर सन् १९४२ को फिर एक भयंकर विस्फोट हुग्रा जिसके कारण ग्ररगेली रोड पर 'टाइम्स ग्राफ इंडिया' ग्रखबार का गोदाम जल गया। इसमें लगभग दो लाख रुपये की हानि हुई। पुलिस ने इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों को पकड़ लिया, उनमें से कुछ छूट गये भीर कुछ पर मुकदमे चले। लेकिन ग्रन्त में सभी मजिस्ट्रेट के यहां से बरी हुए। जिन्हें मजिस्ट्रेट की ग्रदालत से सजा भी मिली, वे हाईकोर्ट से बरी हो गये। पर पुलिस ने इन सब लोगों को किसी-न-किसी मौके पर पकड़ लिया। इन लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया, वह बड़ा ही बर्बर था। इनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के हदय विदारक तरीके ग्रपनाये गये। कुछ लोग मार-पीट से बचने के लिए सरकारी गवाह भी होगये। इसी सम्बन्ध में वरली जेल में दो बार लाठी-चार्ज भी हुग्रा।

तोड़-फोड़ के मुख्य प्रयत्न अगस्त के पहले सप्ताह में खुले रूप से हुए, जब कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनमें भाग ले रहे थे। पर पुलिस के दमन-चक्र के सामने यह सामूहिक रूप न ठहर सका ध्रौर इसलिए सितम्बर के अन्त से उसने गुप्त रूप धारण कर लिया।

बम्बई ने हर ग्रान्दोलन में कुछ-न-कुछ नवीनता प्रस्तुत की। पिछले ग्रान्दो-लनों में बम्बई ने ग्राधिक सहायता के ग्रलावा सारे देश के ग्रान्दोलनों को नये विचार दिये। इस खुले बिद्रोह में भी बम्बई ने—बावजूद कितनी ही पावन्दियों के—कुछ नई बातें कीं। उनमें एक यह थी कि रेडियो द्वारा सारे हिन्दुस्तान में ग्रान्दोलन सम्बन्धी खबरें भेजी जाती थीं। इस काल में रेडियो ब्राह्यकास्टिंग के सामान को इकट्ठा करने ग्रीर उसे सुवार रूप से चलाने के लिए महान संगठन की जरूरत थी। पुलिस ने इस ब्राह्यकास्टिंग स्टेशन को ढूंढ़ने के लिए सिर-तोड़ प्रयत्न किये। ग्राखिर १९४२ के नबम्बर में उसने इस स्टेशन पर छापा मारा ग्रीर उसका सामान जब्त कर लिया। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया ग्रीह छन्हें ४,५ साल तक की सख्त सजाएं दी गई।

बुलेटिनों की तो बम्बई में भरमार ही रहती थी। बड़े प्रजीबोगरीब

तरीके से यह बुलेटिन लोगों भौर सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचाए जाते थे। कितनी ही बार कई मोटरें गिरफ्तार भी हुई भीर लाखों बुलेटिन पकड़ें गये।

१० ग्रगस्त सन् १६४२ को केन्द्रीय सरकार ने सारे ग्रस्तवारों तथा छापासानों इत्यादि को सस्त ताकीद कर दी थी कि वे किसी भी रूप में ग्रान्दोलन सम्बन्धी खबरंन छापें। बम्बई के मुख्य ग्रस्तवारों ने इस ग्रपमान-जनक स्थित को मंजूर नहीं किया भीर छापासानों ने कांग्रेस बुलेटिन इत्यादि छापने में काफी मदद बी। कई छापेसानों व ग्रस्तवारों की जमानतें भी जन्त होगई।

यद्यपि सरकार ने इस प्रकार की कड़ी हिदायतें जारी कर दी थीं ताकि दूकानदार व बड़े-बड़े व्यापारी किसी भी प्रकार इस आन्दोलन में हिस्सा न ले सकें, फिर भी बम्बई के बड़े-बड़े बाजार कितने ही दिनों तक पूर्णतः बन्द रहे और उसके पश्चात् माह में एक-दो मर्तबा कांग्रेस-प्रोग्राम के दिन बन्द रहते थे। १७ ग्रास्त सन् १६४२ को भारतीय व्यापारी संघ से सम्बन्धित लगभग ४० संस्थाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उन्होंने सरकार की दमन-नीति की घीर निन्दा की और विशेषतः इस बात को बड़ी घृणा से देखा कि सरकार ने भोलेश्वर, माटुंगा और दादर में जमा हुए कूड़े को शहर के सम्मानित व्यक्तियों से साफ करवाया। कांग्रेस के प्रथस्त बाले प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया। इस प्रकार बम्बई के बाजार कांग्रेस के साथ रहे और जब कभी उन्हों हड़ताल करने का आदेश दिया गया तो उन्होंने उसका पालन किया।

सन् १९४२ के खुले विद्राह में बम्बई के मजदूरों ने उतना भच्छा भाग नहीं लिया जितना कि श्रहमदाबाद के मजदूरों ने। कारण स्पष्ट हैं। कुंछ तो इन लोगों पर कम्युनिस्टों का प्रभाव था भौर दूसरे मुस्लिम मजदूर यद्यपि हृदय से श्रान्दोलन के साथ थे, पर वह खुले रूप से इसमें शरीक न हुए। इस कारण बम्बई की कपड़ा मिलें ६ ग्रगस्त से बाठ-दस रोज तक तो बन्द रहीं, लेकिन फिर चलनी शुरू हो गईं। फिर भी शुरू के दिनों में सारे मजदूरीं ने श्रान्दोलन में भाग लिया।

बम्बई के विद्यायियों को सबसे पहले इस आम्दोलन में अपने जौहर दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन जानता है इन्हों के आदर्श को लेकर सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थी धान्दोलन में कूदे हों। लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थी धान्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में स्कूल-कालेजों से बाहर निकल आये। यद्यपि यूनिवर्सिटी के प्रधिकारियों ने कई दफा एक निश्चित तारीख तक स्कूल-कालेजों म लौटने की धमकी दी, लेकिन विद्यार्थी अपने संकल्प से न हटे। यह सिल-सिला ३,४ माह तक रहा। उसके पश्चात् इसका जोश घीमा पड़ गया और विद्यार्थी स्वयं ही कालेजों में जाने लगे। इस काल में विद्यार्थियों ने दिल खोल-कर झान्दोबन में हिस्सा लिया और सब यातनाओं को सहर्ष सहा।

सन् १६४२ में बम्बई कारपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस-नेताग्रों की गिरफ्तारी के बाद कारपोरेशन ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया ग्रीर सरकार की ग्रालाचना की। कारपोरेशन की बैठकों को कई बार स्थागत होना पड़ा। १० ग्राप्रैल सन् ४३ को कारपोरेशन के मेम्बरों ने नगीनदास टी. मास्टर को, जो उस समय जेल में नजरबन्द थे, ग्रपना मेयर चुना। कारपोरेशन के ६३ कांग्रेसी मेम्बरों में से ३३ नजरबन्द थे।

बम्बई बार ने भी भ्रान्दोलन-काल में एक महत्त्वपूर्ण सेवा की । उन्होंने वार प्रतिष्ठित एडवोकेटों की एक कमेटी बनाई जिसका काम जनता के नागिरिक श्रिषकारों की हिफाजत करना था। इस कमेटी के मेम्बर मिस्टर डी० एन० वहादुर भूतपूर्व एडवोकेट जरनल, मिस्टर के० पी० पुरनपौवाला भूतपूर्व जज बम्बई हाईकोर्ट भौर मिस्टर के० एम० मुंशी, भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे। इन लोगों ने सरकारी दमन-नीति की तीव्र श्रालोचना की और नागरिकों पर जो तरह-तरह के गैर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे उनका विरोध किया। एक कानूनी सहायता कमेटी भी बनाई। उसने लोगों पर चलाये जाने वाले मुकदमों में काफी कानूनी मदद दी।

बम्बई के नागरिकों ने इन्हीं दिनों एक 'राजनैतिक पीड़ित सहायता फंड' भी खोला। इसके द्वारा विभिन्न प्रान्तों में कितने ही कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों को मदद दी गई। बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कथनानुसार सहा-यता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार है:---

महाराष्ट्र ६६, गुजरात १३, कर्नाटक ३७४, तामिलनाड ६, मलाबार ४, ग्रांघ्र ६७, बिहार ३६, बम्बई १४, उड़ीसा १७१, युक्त प्रान्त १६३, मध्य प्रान्त ३६। इस प्रकार इस कमेटी ने भारतवर्ष के कोने-कोने में जहां भी पता चला मदद देने की कोशिश की।

बम्बई की बाबत यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने लोगों ने खुले रूप से आन्दोलन में अपना विरोध प्रदिश्त किया। पर प्रारम्भिक दिनों में बम्बई की काफी बस्तियां ऐसी थीं जिनके सारे लोग इस आन्दोलन में किसा-न-किसी रूप में हिस्सा ले रहे थे। मालूम पड़ता था कि बम्बई के लाग कांग्रेस के पीछे पागल हैं।

# बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े

बम्बई सरकार की मोर से मगस्त विद्रोह के सिलसिले में ६ फरवरी १६४३ तक के जो मंक प्राप्त हुए हैं वे नीचे दिये जाते हैं। इन मंकों में गुजरात, महाराष्ट्र भीर कर्नाटक के अंक भी शामिल हैं।

| •           |                                                                   |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             | गिरफ् <b>तारियां</b>                                              | 2000                |
|             | कितनी बार पुलिस ने गोलियां चलाईं                                  | १६५                 |
|             | कितने श्रादमी मरे                                                 | १•६                 |
|             | कितने बादमी घायल हुए                                              | <b>३३</b> २         |
|             | कितने ब्रादमी पुलिस के मरे                                        | ¥                   |
|             | कितने भादमी पुलिस के घायल हुए                                     | ४२७                 |
|             | कितने भवसरों पर टियर (भ्रांस् बहाने वाली)                         |                     |
| गैस क       | का प्रयोग किया                                                    | **                  |
|             | कितने मन्य सरकारी नौकर मरे                                        | \$                  |
|             | नोट:एक रेवेन्यू हेड क्लर्क, जिसे भीड़ ने इसलिए अप                 | । <b>ने भागे</b> कर |
| <b>बिया</b> | षा कि उस पर पुलिस सामने से हमलान कर सके, पु                       |                     |
|             | से मर गया।                                                        |                     |
|             | कितने ग्रन्य सरकारी नौकर घायल हुए                                 | र१५                 |
|             | कितनी बार फीज ने गोलियां चलाई                                     | 88                  |
|             | कितने बादमी मरे                                                   | 5                   |
|             | कितने भावमी भायल हुए                                              | <b>३</b> २          |
|             | कितने पुलिस स्टेशन या चौकियां भीर संतरियों के खड़े                |                     |
| बरबाद       | कर दिये गये या उनको सल्त नुकसान पहुंचाया गया                      | <b>X</b> 3          |
|             | प्रान्तीय सरकार की भ्रन्य कितनी इमारतें बरबाद व                   | हर दी ग <b>ई या</b> |
| उनको        | सस्त नुकसान पहुंचाया गया                                          | १८२                 |
|             | सरकारी इमारतों के प्रलावा भ्रन्य कितनी ऐसी इमार                   | तें जैसे म्युनि-    |
| सिपैलि      | टी की मिल्कियत, स्कूल, श्रस्पताल इ <mark>त्यादि को बरबाद क</mark> | _                   |
|             | <b>हो स</b> रूत नुकसान पहुँचाया गया                               | ₹⊏                  |
|             | कितनी मशहूर प्राइवेट इमारतें बरबाद कर दी गई या                    | उनको सस्त           |
| नुकसान      | पहुंचाया गया                                                      | ११                  |
| -           | कितने बम फटे                                                      | ३७४                 |
|             | कितने ऐसे बम या बारूदी चीजें पाई गई जिनसे कुछ ।                   | नुकसान नहीं         |
|             |                                                                   | <del>-</del> . :    |

हुमा। (इनमें ऐसे बम या बारूदी चीजें शामिल हैं जिनको पुलिस ने तलाशी

| लेते समय ग्रपने कब्बे में कर लिया )। २४३                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| कितने सरकारी नौकर मरे (इनमें फौज के चार बड़े प्रफसर मी             |  |  |
| श्वामिल हैं)                                                       |  |  |
| कितने सरकारी नौकर घायल हुए (इनमें फीज के १६ बड़े झफसर              |  |  |
| भी शामिल हैं) ६२                                                   |  |  |
| जनता के कितने लोग मरे (इनमें बम मारने वाले खुद भी शामिल हैं)       |  |  |
| मर्द ९ ग्रीर बच्चे ४ १३                                            |  |  |
| जनता के कितने लोग घायल हुए (इनमें बम बनाने वाले खुद भी             |  |  |
| शामिल हैं) मर्द ७८, ग्रीरतें ९०, बन्चे २० १८८                      |  |  |
| विजली कम्पनियों की मशीनें इत्यादि तोड़ फोड़ डाली गईं २७            |  |  |
| उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाओं में मरे जो आन्दोलन के             |  |  |
| कारणघटित हुई                                                       |  |  |
| (ग्र) सरकारी या रेलवे कर्मचारी                                     |  |  |
| (ब) जनता के लोग ११                                                 |  |  |
| उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाम्रों में घायल हुए जो म्रान्दोलन के  |  |  |
| कारण घटित हुईं                                                     |  |  |
| (ग्र) सरकारी या रेलवे कर्मचारी <u>५</u>                            |  |  |
| (ब) जनता के लोग ३१                                                 |  |  |
| रेलवे स्टेशनों की संख्या जो बरबाद कर दिये गये या उन्हें सस्त नुक-  |  |  |
| सान पहुंचाया गया १६                                                |  |  |
| कितनी रेलगाड़ियां तोड़-फोड़ के कारण उलटी गई १३                     |  |  |
| उन गांवों या कस्बों की संख्या जिन पर सामूहिक जुर्माने किये गये १४० |  |  |
| सामूहिक जुर्मानों की रकम ६,९३,४४०                                  |  |  |
| वसूलशुदा सामूहिक जुर्मानों की रकम ६ ०४,९६५                         |  |  |
| स्थानीय संस्थाओं की संख्या जिन्हें भारत रक्षा नियम ३८ ब. के        |  |  |
| श्रवीन या किसी श्रीर प्रकार से तोड़ दिया गया २२                    |  |  |

# गुजरात प्रान्त

भारतीय माजादी के संग्राम में गुजरात का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उसकी घपनी स्थाति है। जहां एक घोर गुजरात ने घांखल भारतीय स्थाति के बड़े-बड़े नेता जैसे महारमा गान्धी, स्वर्गीय विद्ठलमाई पटेल, सरबार बल्लममाई पटेल मादि पैदा किये हैं, वहां दूसरी मोर गुजरात को कई मान्दो-

लन चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। गुजरात को यदि महात्मा गान्धी की महिसा-त्मक युद्ध-कला की प्रयोगशाला कहा जाय तो अनुचित न होगा। सन् १६१५ के पश्चात् जब गान्धीजी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने ग्रहमदाबाद को ग्रपना केन्द्र बनाया भीर यहीं से उन्होंने भहिसा के प्रयोग तथा सत्याग्रह के शस्त्र की धमल में लाने के लिए इस छोटे से प्रान्त को भपना कार्य-क्षेत्र बनाया । उन्होंने इस महान् कार्य के लिए यहां उपयुक्त वातावरण पैदा किया और योग्य कार्य-कतियों को जन्म दिया । गुजरात ने गान्धीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में प्रन्याय के विरुद्ध तीन संघर्ष किये । इन संघर्षों द्वारा गान्धीजी के सत्याग्रह शस्त्र का विकास हुमा भीर भागे चलकर सारे हिन्दुस्तान में उसका सामृहिक व व्यापक प्रयोग किया गया। सन् १९१८ में सर्व प्रथम खेड़ा जिले में मालगुजारी न देने का सत्याग्रह किया गया । इसके कुछ दिनों बाद घहमदाबाद के मज्दूरों की व्यापक व विख्यात हड़ताल हुई भ्रोर उसके परिणामस्वरूप भहमदाबाद में मज्दूर महाजन संघ जैसी शक्तिशाली मजदूर यूनियन का निर्माणं हुन्ना । इसके बाद रोलैंट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और गान्धीजी ने जनता को प्रहिसा-त्मक एवं संगठित तरीके से उठने का पाठ पढ़ाया । सन् १६२० के ग्रसहयोग आन्दोलन में गुजरात का काफी नाम रहा घीर कई प्रमुख व्यक्ति राजनितिक क्षेत्र में भ्राये । गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई भ्रीर प्रान्त में कितने ही ग्राश्रम खुले। ग्रसहयोग ग्रान्दोलन के पश्चात् एक छोटे से इलाके बोरसद में सत्याग्रह हुगा जो सरकारी लगान की ज्यादती के विरुद्ध था । इसका नेतृत्व स्रदार वल्लभभाई पटेल ने किया । बारदोली के लगानबन्दी सत्याग्रह ने गुज-रात का नाम भौर भी ऊंचा उठा दिया । सन् १६३० व ३१ में रही-सही कमी को गान्धीजी की 'डांडी-कूच' व 'नमक-सत्याग्रह' ने पूरा कर दिया भीर इस प्रकार गुजरात ने भारतीय राजनीति में एक श्रभुतपूर्व स्थान ग्रहण किया।

गुजरात में ५ जिले हैं। सूरत, खेड़ा, भड़ीन, ग्रहमदाबाद ग्रीर पंचम-हाल। ग्राधिक दृष्टि से इस प्रान्त की हालत बहुत ग्रच्छी है। सूरत, खेड़ा और भड़ीन की जमीन उपजाऊ है। ग्रहमदाबाद सारे प्रान्त के व्यापार का केन्द्र है। निःसन्देह पंचमहाल कुछ पिछड़ा है। इसमें लगभग दो लाख भील रहते हैं भीर इसका बहुत बड़ा भाग बड़ीदा रियासत से मिलता है। गुजरात के लोग स्वभावतः गांघीजी के भक्त हैं ग्रीर सरदार बल्लभभाई पटेल को बहुत मानते हैं। यद्यपि सन् १९४२ में क्रांति के ग्राधिक व सामाजिक कारण इस प्रान्त में ग्रपनी परिषक्व स्थित को न पहुंचे थे, पर ग्रन्य सारी बातें यहाँ मौजूद बीं। गुजराता लोग महात्मा गान्धी तथा सरदार पटेल को ग्रपनी ग्राधामों द माकांक्षाभी का केन्द्र समभते हैं। मतः ६ मगस्त १६४२ को जब कांग्रेसी नेतामों की गिरफ्तारी हुई तो मन्य प्रान्तों की तरह गुजरात के लोगों ने गांधीजी तथा पटेल से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन पर हुए प्रहार को मपने ऊपक प्रहार समभा। वे गुस्से से भुभलाकर सैकड़ों की तादाद में उठ खड़े हुए।

महमदाबाद क लागों ने नौकरशाही के विरुद्ध एक संगठित व लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका वर्णन में आगे करूंगा। गुजरात के गांव-गांव व कस्बे-कस्बे में आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में सरकारी नीति के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन,हड़-तालें व सभाएं हुईं। विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल कालेजों से पढ़ाई छोड़कर गांवों में फैल गये और कांग्रेस के सन्देश को घर-घर पहुंचा दिया। स्वभावतः सरकार ने आन्दोलन को उसके प्रारम्भिक काल में ही दबाने के सब प्रयत्न किये। महमदाबाद में तो ६-७ ताराख से ही पुलस के जमाव इधर-उधर दिखाई देते थे। यकायक सारे नेता म तारीख से ही पकड़े जाने शुरू होगये। सूरत जिले के बारदोली व जलालपुर ताल्लुकों में सरकार को भय हुआ कि कहीं लगानबन्दी सत्याग्रह न प्रारम्भ हो जाय इसलिए उसने वहां पर लगान पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस गांवों को घेर लेती थी और फिर लोगों से लगान वसूल किया जाता था। यही खेड़ा प्रान्त में भी हुआ। बारदोली में बिलोची सिपाहियों का प्रयोग किया गया और गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया जिसे बड़ी सख्ती के साथ वसूल किया गया।

गुजरात प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों व पंचायतों में से ६० प्रति शत पर कांग्रेस का कब्जा था। इन संस्थाम्रों ने बड़ी दिलेरी के साथ कांग्रेस-प्रस्ताव का समर्थन किया। मतः उनमें से बहुतों को मुम्रत्तिल कर दिया गया।

प्रत्य प्रान्तों की भांति जब प्रान्दोलन का व्यापक रूप यहां भी घीमा पड़ने लगा तो तोड़-फोड़ का कार्य प्रारम्भ हुगा। डाकखानों को बरबाद किया गया। टेलीफोन के तारों को भड़ीच ग्रीर सुरत जिलों में सैकड़ों मीलों तक काट दिया गया। काठियावाड़ में दो-तीन जगह रेल गिराने की दुर्घटनाएं भी हुई, जिनमें एक पालघर स्टेशन भौर दूसरी कलुवी ग्रार. एन. रेलवे स्टेशन के पास हुई। कुछ स्टेशनों को जिलाया गया। बी. बी. एण्ड सी. ग्राई. रेलवे के भी कई स्टेशन जलाये गये। सन् १९४४ के मई मास से १६४५ के मई मास तक इस प्रकार के कार्य होते रहे, जिनमें डाकखानों को जलाना भौर पुलिस- यानों पर ग्राकमण करना भी सम्मिलित था। खेड़ा जिले में लगभग ३० डाक ल जाने वाले हरकारों के बैले जलाये गए भौर उनका सामान ले खिया

गया। इस प्रकार डाक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने के प्रयत्न हुए। गुजरात प्रान्त के म्रान्दोलन का जिलेबार विस्तार से वर्णन करने का यहां प्रयत्न किया जायगा।

#### ऋहमदाबाद

सन् १९४२ के भ्रान्दोलन में भ्रहमदाबाद को वही श्रेय प्राप्त है जो यूरोपियन महायुद्ध में स्टेलिनग्राड को था। ९ श्रगस्त के सबेरे भहमदाबाद के १७ प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। कांग्रेस भवन पर पुलिस ने कब्बा कर लिया। शहर को बाहर की दुनियां से बिल्कुल काट दिया गया। शहर में ५ भ्रादमी से भ्रविक इकट्ठे न होने की घोषणा कर दी गई। फिर भी सारे शहर में सैकड़ों मादमी इकट्ठे भंडे लेकर निकलने लगे। सारे शहर में पूर्ण हड़ताल रही। ६ व ७ तारीख से महमदाबाद में सनसनी थी। पुलिस चारों मोर किसी प्रतीक्षा में दिखाई देती थी। प्रहमदाबाद कुछ रिसे तरीके से बसा हुआ है कि वहां के लोग संगठित तरीके से जमकर बहुत श्रर्से तक लड़ाई लड़ सकते हैं। नेताघों पर प्रहार होते ही सारे शहर में खलबली मच गई। ऐसा मालुम िया कि ग्रहमदाबाद के नागरिक नौकरशाही के इस भाकमण का संगठन, घैर्य व वीरता से उत्तर देना चाहते हैं। शहर में सामृहिक हड़ताल हुई। ग्रामदोरफ्त के सारे जरिये बन्द हो गये ग्रीर मजदूर-महाजन-संघ ने मनिश्चित समय तक हड़ताल करने की घोषणा की। मतः हजारों मजदूर शहर छोड़कर चले गये। ब्रान्दोलन-काल में गुमाश्ता संघ का भी निर्माण हुमा। गुमाश्तों, विद्यार्थियों तथा मजदूरों ने मिलकर अपनी एक सत्याग्रह समिति बनाई । इस प्रकार भान्दोलन को एक लम्बे काल तक चलाने की योजना बनाई गई। गुजरात-विद्या-प्रचारक मण्डल तथा स्वयंसेवक दल ने भी भ्रान्दोलन में काफी रूयाति प्राप्त की। १० व ११ तारीख के बीच शहर में विद्यार्थी संगठन कमेटी की स्थापना हुई जिसने ग्रपना दैनिक पत्र निकासना प्रारम्भ किया। विद्यार्थी संघ ने गुजरात प्रान्त को = हिस्सों में बाँट दिया भौर भपनी एक केन्द्रीय कमेटी भी बना भी। १० तारीख के सबेरे मुजरात कालेज के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाल कर कांग्रेस भवन द्विक जाने का प्रयत्न किया। उघर दूसरी झोर शहर से एक जुलूस निकलकर माने वाला था भीर दोनों जुलूसों को मिलकर कांग्रेस-भवन के सामने श्राना था। पुलिस ने विद्यार्थियों के जुलूस को अस्त-ध्यस्त करने के लिए कालेज के आगे भीर पीछे के दरवाजों पर भाकमण किया। यहां श्री विनाद किनारीवाला

नामक एक बहार्र नवयुवक को, जो कांग्रेस भंडा जिये हुए था, गोली का शिकार बनाया गया । विनोद किनारीवाला ने सीना खोलकर गोली का स्वागत किया भौर इस प्रकार भंडा दूसरे विद्यार्थी के हाथ में पहंचा। पुलिस ने भंडा खीनने के बहुत से प्रयत्न किये, पर वह ग्रसफल रही। पुलिस ने भीड को लाठियों के प्रहारों से तितर-बितर करना चाहा । इस भीड़ में श्रिषकांश विद्यार्थी थे, जिन्होंने पुलिस के वार को ग्रसफल करने के लिए एक नई नीति को अपनाया । जब भी पुलिस भीड़ के पास ब्राती थी, वे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंट जाते थे। उस दिन कई लड़के जरूमी हुए। पुलिस ने इन जरूमी लड़कों के पास किसी को न श्राने दिया। कितनों को इस प्रयत्न में मार भी पड़ी। इस जुलूस में २।। व ३ हजार लड़के थे। जुलूस को तितर-बितर करने के लिए प्रश्रु-गैस का प्रयोग भी हुआ। फल स्वरूप यह जुलूस ग्रपनी योजनानुसार कांग्रेस-भवन तक न पहुंच सका। इसी बीच भ्रन्य कालेजों व स्कूलों के विद्यार्थी जुलूसी के रूप में नारे लगाते हुए ग्रागे बढ़े। पुलिस ने उनकी शक्ति को देखकर उन्हें पुल पार करने दिया। जनता के उमड़ते हुए जोश तथा शक्ति को देखकर १० तारीख को शहर में फीजें बुलाई गईं। थोड़ी टेर पश्चात ही ७०० सैनिक लारियों में भरकर ग्राये भीर उन्होंने लड़िकयों तथा लड़कों के जुलूस पर भयंकर लाठी चार्ज प्रारम्भ किया। छात्रों का यह जुलूस जमीन पर बैठ गया भीर उन्हें इन निर्देशी सैनिकों ने उठा-उठाकर ढेलों की तरह निर्देशतापूर्ण तरीके से फेंकना शुरू कर दिया।

११ अगस्त १६४२ को नौकरशाही ने जनता की उमड़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिए अत्यन्त कूर शस्त्रों को अपनाया। टैंकों और मशीनगर्नों का शहर में प्रदर्शन किया गया, ताकि लोगों के हृदय ,में आतंक बैठ जाय। पुलिस गिलयों में घुसी और आदिमयों तथा बच्चों व औरतों तक को मारना-पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े तक उनके कूर और निर्देय हाथों से न बच सके। यह मार-पीट इतना अन्वाधुन्थी से की गई कि बड़े-बड़े मिल-मालिकों को भी निर्दोष ही इसका शिकार होना पड़ा। सारा शहर बियाबान हो गया। मिल, बाज़ार, स्कूल, कालेज सब बन्द थे। उघर उन्मत्त जनता ने डाकखानों, तार-घरों इत्यादि पर हमले शुरू कर दिये। अहमदाबाद में गोखियाँ चलना जीवन की एक साधारण घटना बन गई।

१२ तारील को पुलिस ने प्रवार गोलियां चलाई घोर अपने रहने के सिए फीज ने सिनेमाचर पर कब्बा कर लिया।

शहमवाबाद का शहर किले की तरह बसा हुआ है । इसमें भन्दर ही-

अन्दर बहुत-सी पोलें हैं और एक सरिकल से दूसरे सरिकल में जाने के लिए रास्ते इस तरह बने हुए हैं कि जनता पुलिस व फीज के विरुद्ध सामूहिक व संगठित मोर्चा ग्रासानी से कायम कर सकती है। इस किलेबन्दी की वजह से जनता को काफी सहूलियत हुई। जब लाठियों के प्रबल प्रहारों तथा प्रन्य दमनकारी उपायों के कारण ग्रान्दोलन का बाह्य रूप घीमा पड़ने लगा तो जनता ने अपनी सुविघा व स्थित के अनुसार विरोध प्रदर्शन के तरीके भी बदल दिये। रात को लोग ग्रपनी छतों पर चढ़-चढ़कर कांग्रेसी नारे बोलते थे भीर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी ग्रीर न देख ही पाती थी। इसका प्रतिकार करने के लिये फीज ने बिजली की बड़ी-बड़ी रोशनियों का प्रयोग किया भीर घोषणा की कि जो कोई उस उजाले में दिखाई पड़ेगा, उसको मार दिया जायगा। रात के समय ग्रलग-ग्रलग पोलों में एक-एक दो-दो हज़ार के जुलूस निकलते थे भीर जब पुलिस ग्रीर फीज के सैनिक एक पोल में जाते थे तो ठीक उसी समय दूसरी पोल में जुलूस निकलना शुरू हो जाता था।

इस प्रकार जन-मान्दोलन कितने ही मास तक चलता रहा। इस म्रान्दो-लन में नौजवानों, गुमाक्तों, मजदूरों तथा विद्यार्थियों ने विशेष रूप से भाग लिया। शहर के प्रमुख व्यापारियों की हमदर्दी भी उनके साथ थी। पुलिस ने गुस्से में माकर रास्ते चलते नागरिकों को मारना-पीटना शुरू कर दिया था।

जहां तक गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है, महमदाबाद में रोजाना ही पुलिस कितने ही लोगों को पकड़-पकड़ कर मपनी लारियों में भरकर ले जाती धी भौर शहर से बहुत दूर कहां छोड़ माती थी। प्रारम्भ में दो-तीन सौ गिरफ्ता-रियां रोजाना हुईं। नवयुकक मिषकतर पकड़े गए। बहुत से लोग पुलिस-चौकियों से ही छोड़ दिये गए। महमदाबाद में १०५७ म्रादमी पकड़े गए, ३९७ नजरबन्द रहे भौर.४३० को सजा हुई।

सन् १६४२ के म्रान्दोलन में महमदाबाद सारे गुजरात के म्रान्दोलन का केन्द्र रहा। यहीं म्रान्दोलन के संगठन भौर संचालन के भावदयक साधन जुटाये गए। लगभग ५०० विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की कि वे म्रान्दोलन को चलाने के लिए भपना पूरा समय लगायंगे। यह लोग एक निश्चित प्रोग्राम भौर योजनानुसार देहात की भ्रोर पिल पड़े। पहले महमदाबाद जिले में गये ग्रीर फिर दूसरे जिलों में।

समय के साथ म्रान्दोलन घीमा पड़ता गया। फिर भी महमदाबाद में खोगों ने महीने में दो-तीन रोज ऐसे निश्चित किये, जब कि वे कई सामूहिक व व्यक्तिगत प्रदर्शन करते थे। विद्यार्थियों की हलचलें लगभग एक साल तक रहीं। कपड़ों की मिलों की हड़ताल लगभग ३।। माह तक रही। बड़े व छोटे बाजार लगभग ४ माह तक बन्द रहे। म्युनिसिपल बोर्ड के कमंचारियों की हड़ताल लगभग ४ माह तक रही। म्रखबारों ने भी काफी समय तक हड़ताल रखी। मनिगतत बार लाठी चार्ज हुए। प्रारिम्भक दिनों में तो उनका ताता ही बन्धा रहा। लगभग २० बार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। प्राय: एक- डेढ़ साल तक माह की ९ तारीख के प्रदर्शनों पर गोलियां चलीं। १५ से २५ वर्ष तक की मनस्था के लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में म्रान्दोलन में हिस्सा लिया। १४ से म्रधिक शादमी मरे, २२५ म्रादमी जिनके सख्त चोटें माई थीं, शफ़ाखानों में भर्ती हुए मौर जिन लोगों ने म्रपना दूसरी जगह इलाज कराया उनकी संख्या का कुछ पता नहीं चलता। सरकारी इमारतों पर भी हमले हुए। इनमें १२ काण्ड मशहर हैं।

१. दसाराई, ताल्लम, ममलतदार,मदलपुरा, चोर, जुडिशियल कोर्ट, पुलिस सिटी हेडक्वार्टर, बहुत से छोटे-छोटे डाकसाने, अस्थायी पुलिस चौिकयाँ, म्युनिसिपल स्कूल, बिजलीघर, मेडिकस हास्पिटल, छोटे रेलवे पुल, म्यूनि-सिपलटी, पुलिस सब इंस्पेक्टरों के बंगले।

# तोड-फोड कार्य

नीचे लिखें स्थानों पर तोड़-फोड़ के काय हुए:--

१. पांच बिजला के स्टेशन । २. विक्टोरिया की मूर्ति । ३. मेडिकल स्कूल होस्टल । ४. एलिस पुलिस चौकी । ५. घनकामता पुलिस चौकी । ६. प्रेम दरबान पुलिस चौकी । ७. मनु नायक बम केस । ६. पिपार्दी पोल बम केस । ६. पवर्नमेंट लेबर वेलफेयर सेन्टर । इसके प्रतिरिक्त १० जगह ग्रीर बम फटे । रेल गिराने के तीन प्रयत्न हुए । २० मिलों में तथा गवर्नमेंट वर्कशाप ग्रीर ए० ग्रार० पी० के ग्राफिस में टेलीफोन के तार कटे ग्रीर प्रायः शहर के सभी जगह के तार काटे गये । कुछ लारियां जो फौजी सामान लिये जा रही चीं, लूटी गई ।

# खेड़ा जिला

सेड़ा गुजरात का महत्त्वपूर्ण जिला है। यहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यहां के बहुत से लोग हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में व्यापार करते हैं। अहमदाबाद की घटनाओं ने खेड़ा जिले के लोगों को बता दिया था कि उन्हें ह्या करना है और उनके ऊपर क्या बीतना है। अतएव खेड़ा जिले की कपड़ा मिस भी अहमदाबाद की मांति बन्द कर दी गईं और प्रमुख कस्बों में प्रायः

सभी स्कूल तथा कालेज बन्द रहे व बाजारों में हड़ताले रहीं। जिले के निवा-सियों ने संगठन-शक्ति का काफी पश्चिय दिया भीर यहां से जो दूध व अन्य खाद्य-सामान फौज के लिए जाता था उसे भेजने से इन्कार कर दिया।

लाठी-चार्ज तो उन दिनों गांवों भीर कस्बों की दिनचर्या बन गई था। निड़याद, भानन्द, कपड़ध्वज, डाकौर, उमरेठ, बोरसद, घवा, चकला, इत्यादि स्थानों में कई लाठी-कांड हुए। बिना किसी विशेष कारण के लाठी-प्रहार किय जाते थे। मालूम होता था कि पुलिस के सिपाहियों को ऊपर से कुछ ऐसा ही करने की आज्ञा थी। खेड़ा जिले में १६ बार गोलियां चलीं। जिन स्थानों में गोलीकांड हुए, उनमें निडयाद, डाकोर, भ्रादास, चकला, भदरन, कारगसहत कस्बों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें श्रादास भीर डाकोर के नाम तो सारे हिन्दुस्तान में मशहूर हो चुके हैं। आदास में जिस हृदयहीन तरीके से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई गई उसकी अपनी हृदय विदारक कहानी है।

बडौदा से ५० विद्यापियों की एक टोली ने निश्चय किया कि वह गांव-गांव में प्रचार करती हुई तथा जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम बताती हुई ब्रागे बढ़ती जायगी। ऐसा मालुम पड़ता है कि उनके साथ कोई पुलिस पार्टी भी उनका पीछा करती हुई चली। सूरत भीर खेड़ा जिले के गांवों में ग्रादास रेलवे स्टेशन पर यह टोली दो हिस्सों में बंट गई। सायंकाल का समय था। विद्यार्थींगण पास के एक खेत में, जो स्टेशन के करीब था, भ्रमण करने लगे। ठींक उसी समय पुलिस की टोली हवलदार सहित स्टेशन पर पहुंची। पुलिस वालों ने उन विद्यार्थियों को रेल में बैठने का भादेश दिया। हवलदार के बर्ताव तथा दारोगा की बातों से मालुम पड़ता था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी। पुलिस जमादार, जो पहले से विद्यार्थियों का पीछा कर रहा था ग्रीर जिसे धास-पास के गांवों में जनता की घोर से कुछ सूनना भी पड़ा था, उन लोगों पर प्रधिक कोधित था। कस्बे में आते ही उसने विद्यार्थियों को खेत में बैठने का आदेश दिया। ये लोग गाड़ी से जाना चाहते थे, पर यह समफ्रकर कि जमादार का हक्म उन्हें गिरफ्तार करने का है, वे वहीं बैठ गये। देन छट चकी बी। ग्रादास का स्टेशन गांव व शहर के बाहर था। इस प्रकार इन निहत्ये खात्रों पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे ५ छात्र तो फौरन ही मर गये भीर १३ जरुमी हुए। गोलियों की ग्रावाज तथा लड़कों की चीख-पुकार ने गांव के लोगों का ध्यान इस घटना की भीर सींचा। पर पुलिस वालों ने उन्हें खडकों के पास न जाने दिया । उन्होंने यहां तक बर्बरता की कि घायलों को पानी तक देने की सुविधा न दी। वे सारी शाम श्रीर तमाम रात उसी स्थिति में पड़े

रहे। सुबह सामान के पुलन्दों की तरह उन्हें लारियों में भरकर शफाखाने पहुंचाया गया भीर लुरफ़ तो यह था कि यह सब करने के बाद भी पुलिस ने उक्टा उन्हीं पर मुकदमा चलाया।

डाकोर गोली-कांड भादास से भी भ्रधिक हृदय-विदारक है। रंचौद-राई के प्रमुख शिवाले के पास पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का भादेश दिया। पुलिस के दबाव के कारण जनता छोटी-छोटी गलियों में भागने लगी। पर पुलिस ने उनका पीछा किया भीर तब तक गोलियां चलाना जारी रस्ता जब तक कि उनका सारा गोला-बारूद खतम न होगया। फिर भी जनता का उत्साह भंग न हुम्रा भीर उसने पुलिस पर म्राक्रमण करना चाहा। लेकिन स्वर्गीय छोटाभाई मुखी के हस्तक्षेप पर पूलिस का बाल भी बाँका न हुआ, भन्यथा पुलिस का एक भी भादमी जिन्दा न बचता। पर थोड़ी ही देर बाद दूसरी पुलिस-पार्टी वहां पर ग्रा गई ग्रीर उसने छोटामाई मुखो को ग्रपनी गोली का शिकार बनाया । यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि भीयुत छोटाभाई मुखी को थाने के पास मारा गया ग्रीर घंटों तक उनकी लाश वहीं पड़ी रही। भारचर्य की बात तो यह है कि पुलिस के सिपाही, जो उनके पास थे, वही थे जिन्हें छोटाभाई मुखी ने जनता के प्रचंड कोध से बचाया था। इस प्रकार इन दो कांडों में ७- द विद्यार्थी मरे। घायलों की संख्या का तो पता ही नहीं चला। खेड़ा जिले में निम्नलिखित सरकारी इमारतों पर जनता के सामृहिक भाकमण हुए । निङ्याद आय-कर भ्राफिस, गवर्नमेंट हाउस, धर्मराज हाई स्कुख सौचित्र हाई स्कूल।

- निड्याद श्रीर श्रहमदाबाद में बम फटे और निड्याद के श्राय-कर
   श्राफिस में श्राग लगाई गई।
  - २. कितनी ही जगह तार काटे गये।
- ३. लगभग ७५ डाकलानों के डाक के थैलों को लूटा गया भीर ३० फौसदी डाकलाने बन्द कर दिये गए।
- ४. लेड़ा जिले में १० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना हुमा। इस जिले में २९६ गिरफ्तार ग्रीर ११२ नजरबन्द किये गए। ११७ घादिमयों को सजाएं दी गई।

# स्र्रत जिला

हड़तालें प्रायः सभी कस्बों मे रहीं भीर कई जगह काफी भर्से तक चलीं। कपड़ा-मिलें ३।। मास तक, बाजार दो मास तक भीर विद्यार्थियों की हड़ताल एक साल तक रही। गोलियां सूरत, जलालपुर भीर बारडोली में कई बार चलीं। सूरत गुजरात प्रान्त का एक महत्त्वपूर्ण जिला है। व्यापार तथा खुश-हाली बहां पर काफी है। सूरत में मुसलमानों की तादाद भी काफी है। सूरत जिले में बान्दोलन का उतना व्यापक रूप तो न रहा, पर सूरत शहर में काफी बहल-पहल रही। विद्यार्थियों के भ्रान्दोलन का रूप बहुत काफी बढ़ा-चढ़ा रहा।

सूरत में ३० से ग्रधिक पुलिस-चौिकयों पर जनता के सामूहिक व गुरिला ग्राक्रमण हुए, बहुत से डाकस्तानों को भी जलाया गया तथा किशन ग्रौर तिबरवा रेलवे स्टेशनों पर भी ग्राक्रमण किये गए।

तोड़-फोड़ के कार्य में सूरत पीछे नहीं रहा । सूरत शहर व जलालपुर ताल्लुके में निरन्तर तार काटने का प्रोग्राम चलता रहा । बारडोली में काफी दूर तक रेल की पटिरयां उखाड़ दी गईं। दिपाली भौर जलालपुर में भी रेल की पटिरयां उखाड़ी गईं। तापती वैली में ९ माह तक बराबर रेल की पटिरयों को उखाड़ने का सिलसिला जारी रहा।

सूरत जिले में १,६५,३५० रुपया सामृहिक जुर्माना हुन्ना, पर इससे कहीं अधिक गुण्डों की मदद से वसूल किया गया। सूरत जिले के सारे कांग्रेस-संगठन पर पाबन्दी लगा दी गई। जितने झाश्रम थे उन पर कब्जा कर लिया गया। सूरत की म्युनिसिपेलिटी ने झान्दोलन में काफी मदद दी और इसीलिए इसको मुम्नत्तिल कर दिया गया।

सूरत जिले में कुल १२८१ गिरफ्तारियां हुई और ३७६ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। इसके झलावा ९०५ व्यक्तियों को सजायें हुई।

# भड़ौच जिला

भड़ीच जिले के जम्मूसर ताल्लुके में आन्दोलन की गतिबिध तीव रही।
यहां के मान्दोलन ने महाराष्ट्र सूबे के सतारा जिले के मान्दोलन जैसा रूप
यहण किया। यहां के प्रमुख नेता श्री छोटाभाई का हिंसा के सामनों
में विश्वास है। उन्होंने इस ब्रान्दोलन-काल में मपनी शक्ति के मनुसार जनता
को हिंसात्मक सामन मपनाने का प्रोत्साहन दिया। यतः कुछ नवयुवक इस
विचार-चारा से प्रमावित होकर ताल्लुके में घपनी सरकार कायम करने तथा
पुलिस-चौकियों व थानों पर माकमण करने की नीति को मपनाने लगे। ये
नवयुवक विशेषतः वही लोग थे जो भाष्टोलन-काल से पहले मखाड़ों में व्यायाम
भादि करते थे। इनके विचार प्रारम्भ से ही हिंसा की भीर कुके हुए थे। ठीक इसी
समय इन लोगों को प्रमुख बागी मेघजी नायक का भी सहयोग प्रात हुआ। मेघजी
भ शैच जिले में एक विचित्र बागी हैं जिनके लिए जनता में बड़े विचित्र खयाल

हैं। मेघजी ने, सुना जाता है, कभी भी किसी गरीब को नहीं लूटा। इसके विप-रींत वे भगीरों को लूटकर गरीबों की सहायता किया करते हैं। इस जिले में थानों पर भाक्रमण किये गये भीर सरकारी हथियारों को छीनकर वहां से हटाने के सफल व असफल प्रयत्न हुए। भडीच जिले में भ्रामदोरफ्त के रास्ते भी थोड़े हैं, भीर इसलिए पुलिस आक्रमणकारियों को तेजी से पकड़ने में सफल नहीं हुई। उसके विपरीत मेघजी भीर छोटाभाई के लूटने के भ्रपने प्रोग्राम सफल रहे। उन लोगों ने पुलिस की वर्दियां पहनकर कई थानों पर प्रहार किये भीर इस प्रकार ३ माह तक इन लोगों ने भ्रपने-श्रपने इलाकों में भ्रपना राज्य स्थापित रहा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले में १७१ गिरफ्तारियां हुई, ६६ नजरबन्द किये गए और ७२ को सजायें दी गई। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारियों की संख्या इससे कहीं अधिक रही।

# पंचमहल जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् इस जिले म भी हड़तालें और सामू-हिक प्रदर्शन प्रारम्भ हए भीर सरकार ने लाठियों की बीछारों से उसका स्वागत किया । विद्यार्थियों ने स्कल कालेज छोड़े भीर हडताल करने के कारण कितने ही दुकानदार पकडे गये। इस जिले में गोलीकांड केवल एक बार ही हुआ। एक फरार को पकड़ने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। ठीक इसी तरह तोड़-फोड़ के कार्य भी कम हुए । हां, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भाफिस जलाये गए भीर कलोल में दो-तीन पुलिस-चौकियों पर बम के विस्फोट हए । कलौल तालुके में शिवराज ग्राम के पास गुजरात रेल की पटरी उखाड़ी गई। इसका तात्पर्य यह या कि पुलिस भीर फीज की टुकड़ियां जो कलोल में दमन करने के लिए मा रही थीं, उनको रोका जाय। इस उद्देश्य के लिए कलोल रेखवे पूल को तोड़ने के प्रयत्न किये गए। इस प्रकार कई गाड़ियां गिर पड़ी भौर सैनिकों के चोटें आई। मेनसेना ग्रीर कलोल में भी रेल का चलना बन्द हो गया था। कलोल के नजदीक हजारों घादमी एक मेले में इकट्ठे हुए और वे अपने साथ लाठियां व बर्छी इत्यादि शस्त्र भी लाये। पुलिस भीर जनता में भगडा हथा। इस जिले में औरतों ने भी काफ़ी संख्या में भाग लिया। करौंदी ग्राम में कुछ थोड़े से गुरिशों ने पुलिस की टुकड़ियों से हथियार रखवा लिये। पर फीज ने गांव वालों से इस कार्य का काफी बदला लिया। कलोल में रेवेन्य दफ्तर भी जला दिया गया। इन इलाकों में पुलिस और गुरिला दस्तों के इनके- दुक्के कई भ्रापट्टे हुए। इस जिले में २८३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ३१ नज़रबन्द रखे गये भीर २४४ को विभिन्न सजायें दी गई।

### महाराष्ट

महाराष्ट्र का भारत के इतिहास में अपना निराला स्थान है। यहां के लोग मेहनती, जफाकरा, हृष्टपुष्ट, गठीले तथा तीव्र बृद्धि हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और खासकर पथरीली और पहाड़ी जमीन का यहां के लोगों के जीवन, शर्रार तथा विचार-धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वभावतः महाराष्ट्र के लोग। गृरिला लड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। उनका इतिहास भी उन्हें इस और प्रोत्साहन देता है।

महाराष्ट्र में बाह्मण व मबाह्मण दो पार्टिया है। विशेषतः सरकार के सारे महकमों पर तथा उन्निति के सारे साधनों पर बाह्मणों का ही म्राविपत्य हैं, पर श्रव कांग्रेस की गतिविधि के साथ मबाह्मण लोगों में बड़ी जागृति फैल रही है और उनके पढ़े-लिखे लोग हर क्षेत्र में छा जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कई जिलों में मान्दोलन ने जो जोर पकड़ा उसका एक कारण यह भी था कि बाह्मण लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी ये भीर उनके विषद्ध जनता में काफी भाव थे। ग्रतः सन् १६४२ में इन इलाकों में जब जनता उठी तो उसे इस बात से भी प्रोत्साहन मिला कि वह ब्रिटिश नौकरशाही के साथ इस बाह्मणशाही का भी ग्रन्त कर देगी। महाराष्ट्र में इस आन्दोलन में गांव के लोग मिक ग्राये और ग्रान्दोलन की गति खाबदेश, सतारा, कोल्हापुर रियासत भीर शोलापुर में ग्राधक रही।

महाराष्ट्र के देहातों व प्रायः सभी कस्बों ने सन् १९४२ में अपना खेल खेला। तरकार ने प्रपनी पूरी शक्ति के साथ जनता के इस महान् एवं प्रवल प्रयत्न को कुचलने की कोशिश की। प्रारम्भ में बड़े-बड़े शहरों में हड़तालें धीय प्रायः विराट प्रदर्शन शुरू हुए। बाद में पूना, शोलापुर, नासिक भीर श्रहमदनगर के सभी स्कूल व कालेज बन्द होगये श्रीर इस प्रकार हजारों विद्याबियों ने आन्दोलन की गतिविधि को बढ़ाने में सहायता दी।

# पूना में गोली-काएडों की भग्मार

१० ग्रगस्त को परसराम माऊ कालेज के सामने विद्यावियों का एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ। पुलिस ने गोलियां चलाई। जनता गोलियों की बौद्धारों में इश्वर-उधर भागने लगी। पुलिस वालों ने गलियों तथा बाजारों में भागने वाला जनता को लाठी से मारना शुरू कर दिया ग्रीर डाक्टरों तक को किसी प्रकार की मदद न करने दी। इस प्रकार सैकड़ों घादमी घायल हुए। पर पूना-निवासी बिना किसी भय के निरन्तर अपन जुनूस निकालते रहे। घनेंक मतंंबा लाठी-वर्षा तथा गोलियों की बौछारें हुई। विद्याधियों के एक समूह ने शिवाजी मंदिर पर एक भंडा लगाकर शहर में जुनूस निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने गोलियां चलाई मौर कई दर्जन विद्यार्थी घायल हु। रात को जनता की टुकड़ियों ने पुलिस के थानों व चौकियों पर म्राक्रमण किया। गोलियां चलीं घौर दो मादमी मरे। पूना की पुलिस ने जब कांग्रेस तथा मन्य लोक-नेताम्रों को गिरफ्तार कर लिया तो हजारों की तादाद में विद्यार्थी सैनिकों व पुलिस के सिपाहियों के घेरों को चीरते हुए म्रागे बढ़ने का प्रयत्न करने लग। पुलिस ने गोलियां व लाठियां चलाई। दो रोज के बाद पूना शहर को फौज के म्राधीन कर दिया गया जिसने कितनी ही बार इघर-उघर मन्याचुन्य गोलियां चलाई। इस प्रकार चार रोज तक शहर में फौज का म्राधिकार रहा। आन्दो-लन सतह से हटकर गुप्त षड्यंत्र का रूप घारण करने लगा। भान्दोलन को जीवित रखने के लिए खोगों ने गुप्त संगठन कायम कर लिये।

श्रव शहर में तोड़-फोड़ के कार्य श्रधिक मात्रा में होने लगे। कैपिटल सिनेमा में बम फटा। इस सिनेमा में श्रधिकतर गोरे सिपाई। श्राते थे। इस विस्फोट में ५ गोरे सैनिकों की मृत्यु हुई। पूना के निकट गोली-बारूद के एक गोदाम में भयंकर श्राग लगी, जिसके कारण एक करोड़ रुपये से श्रधिक का नुकसान हुशा।

जो गोली-बारूद इन विभिन्न काण्डों में इस्तेमाल किया गया, सुना जाता है कि वह कुर्की के फौजी गोदाम से झाया था। यदि यह सच हो तो ऐसा फौज के सैनिकों घौर प्रफसरों की सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण ही हुझा होगा। बाद में एक महाराष्ट्र षड्यंत्र केस भी चला जिसमें इस फैक्ट्री के २५ धादमी पकड़े गये थे।पूना में झान्दोलन ज्यादा काल तक न रहा, किन्तु जो कुछ हुआ उसमें विद्यार्थियों का विशेष हाथ था। लगभग ३० व ४० जगह टेली-फोन के तार भी काटे गये। तोड़-फोड़ के कार्य प्रक्तूबर व नवम्बर मोस में धादक हुए।

# पूर्वी व परिचमी खानदेश

पूर्वी व पश्चिमी खानवेश में यद्यपि आन्दोलन का रूप अधिकतर सामूहिक न रहा, पर पूर्वी खानदेश के कुछ इलाकों में, विशेषकर नन्द्रवार और अमलनेर के इलाकों में आन्दोलन का रूप बड़ा ही उग्र और व्यापक रहा । आरम्भ में इन जिलों के शहरों में हड़तालें, जुलूस और सभायें हुई जिनको

लाठी-प्रहारों द्वारा तितर-बितर कर दिया गया। १४ व १५ ग्रगस्त को नन्द्र-बार में विद्यार्थियों का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई । यद्यपि विद्यार्थियों का जुलूस शान्तिपूर्वक सड़कों व गलियों में से गुजर रहा था, किन्तु पुलिस ने उन पर बेंतों की बौखारें शुरू कर दीं। बहत से विद्यार्थी घरों में घुस गये। जो किसी जगह न घुस सके उन पर एक थानेदार ने गोली चलाई। वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छात्राओं की तरफ लपका। इसी समय उसके सामने एक लड़का ग्राया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के लिए कहा । थानेदार ने लड़के के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से वह उसे न लगी। लड़के ने बिना किसी हिचिकिचाहट के थानेदार को फिरगोली मारने की दावत दी । इस बार उसने फीज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा श्रीर इस प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई। यह वीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके पश्चात थानेदार एक टोली में घुसा श्रीर एक लड़के को गोली मारी। इस प्रकार ४ लड़के मरे भीर १७ जरुमी हुए। उन्हें किसी भी प्रकार की डाक्टरी सहायता नहीं दी गई। एक वकील को, जो गांधी टोपी पहने पास ही तांगे में बैठे जा रहे थे भीर जिन्होंने इन जिल्मयों के प्रति सहानुमति दिखानी चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया श्रीर कोडे लगाये गये।

पूर्वी खानदेश के ग्रमलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उग्र रहा। यह बह इलाका है जहां महाराष्ट्र प्रांत के कितने ही प्रमुख किसान व मजदूर नेता पैदा हुए हैं। साने गुरुजी यहीं के रहने वाले हैं। इस इलाके में युवितयों ने भी काफी हिस्सा लिया। यहां के नेता डा० उत्तम पाटिल थे जो कि एक किसान के घर में पैदा हुए थे। इनके पीछे इनकी बीबी लीला पाटिल ने भी ग्रान्दोलन में बहुत हिस्सा लिया ग्रीर तोड़-फोड़ के ग्रभियोग में उन्हें ६ साल की सजा हुई। वह पूना हाँस्पिटल से पुलिस की हिरासत से फरार हो गई। सन् १९४४ में डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हुए, परन्तु वह भी पुलिस हिरासत से भाग गये भीर गुरिला ग्रान्दोलन का संचालन करते रहे।

अमलनेर में इन लागों ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगभग ३ हजार मादमी [जमकर दृढ़ता के साथ पुलिस से लड़े भीर पुलिस-स्टेशनों, खाकखानों, रेलवे स्टेशनों तथा ताल्लुका कचहरी पर कांग्रेस का मंडा फहराने के लिए आक्रमण किये। काफी लोग पकड़े गये भीर भन्त में गोली भी चलाई गई। कुछ अर्से बाद म्रान्दोलन का सामूहिक रूप छिन्न-मिन्न होने लगा भीर बह गुरिला युद्ध के रूप में बदल गया। इन दोनों जिलों की मूमि भीर भीगो-लिक स्थिति गुरिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी है।

### नासिक

नासिक शहर में नेता थ्रों की गिरफ्तारी के बाद फौरन ही हड़ताल हुई थ्रौर रोजाना जुलूस निकलने शुरू होगये। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिए ग्राई तो लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिये। उसके बाद पुलिस ने नासिक में लाठियों की बौछारों से धातंक फैलाना शुरू कर दिया। गोली भी चली। धान्दोलन ने गुप्त रूप घारण कर लिया। तार काटने, डाकखानों को जलाने, रैलवे लाइनों को उखाड़ने के सामूहिक काम भी हुए। ब्रिटिश नौकरशाही ने सामूहिक जुर्माने किये। नासिक जिले के देहातों में भी भ्रान्दोलन हुआ। इसमें मुख्यत: किसान लोग थे। सवा महीने पश्चात् नासिक में भ्रन्न के लिए ग्रान्दोलन शुरू हो गया।

#### **अहमदनगर**

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य ग्रहमदनगर में रखे गये, इस कारण इस जिले का महत्त्व ग्रान्दोलन की दृष्टि से ग्रीर भी बढ़ गया। सच तो यह है कि आन्दोलन-काल में सारे देश की ग्रांखें ग्रहमदनगर के किले की ओर ही लगी रहीं। कितने ही मुर्झाये दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए किले की ओर देखते थे। यह किला पिटी व पिसी जनता की ग्राशाग्रों व ग्राकांक्षाग्रों का केन्द्र बन गया। पटवर्षन बंधू भी यहीं के रहने वाले थे। यहां के आन्दोलन में मुख्यतः किसानों ने हिस्सा लिया। प्रारम्भ में हड़तालें हुईं, विरोध-प्रदर्शन हुए, सभायें हुईं ग्रीर ग्रन्त में ग्रान्दोलन का रूप गृरिला युद्ध में बदल गया। तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी हुए। अहमदनगर जिले के एक बैंच मजिस्ट्रेट की ग्रदालत में ग्राग लगाई गई। केण्टोनमेण्ट में गुरिला तबके ने पुलिस के सिपहियों की वर्दी उतरवा ली।

जिले के अन्दर गांवों में भी आन्दोलन फैला। कोपर गांव और शेगांव में काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कार्य चलता रहा और अविकारियों के लिए अपना काम चलाना काफी मृश्किल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ तथा मॉडनें हाईस्कूल और लड़िक्यों के स्कूलों में कई बार बम-विस्फोट भी हुए। स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहे। तोड़-फाड़ सम्बन्धी कार्यों का पता चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलाशियां लीं। इन तलाशियों में दो फौजी टेकेदारों और एक दूकानदार के यहां भी तलाशी हुई।

## सितारा

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में सितारा जिले ने अपना एक निराला

ही इतिहास बनाया है। इस जिले की ध्रपनी विशेष स्थिति है, जिसका वहां के आन्दोलन के विकास व गतिविधि पर खास प्रभाव पड़ा है। यह एक पहाड़ी जिला है धौर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मशहूर है। मराठा साम्राज्य का सितारा एक प्रमुख शहर रहा है धौर मराठे ध्रपने सैनिक गुणों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें बड़े उच्च श्रेणी के नेता हुए हैं। भारतीय सेना में भी सितारा के सिपाहियों की काफी बड़ी संख्या है। यह जिला ग्रंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती का केन्द्र है। सितारा के धादमी हृष्ट-पुष्ट, गठीले तथा बहादुर हैं। पूर्व की धार सितारा जिला पश्चिमी घाटों धौर नीरा नदी के साथ उत्तर से शुरू होता है धौर दक्षिण में बरना नदी के साथ समाप्त होता है। पश्चिमी भाग पहाड़ी कतारों से भरा पड़ा है। इसी जिले में महाबछेश्वर का विख्यात पहाड़ है। कृष्णा नदी भी यहीं से निकलती है। पूर्वी भाग कम उपजाऊ है जहां वर्षा भी कम होती है।

सन् १९२१ से यहां पर जन-म्रान्दोलन का जन्म हुमा । प्रारम्भ म सत्यरोघक म्रान्दोलन का श्रीगणेश हुमा । इस म्रान्दोलन का उद्देश्य कुछ सामाजिक सुघार करना था । सन् १६२७-२८ में बारदोली में किसान-संघर्ष म्रीर लगानबन्दी आन्दोलन शुरू हुम्रा तो सितारा के किसानों में भी जागृति पैदा हो गई मौर वह बारदोली के किसानों से प्रोत्साहन लेने लगे । इसके योड़े दिनों बाद ।सन् १६३० का सत्याम्रह प्रारम्भ हुम्रा भ्रीर गान्धीजी के बान्डी कूच ने सितारा जिले के किसानों में एक नई स्फूर्ति व म्राजादी की इच्छा पैदा कर दी । लगभग ५७ म्रादमी इस जिले से जेल गये भ्रीर हजारों किसानों ने जंगल-सत्यामह में भाग लिया । तम्बूरा, रेठरी भ्रीर बिलेशी गाँवों में इस सत्यामह ने विशेष स्थान प्राप्त किया । उस समय यहां भ्रपनी सरकार बनानें के प्रयत्न हुए, पर पुलिस की बड़ी ताकत द्वारा उन्हें दबा दिया गया ।

सितारा में जो बीज सन् १६३० में बीया गया था, वह सन् १६४२ में बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हुन्ना। म्नान्दोलन के व्यापक होने के कई कारण थ। सितारा जिले के प्रायः हर गाँव के कितने ही लोग फीज में भरती होगये थे। उनके घर वालों को उनकी चिन्ता थी। म्रांग्रेजी साम्राज्य से लोगों का विश्वास उठ रहा था। अतः इस स्वतन्त्रता म्नान्दोलन में उनको म्नपने घर वालों के लौटने की एक मजक दिखाई दी। यहां के किसान काफ़ी जागृत हो चुके थे। यहां की भौगोलिक स्थित म्नान्दोलन को लम्बे मर्से तक जारी रखने में सहायक हुई मौर परम्परा ने गुरिला युद्ध के लिए प्रेरणा दी।

९ अगस्त को जब सितारा जिले की जनता ने कांग्रेसी नेताओं की

गिरफ्तारी की बात सुनी श्रीर प्रपने जिले में गिरफ्तारियां होते देखीं ता काफी जोश पैदा होगया। सैकड़ों जगह सभायें हुई श्रीर उनमें कार्यकर्ताश्रों ने लोगों से जीने व मरने की शपथ ली। इन सभाश्रों में कितने ही गांवों के मुखियों ने इस्तीफे दिये। जब महाराष्ट्री नेता बम्बई से लीटकर आये तो जनता ने उनका पित्र तीर्थं से लीटे हुए यात्रियों की भांति हार्दिक स्वागत किया। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछते थे, 'गान्धीजी ने क्या कहा ? क्या प्रादेश दिया? क्या श्रव वह बूढ़े हो गये हैं?' इस प्रकार के प्रश्न पूछते हुए उनकी आंखों से श्रश्रुघारा बहती थी। श्रन्त में खिन्न होकर वह पूछते थे, 'क्या गांधी जी पकड़ लिये गये? उन्हें क्यों पकड़ा गया? निर्दयी सरकार को उन्हें इस बुढ़ापे में पकड़ते हुए दया नहीं श्राई?' श्रीर तब वह कोघ से उन्मत्त हो पागल की तरह पूछते थे, 'श्रव हमें क्या करना चाहिए? गान्धीजी ने हमें क्या करने का भादेश दिया है ?' लीटे हुए कांग्रेसी नेताभों ने जनता का कांग्रेस का शोग्राम व गान्धीजी का भादेश बताया।

यद्यपि जिले में दफा १४४ लग चुकी थी, पर लोगों ने लगभग १०० से अधिक स्थानों पर सभायें कीं। किरलोसकर कापर फैक्ट्री में पूर्ण हड़ताल हुई भ्रीर यह फैक्ट्री एक माह तक बच्द रही।

लोगों ने भ्रपना क्षोभ ताल्लुका कचहरी के सामने शान्त प्रदर्शन करके उतारना चाहा । ताल्लुका के प्रत्येक गांव से ग्रामवासी एक निश्चित तिथि पर जुलुस बनाकर 'भारत छोड़ो' का नारा लगाते हुए किसी जिम्मेदार कांग्रेस-कार्यकर्ता के नेतृत्व में ताल्लुका कचहरी के पास भ्राये। वहां उनके नेता ने कांग्रेस-भंडा कहराया और श्रगस्त-प्रस्ताव लोगों को समकाया। उसके बाद व्याख्यान हुमा भ्रीर लोगों ने भंडा मिनवादन किया। लोग विजय-मद्रा में पीछे हटे। यह लोगों का शान्तिमय कदम था। २४ ग्रगस्त से १० सितम्बर तक यानी ९ अगस्त के बाद दूसरे पखवाड़े में ताल्लुका में ५ बार शान्तिमय प्रदर्शन किये गए। इस प्रकार का प्रथम प्रदर्शन कराद में २४ अगस्त को हआ। यह लोगों के लिए एक नई चीज थी। श्री बालकृष्ण पटेल उन्दालय निवासी के लगभग २४ हजार किसानों ने शान्तिपूर्वक प्रदर्शन में भाग लिया भीर कचहरी नेतत्व में तक गये। कचहरी के हाते के बाहर एक महती सभा हुई। तभी एक पुलिस अधिकारी भाया भीर उसने नेता से पीछे हट जाने को कहा। इसके बाद हिंग्यारबन्द पुलिस भीड़ के बीच में वसी। बन्दूक की चोट से एक कांग्रेस-कार्य-कर्ता श्री पांड्रंग देशमुख घायल हुए । इससे लोग झावेश में झा गये । इस पर नेता खड़ा हुया भीर लोगों को तितर-बितर हो जाने का मादेश दिया। उसने

कहा, "हमारा प्रदर्शन सफल हो चुका। हम विजयी हो गये। प्रव प्राप लोग घर चले जाइये। मैं जानता हूं कि हम लोग इस समय इतनी संख्या में हैं कि हम उनको पकड़ सकते हैं जो हमें पकड़ना चाहते हैं। पर हमारे प्रदर्शन का तात्पर्य यह नहीं है। मैंने शान्तिपूर्ण तरीके पर कैंदी होना स्वीकार कर लिया है। गान्धीजी ने हमको कुछ करने या मरने का भादेश दिया है। लेकिन उन्होंने हमें अहिंसक रहने के लिए भी कहा है। ग्रगर हम हिंसात्मक कार्य करेंगे तो गान्धीजी उसे पसन्द न करेगे। उनके हृदय को बहुत दु:ख होगा। इसलिए भ्राप शान्तिपूर्वक घर चले जाइए।"

गान्धीजी के नाम पर यह एक कसम थी। लोगों ने भ्रपने नेता का कहना माना और वे शान्तिमय ढंग से भ्रपने घरों को वापस लौट गये।

सितारा ने आगे चलकर, जब ग्रान्दोलन ने गुप्त रूप घारण किया, तो इस दिशा में ग्रीर भी असाधारण ख्याति प्राप्ति की । जो कार्यकर्ता फरार हुए उन्होंने समानान्तर सरकार की स्थापना की । इसे पटरी सरकार कहा जाता या । इसने सरकार-परस्तों में भारी ग्रातंक बिठा दिया । उसका न्याय-शासन बड़ा सख्त था । जो लोग इस सरकार की दृष्टि से ग्रपराध करते थे ग्रीर विदेशी राज को मदद पहुंचाते थे, उनको ग्रंग-भंग करके सख्त सजा दी जाती थी । जब श्रन्य भागों में शान्ति होगई, तब भी सितारा में सरकार का दमन बराबर जारी रहा । वहाँ पूर्ण शान्ति तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल की स्थापना के पश्चात् ही कायम हुई, जब कि तमाम दमनकारी कार्रवाई बन्द की गई।

### कर्नाटक

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में कर्नाटक का सदा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। सन् १६२१ से १९४२ तक जितने भी आन्दोलन चले, कर्नाटक के लोगों ने इन सबमें अपनी प्रतिभा, संगठन-शिवत व सामूहिक जोश का प्रदर्शन किया है और अनेक प्रकार की यातनायें सही हैं। स्वभाव से ही यहां के लोगों का गान्धीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रहा है। कर्नाटक का शानदार इतिहास है। वह कला व संस्कृति के लिए विख्यात है। कर्नाटक के लोगों को संगीत से बड़ा प्रेम हैं और वे स्वभावतः धार्मिक हैं। शायद इसी कारण उन्हें गान्धीजी के नेतृत्व में और अधिक विश्वास है। दक्षिण के वीरों की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। यहां रेड्डी, तलबार, वादम, नायक आदि कितने ही प्रकार के सैनिक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी व सैनिक कला के कारण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दक्षिण के और सूबों में भी ख्याति प्राप्त की है।

मैंन उपरोक्त बातों को थोड़ा-सा केवल इसलिए बताने का प्रयत्न किया कि ग्रान्दोलन की गतिविधि पर प्रत्येक प्रान्त की जनता की मनोवृत्ति, मावनाग्रों, कल्पनाग्रों तथा बाह्य परिस्थितियों का गहरा प्रमाव पड़ता है। कर्नाटक में जब कांग्रेसी नेताओं के पकड़े जाने की खबर फैली तो वहां के लोगों ने विभिन्न ग्रान्दोलनों द्वारा जो ट्रेनिंग पाईथी, उसके ग्रनुसार अपना विरोध प्रकट किया। वे लाखों की तादाद में संगठित रूप से उठे ग्रीर ग्रान्दोलन को सबसे ग्रधक लम्बे काल तक सामृहिक व व्यक्तिगत रूप में जारी रखा। इस दृष्टि से कर्नाटक प्रान्त सारे भारत में सर्वप्रथम है। किसी भी प्रान्त में इतने संगठित रूप से ग्रान्दोलन का प्रवाह नहीं रहा। इसका श्रेय कर्नाटक के नेताग्रों को ही है। इतना ही नहीं जहां एक ग्रोर कर्नाटक के गांव-गांव में विद्रोह की यह ग्रान्त फैलो वहां दूसरी ग्रोर हमने देखा कि वहां पर एक भी सरकारी कर्मचारी की हत्या नहीं हुई, हालांकि वहाँ लोगों के घरों को जलाया गया ग्रीर उन्हें तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ीं।

#### गान्धीजी का सन्देश

द अगस्त, सन् १९४२ की रात को कर्नाटक के नेता श्री गोपालराब विलवादी गान्धीजी के पास सन्देश लेने के लिए गये। गांधीजी ने संघर्ष की सम्भावना समभते हुए यह सन्देश दिया, "मैं कर्नाटक के रहने वालों से यह आशा करता हूं कि वे आने वाले यज्ञ में अपनी पूर्ण शक्ति से योग देंगे।" इसका वहां के लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अनिगनत लाठियों के प्रहारों, गोलियों को बौछारों, श्रीर फौज व पुलिस की ज्यादितयों को दिलेरी व जवांमर्दी से खुशी-खुशी सहा। लगभग २ हजार आदमी आन्दोलन में पकड़े गये।

# अान्दोलन की गतिविधि

कर्नाटक में होने वाले ग्रान्दोलन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं— १. प्रगस्त सन् १९४२ से लेकर १६ सितम्बर अन् १९४२ तक। इस काल में वहां की जनता ने सामूहिक विद्रोह किया भौर न्याय व शान्ति-रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया । गांव-गांव भौर कस्बे-कस्बे में हड़तालें, सभायें भौर विरोध-प्रदर्शन हुए भौर इस प्रकार जनता ने ब्रिटिश राज्य को मानने से साफ इन्कार किया । पर यह जो कुछ हुआ, वह सब संगठित नहीं हथा। इसमें जोश की मात्रा भिषक थी।

२. १८ सितम्बर सन् १९४२ से लेकर ५ नवम्बर सन् १९४२ तक।

इस काल में कर्नाटक के नेताम्रों ने जनता के जोश व शक्ति को ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए भ्रान्दोलन को संगठित रूप दिया भीर सरकार के विरुद्ध संगठित नीति को भ्रपनाया । इसी काल में कर्नाटक में सरकारी राज्य-व्यवस्था तथा मार्ग-व्यवस्था रेल. तार, टेलीफोन भ्रादि को अस्त-व्यस्त करने का संगठित प्रयत्न किया गया।

३. ५ नवम्बर सन् १६४२ से लेकर ५ मई सन् १९४६ तक।

इस काल में कर्नाटक में संगठित खुले सामूहिक प्रयत्न हुए। सरकारी राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रयत्न शुद्ध सत्याग्रही भाधार पर थे। पर इस बार उनमें भ्रष्टिक तेजी व शक्ति थी। इस प्रकार भान्दोलन का पहला काल असंगठित व क्षणिक था, दूसरे में संगठित व सतत प्रयत्न थे श्रीर तीसरे में सत्याग्रही सिद्धान्तों का पूर्णतः पालन किया गया। गाश्वीजी के छूटते ही यहाँ के भ्रान्दोलन की गति समाप्त हो गई।

इन तीनों कालों में जो ब्रान्दोलन इस प्रान्त में हुए और जिस प्रकार के प्रोग्राम बनाये गये उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। (१) सत्याग्रही विरोध प्रदर्शन और (२) सरकारी व्यवस्था को ब्रस्तव्यस्त करने के तोड़-फोड़ के काम। जहां तक पहली किस्म के कामों का सम्बन्ध है, उनका विस्तार से बताना मुश्किल है, पर फिर भी उस प्रोग्राम के श्रधीन इस प्रकार के कार्य किये गये:—

- जुलूसों और जलसों पर लगे हुए प्रतिबन्ध को साफ खुले तरीके पर तोडा गया।
- २. छापेखानों तथा साइक्लोस्टाइल वाले प्रतिबन्धों की ग्रवहेखना की गई।
  - ३. बुलेटिन व पोस्टर खुले रूप से बांटे गए।
  - ४. नमक कानून तोड़ा गया।
  - ५. भ्रदालतों व शराब की दूकानों पर पिकेटिंग किया गया।
  - ६. बगैर टिकट के सफर किया गया।

इस प्रकार के प्रोग्राम पर सारे प्रान्त में ग्रमल हुआ और सरकार ने उसे पकड़-वकड़, लाठी, राइफल की मार तथा भारत रक्षा कानून द्वारा विफल करने का प्रयत्न किया।

# तोड़-फोड़

इस प्रान्त में जो तोड़-फोड़ के कार्य हुए, उनमें मुख्य ये हैं :--

१. टेलीग्राफ भीर टेलीफोन के तारों को उखाड़ा गया। इस प्रकार के

'१६०० सफल व ग्रसफल प्रयत्न प्रान्त में हुए।

- २. २२० गावों में गांव के रेकार्ड छीने व जलाये गये।
- ३. छोटे व बड़े लगभग ३२ डाकखानों को क्षति पहुंची ग्रीब उन पर कब्ज़ा करने के प्रयत्न हुए। लगभग ५१ फी सदी चिट्ठी डालने की संदूक चियों को बरबाद किया। लगभग १०० डाक घैले छीने गये और उन्हें बरबाद किया गया। लगभग १६ डाक ले जाने वाली गाड़ियों पर श्राक्रमण हुए ग्रीर डाक के घैलों को छीना गया।
- ४. लगभग ४४ डाक बंगलों को क्षति पहुंची या पूर्णतः बरबाद कर दिये गये। बंगलों में उस काल में पुलिस व रेवेन्यू ग्रफसरों के कैम्प थे।
- प्र. लगभग ६५ शराब व गांजे की दूकानों पर श्राक्रमण हुए श्रीर उन्हें नष्ट किया गया श्रीर लगभग ५० डिब्बों को जिनमें शराब भरी हुई थी, बहा दिया गया।
  - ६. २४७ गावों के सरकारी दफ्तर या तो क्षति-ग्रस्त हुए या नष्ट हुए।
  - ७. १।। लाख रुपये की सरकारी लकड़ी में श्राग लगा दी गई।
- च. लगभग २६ रेलवे स्टेशनों को या तो जलाया गया या क्षति-प्रस्त
   किया गया।
- ९. लगभग ११ बार रेलगाड़ियां पटरी पर से उतरीं और १३ दका रेल की पटरियां उत्वाड़ी गईं और रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रतिक प्रयत्न किये गये।
- नोट-केवल एक दफा एक मुसाफिर गाड़ी उतरी जिसमें एक भ्रादमी की क्षिति हुई। भ्रन्यथा भ्रधिकतर मालगाड़ियों को ही उलटने का प्रयत्न किया गया।
- १०. सड़कों पर के लगभग २४ पुलियों के 'तोड़ने के सफल व असफल प्रयत्न हुए।
- ११. इस बार लगानबन्दी का प्रयत्न नहीं हुन्ना, सिर्फ सरकार जो रुपया वसूल करती थी उसे छीनने के मनेक प्रयत्न हुए ।
- १२. लगभग ३० पुलिस सिपाहियों की वर्दियां उत्तरवाई गईं और उनसे हथियार रखवा लिये गये।

विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कर्नाटक प्रान्त में एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि जनता ने किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आक्रमण किया हो या उसे लूटा हो। सारा आन्दोलन सरकारी सत्ता के विरुद्ध केन्द्रित या और जब आन्दोलन के नेताओं को मालूम हुआ कि दी-वार 'जगह स्कूमों के रिकार्ड जलाये गये तो उन्होंने ऐसान करने की हिदायत जारी कर दी। बाद में इस बात का पता चला कि यह वह स्कूल थे जहां पर पुलिस ने अपने कैम्प डाल रखेथे।

दमन के तरीके प्रायः सभी जगह एक-से रहे। डराना, भातक फैलाना, मासूम लोगों से रुपये वसूल करना भादि उपाय काम में लिये गये। पर चूकि कर्नाटक प्रान्त में कितन ही कार्यकर्ता ऐसे थे जो भ्रान्दोलन प्रारम्भ होते ही भ्रपने घरों से भाग निकले थे और भ्रान्दोलन का संचालन कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों व मित्रों को भ्रनेक प्रकार की यातनायें दीं। बेटे के बजाय बाप को पकड़ा गया और लोगों को पुलिस भीर फीज के घरे में जमा किया गया तथा इस प्रकार उनके हृदय में भय बिठा-कर उनसे भागे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई।

प्रारम्भ मे धारवाड़, बेलगांव भीर उत्तरी कनारा में इन फरारों की संख्या जो घोषित की गई, ३०,२२ तथा ३४ थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फरारों की संख्या केवल धारवाड़ जिले में ही २३२ तक पहुंच गई । उन लोगों ने भारम-समर्पण नहीं किये भ्रीर पुलिस के नियम की भ्रवहेलना की। जब पुलिस उन्हें न पकड़ सकी तो यह कार्य फीज को सौंपा गया। फीज ने बेलगांव जिले व धारवाड़ तथा रतनार जिले के प्रमुख इलाकों को घर लिया भीर पहाड़ों व जंगलों को छान मारा। फौजी रात को गांवों पर हमले करते थे। इनके झाक-मणों का यह तरीका था कि गांव से बाहर लारियां खडी करके रातको गांबों में चुपके से घुसते थे और सड़कों पर खड़े होकर ब्राने-जाने वाले ब्रादिमयों को रोकते थे। रात भर उन्हें बन्द रखते थे भीर किर उन सब जगहों की तलाशी लेते थे। जहां पर उन्हें किसी फरार का सन्देह होता था वहां न केवल घरों की तलाशी ली गई, बल्कि फरारों को एक-एक करके चूनने के भी प्रयत्न हुए। रात को घरों में जा-जाकर टार्च की रौशनी व बन्दूकों के प्रहारों से तलाशियां ली गई। जंगलों में रात को उड़नं व चमकने वाले बम धर्यात रोशनी करने वाले बम फेंके गये। रास्ते में जहां कहीं भी इक्के-दूक्के शादमी मिलते थे उन पर गोली चलाई जाती थी। इस प्रकार कितने ही लोग जरूमी हए। पुलिस ने मार-पीट की तो हद कर दी। उंगलियों में पिनें चुभाना, रात को सोने न देना, तथा भ्रन्य प्रकार की मानसिक यातनाएं देने के काफी उदाहरण मिलते हैं। एक स्कूल मास्टर को बस से नीचे उतारकर इसलिए सड़क पर सीचा गया कि उसने कांग्रेसी नारे बोले थे। बैतकी जिले में एक छोटे से बच्चे के सारे टांत तोड़ दिवं गये, क्योंकि उसने फरारों की बाबत कोई इत्तिला वहीं दी।

बेलगांव जिले के एक गांव में पुलिस की एक टुकड़ी ने ५० लारियों के साथ ६ नवम्बर सन् १९४२ को घरा डाला ग्रीर प्रत्येक घर की तलाशी ली। उस समय उस लाइन के टेलीग्राफ पोस्ट पर पुलिस ग्रीर फौज का पहरा था। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ग्रीर चार सब इंसपेक्टर वहां पर मौजूद थे। वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने केवल चर्खा-संघ के दो कार्यकर्ताग्रों को पकड़-कर ही सन्तोष किया।

३ नवम्बर को ग्रंथी रात के कुछ देर पश्चात् कई सी फौजी सैनिकों ने संकेश्वर ग्राम पर धावा बोला। सारे गांव व उसके खेतों तक को घेर लिया भीर गांव के लोगों को एक घर से दूसरे घर तक नहीं जाने दिया। लगभग २०-३० ग्रादिमयों को हिरासत में लिया भीर फिर बाद में छोड़ दिया। उत्तरी कनारा में डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने कई सी पुलिस के सिपाहियों सहित ग्रंकोला से बसेगीन भीर लुवेरे तक २० वर्ग मील के क्षेत्रफल पर घावा बोला। हर घर की तलाशी ली। इस प्रकार पुलिस ने फरारों के पकड़ने के कितने ही व्यर्थ प्रयत्न किये, पर इस इलाके के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो उन्हें ग्रपने जीवन से भी कहीं ग्रधिक व्यारे ये, बचाया ग्रीर पुलिस तथा फौज के भनेक प्रयत्नों के बावजूद कार्यकर्त्ता आजाद लोगों की तरह घूमते रहे।

कर्नाटक में लगभग १८ जगह गोलियां चलीं। बंगलीर में दो दिन के अन्दर पांच जगह गोलियां चलीं। इस प्रकार प्रान्त में लगभग १७८ आदमी मरे भीर ६०० घायल हुए। लगभग १६ जगह लाठी चाजं हुआ और ३१ दफा में लगभग ९० भादमी सख्त जख्मी हुए और सैकड़ों को छोटी-मोटी चोटें भाई। पुलिस ने फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए ढाई सौ से १५ सौ रुपए तक के इनाम की घोषणा की और लगभग साढ़े तीन सौ कार्यकर्ताओं को गजट द्वारा फरार घोषित किया। लगभग ३ लाख ३६ हजार रुपए गांवों व शहरों पर सामूहिक जुर्माने के रूप में लगाये गये; पर वसूल इससे कहीं ग्रधिक किया गया। लगभग १५ गांवों में इस जुर्माने को वसूल करने के लिए कुर्कियां हुई। आन्दोलन-काल में लगभग ३ हजार कुर्कियां हुई। भीर लोगों के बतन, गाय, बैल, भैंस सभी कुर्क कर लिये गये। विभिन्न भपराधों में बहुत से लोगों पर मुक्दमें चले भीर इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त में ५ भादमियों को फांसी की सजा हुई भीर ११ को काला पानी। इसके भतिरिक्त भीर भी बहुत से लोगों को लम्बी सजाएं हुई। सारे प्रान्त में लगभग ७१५७ भादमी गिरफ्तार हुए, जिनमें से २५०० मैसूर रियासत के थे।

इन इलाकों में से कुछ ने जुर्माना न देने का निश्चय किया। यह इलाके

निम्नलिखित हैं—पैचापुर, द्वीरा पागेस, वादी भीर होसूर; बलगांव जिले में कुमांगिली भीर गांकारा। उत्तरी कनारा जिले में हीरावोगेसवादी ग्राम में जब डिप्टी क्लेक्टर साहब १५ नवम्बर १९४२ को जुर्माना वसूल करने गये तो उस गांव के मुखिया भीर महलकारान ने कलेक्टर के साथ जाने भीर उस गांव के खोगों की सम्पत्ति कुर्क करने में मदद देने से साफ इन्कार कर दिया। उत्तरी डिवीजन के किमश्नर ने तो साफ तरीके से सरकार को लिख दिया कि जुर्माना वसूल करने की नीति से लोगों के भन्दर भीर भाग भड़कती है। फिर भी कर्नाटक में जुर्माना वसूल करने में एक प्रकार की खुली लूट हुई। अनेकों जगह पुलिस ने सामान को लूट लिया भीर निर्दिष्ट जुर्माना देकर बाकी सामान भएने साथ ले गये।

कर्नाटक प्रान्त के न्याय-विभाग ने कितने ही व्यक्तियों को छोड़ दिया, जिन्हें नीच की ग्रदालतों ने बिना कानून-कायदे लम्बी सजाएं दे दी थीं।

कर्नाटक प्रान्त में आन्दोलन-काल में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है जब कि जनता ने बावजूद काफी उत्तेजना के हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया और न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को ही नुकसान पहुंचाया।

श्रमरगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक प्रमुख कार्यकर्ता से शिकायत की कि उनका बटुग्रा छीन लिया गया है । उसने वहां पर उसकी तहकीकात की भीर उनका बटुग्रा वापस दिलाया ।

इसी प्रकार जनवरी सन् १९४३ में जब कि जनता की एक टुकड़ी ने अनकालजी पुलिस स्टेशन पर वावा बोला तो कुछ लोगों ने इन सिपाहियों का निजी सामान श्री उठा लिया। पर बाद में मालूम हुआ कि आग से बचाने के लिए उन लोगों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण मिलते हैं।

मैंने ऊपर कर्नाटक में होने बाले आम्दोलन का बाह्य रूप बताने का प्रयत्न किया है। जहां वह व्यापक या वहां संगठित भी या और उसकी गति-विधि से पता चलता है कि उसके नेता बड़े ही नीति-निपुण थे। यहां पर सामू-हिक प्रदर्शन और तोड़-फोड़ दोनों ही प्रकार के कामों में एक जैसी संगठन-शक्ति दिखाई देती है। जैसा मैंने ऊपर बताया है, यहां के लोगों में वीरता है और दे बार की हृदय से पूजा करते हैं। इस कारण कर्नाटक प्रान्त में कितने ही एसे अपूर्व उदाहरण मिलते हैं जिनको सुनकर गर्व से छाती ऊची हो जाती है। यदि इस प्रकार के उदाहरण कहीं यूरोप के रण-क्षेत्र में हुए होते तो बिटिश सरकार जुन बहादुरों को तरह-तरह के खिताब और नमगे देती, पर पराधीन

भारत में तो गोलियों द्वारा ही उनका स्वागत किया गया । वीरतापूर्ण कार्य

हुबलो में गोलियों की बौछार से नरेनदन नामक एक छोटी उम्र के बालक की मृत्यु हुई। मरने से कुछ पहले डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उस बहादुर बच्चे ने भ्रपनी मृट्टी बांधकर जोर से कहा, "मैं स्वराज्य चाहता हूं, भौर कुछ नहीं।" भ्रगले दिन १५ हजार के समूह द्वारा उसकी भर्यी सजाकर जुलूग निकाला गया।

बेलगांव जिले में खदरीशिवपुर ग्राम में ग्रामीण लोग एक जलसा करने के लिए इकट्ठें हुए ग्रीर उन्होंने ग्रपने को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया। यह खबर सुनते ही पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट सदल-बल गांव में पहुंचे। उस समय गांव में प्रभात-फेरी निकल रही थी। पुलिस ग्रफसर ने लोगों को तितर-बितर होने का ग्रादेश दिया। लेकिन जुलूस के नेता शोतिया जोतिया ने कहा, "हम ग्राजाद लोग हैं ग्रीर ग्रापके हुक्म को नहीं मान सकते। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गोली चलाने की घमकी दी। नेता ने घमकी को नजरश्रन्दाज किया ग्रीर वहीं उसे गोली मार दी गई।

सवादत्तकी ग्राम मे जब एक प्रमुख नागरिक ग्रमाधपत की गिरफ्तारी हुई भीर उसे नभतल दायर के दफ्तर ले जाया गया तो एक बड़े हुजूम ने उसे पुलिस से छीनना चाहा। गोलियां चलीं श्रीर जनता ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया ग्रन्त में ग्रमाधपत को छोड़ दिया गया।

# विद्यार्थियों श्रौर मज़द्रों का योग

अन्य प्रान्तों की भांति कर्नाटक प्रान्त में भी विद्यार्थियों ने आन्दोलन में अपूर्व जोश व बिलदान का भाव दिखाया। प्रायः हर कस्बे में, जहां स्कूल थे, उन्होंने हड़ताल कीं, भारत-रक्षा-कानून की धाराभों को तोड़ा भौर प्रचार के लिए गांवों में गये। कितनी ही जगह उन्होंने स्टेशनों को जलाया। देवनगर और बहावर के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालने, मंडों की सलामी देने, बुलेटिन बांटने व खापने के कार्यों में विशेष हाथ बटाया। धारबाड़, हुबली, घटक, गेरगांव के विद्यार्थियों ने विदेशी कपड़े भौर टोप इत्यादि जलाने तथा भपने प्रोफेसरों व अध्यापकों को खादी से कपड़े देने के प्रोग्नाम को चलाने का भी प्रयत्न किया। लगभग ३०० विद्यार्थियों को सजाएं हुई। कितने ही विद्यार्थियों ने कई माह तक पनावा भीर देवनगर के बीच बग्नर टिकिट सफर किया भीर रेलगाड़ी के इंजनों पर कांग्रेसी मंडा लगाया और यूरोपियन लोगों को गांधी टोपियां पहनाने का प्रयस्न किया।

कर्नाटक में बहुत कम मिलें हैं। फिर भी भारत मिल्स भीर हुबली रेसवे वर्कशाप में हड़तालें रहीं।

### श्रान्दोलन की विशेष बातें

सन् १६४२ के नवम्बर मास में असिल भारतीय खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट छापी थी। उसमें लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस-नेता आन्दोलन से बाहर रहे अथवा फरार होगये। उन्होंने अपने संगठन को सुदृढ़ बनाकर सूब में तोड़-फोड़ के काम प्रारम्भ किये। पर वास्तविकता उसके विपरीत है। निस्सन्देह कर्नाटक के प्रमुख नेता बाहर रहे और उन्होंने आन्दोलन का संगठन भी किया पर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस और लगाई कि आन्दोलन को लम्बे असे तक जारी रक्खा जाय और उस समय के विभिन्न कार्य-ऋमों को सफलता पूर्वक चलाया जाय। चूंकि इन लागों का अपने-अपने इलाकों में गहरा प्रमाव था, इसलिए जनता ने उन्हें हर प्रकार की मदद दी। यह लोग खुले तरीके से गांवों में घूमते थे और कार्य करते थे। हा, सरकारी कर्मचारियों के साथ सीघा मोर्चा न लेते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी की जान की हानि न हो।

डेढ़ साल से अधिक काल तक कर्नाटक प्रान्त की जनता का साहस व जीश वैसा ही बना रहा, यद्यपि उसे दबाने व आतंक फैलाने के अनेक प्रयत्न किये गये। पुलिस व फौज की लारिया गांवों में घुमाई जाती थीं पर जनता के हृदय में लचक पैदा नहीं हुई। वह इस प्रकार के आक्रमणों की आदी हो गई थी और उसने उनके प्रत्युत्तर देने के तरीके भी सीख लिये थे। लारी के आते ही यथा-सम्मव दूसरे गांवों में खबर भेज दी जाती थी।

#### अन्तिम प्रयास

कान्दोलन का अन्तिम काल ५-११-४३ से शुरू होता है, जब कि कर्नाटक प्रान्त के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह-समिति बनाई भौर भान्दोलन के अन्दर
भूनः नई भान डाली तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्न किया। समिति
ने निश्चय किया कि सरकार की खाद्य-नीति तथा आये दिन होने वाली अन्य
ज्यादित्यों के बिश्द जनता को नये सिरे से भ्रपना विरोध-प्रदर्शन करने के
सिए अरित किया आय। समाएं की जायं और जुलूस निकाले जायं तथा सगे
हुए अतिक्क्षों को तीड़ा जाय। इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६००
आदमी भीर भीरतों की सजाएं हुई।

६ मई सन् १९४४ को जब गांधीजी छुटे तो कर्नाटक के कई कार्य-

कर्तामों ने उनके मादेशानुसार खुले रूप से कार्य करके तथा म्रपने को सरकार को सींपना शुरू कर दिया और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त का विद्रोह जो ६ म्रगस्त सन् १६४२ को शुरू हुम्रा था, कई उतार-चढ़ाव के बाद समाप्त-प्राय हो गया।

### कुछ त्रांकड़े

यद्यपि किसी प्रोन्त के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संगठन को इतना व्यवस्थित ग्रीर सुदृढ़ बना रख़ा था कि उनका अपने प्रान्त के हर जिले, कस्बे व गांव से सीधा सम्बन्ध रहा। फिर भी जो ग्रांकड़े श्रागे दिये जाते हैं, हो सकता है कि वे ग्रधूरे हों ग्रीर वास्तविक ग्रांकड़े कहीं ग्रधिक हों।

|               | गिरफ्तारियां         |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|
| जिला          | संख्या               | घोषित गिरफ्तारियां |
| बे लगांव      | <b>२३२६</b>          | <b>२</b> २         |
| वेलारी        | १५१                  |                    |
| बीजापुर       | ३६४                  |                    |
| कुर्ग         | ७४                   |                    |
| घारवाड़       | १३३७                 | २८४                |
| उत्तरी कनारा  | ६४४                  | १४                 |
| दक्षिणी कनारा | ३८                   |                    |
| मैसूर राज्य   | २५०४                 |                    |
|               | ————<br>कुल योग ७४३६ | <del></del>        |

श्रान्दोलन-काल में सरकार ने फरारों को पकड़ने तथा तोड़-फोड़ के कार्यों का पता चलाने के लिए २५० रुपये से लेकर ५०० रुपए तक इनाम देने घोषणा की । इनमें से १० घारवाड़ जिले तथा ६ बेलगांव जिले के कार्यकर्ताओं के फरारों के लिए घोषित किये गये।

### गोली-काएडों में जन-हानि

कर्नाटक प्रान्त में प्रान्दोलन में गोली-काण्डों के फख-स्वरूप हमावे धांकड़ों के धनुसार लगभग १८१ आदमी मरे घौर ५२० जरूमी हुए। कुछ स्थानों के धंक प्राप्त न हो सके। बंगलीर शहर में तोपखाने का भी प्रयोग किया गया घौर घध्य-गैस कई बार छोड़ी गई।

# जुल्मों की अन्य घटनायें

प्रान्त के कुछ ही स्थानों में हुए जिन लाठी-प्रहारां के ग्रंक प्राप्त हुए हैं उनके ग्रनुसार इन स्थानों में ३१ मर्तबा लाठी-प्रहार हुए ग्रीर उसके फल-स्वरूप ८९ व्यक्ति जल्मी हुए।

दक्षिणी कनारा के कार्यकर्ता श्री संजीवन कामत को १५ बेंत तार काटने के भारोप में लगाये गये।

भान्दोलन के सिलसिले में ४ को फांसी, ११ को आजीवन कालापानी, ६ को ७ साल, ६४ को ४ साल, १४ को ४ साल भीर १२० को ३ साल कैंद की सजाएं दी गईं। साबारणतः कर्नाटक में ६ माह से लेकर २ साल तक की सजाएं हुई। किन्तु कितने ही लोगों को डिस्ट्रिक्ट तथा ताल्लुका पुलिस में कोफा ग्रस्तें तक रहना पड़ा।

निम्न प्रकार सामृहिक जुर्माने वसूल किये गये।

|                 | 6 0 0        |            |                    |
|-----------------|--------------|------------|--------------------|
| बेलगांव         |              | <b>१</b> २ | २०६००० रु          |
| बीजापुर         |              | १          | २००० रु            |
| <b>धारवा</b> ड़ |              | २३         | ६३९०० ह०           |
| उत्तरी कनारा    |              | 38         | ₹\$ 00 <b>%</b> \$ |
| मैसूर रियासत    |              | 8          | २००० <b>रु</b> ०   |
| जमखन्डी रियासत  |              | 8          | 9000 <b>5</b> 0    |
|                 | <br>कल स्रोग | 190        |                    |

नोटः---केवल निपानी नगर से १॥ लाख रुपया वसूल किया गया। अन्य कार्य

ब्रिटिश कर्नाटक के १६ स्टेशनों श्रीर मैसूर रियासत के ९ स्टेशनों पर हमले किये गये।

जायदाद को हानि बिटिश कर्नाटक ८ ५ ३ मैसूर रियासत ३ ८ ४०

केवल एक पैसेंजर ट्रेन धोखे से उलट गई, किन्तु इस घटना में कोई भी जरूमी नहीं हुआ। उसके बाद कभी भी पैसेन्जर न ट्रेनहीं उलटी गई।

पुल व पुलियों को क्षति पहुंचाने की २५ वारदातें हुई।

तार काटने की बेलगांव जिले में ४६०, बेलारी में १३०, बाजापुर में ७०, घारवाड़ में ३९०, उत्तरी कनारा में १८० ग्रीर मैसूर रियासत में ३५०। इस प्रकार कुल १६८० घटनाएं हुई। कुर्ग के म्रांकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

# डाकखानों की हानि

बेलगाम अले के निपनी, नन्दागढ़, बेल्होनगल, सावाडबटी, गनपती-गली, बेलगांव शहर श्रीर १२ दूसरे डाकघरों को, बीजापुर के बगलकोट डाकखाने को, घारवाड़ के ९ डाकखानों को तथा मैसूर रिवासत में बैंगलीय शहर हैंड पोस्ट श्राफिस श्रीर शहर के तीन श्रीर डाकघरों को नुकसान पहुँचाया गया। बेलगांव, गोकक, हुबली, बैंदगी, सिरसी श्रीर सीडापुर के मुख्य डाकघरों में चिट्ठियों को जलाया गया।

नीचे लिखे ग्रनुसार डाक की लारियों पर हमले किये गये ग्रीर वैलों को लूटा गया——

| <br>जिला        | लारियों की संख्या | यैलों की संख्या | चिद्रियों के डिम्बे |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| बेलगांम         | •                 | . ७२            | ,                   |  |
| बेलारी          | १                 | 8               | २४                  |  |
| बीजापुर         | -                 | <b>ą</b> .      | <b>X</b>            |  |
| <b>घारवा</b> ड़ | ¥                 | २९ ः            | <b>o</b> ,          |  |
| उत्तरी कनारा    | ₹                 | ₹               | ٥                   |  |
| मसूर रियासत     |                   |                 | <b>१</b> २          |  |

बेलगांव जिले में १८ छोटे डाकखाने पूर्णतः बन्द होगये थे भीर कुछ काल तक तो बेल्होंगली ताल्लुका के सारे छोटे डाकखानों की डाक तालुका पास्ट भाफिस से मिलतो थी।

बेलगाम जिले में डाक बंगलों भीर झारामघरों पर १७, बेलारी में १, बीजापुर में ३, घारवाड़ में ६ भीर उत्तरी कनारा में ४। इस प्रकार कुल ३४ हमले किये गये।

बेलगांव में १३६, घारवाड़ में ६४ और उत्तरी कनारा में २५ गांबीं के इस प्रकार कुल २२५ रिकार्ड बर्बाद किये गये।

बंगलीर शहर में शराब व गांजे की सारी दूकानें एक बाह तक पूर्णत। बन्द रहीं । बेलगांव जिले में बेचप्नाष गांव के नज़दीक २५० ग्रीर मैसुब रियासत में ४० ताड़ी के पेड़ काट डाले गए।

डीडवाद १५०० रु०, टोलगी ३००० रु०, हानर ६५० रु०, टीगाडोली ४५० रु०, नेगलर ५०० रु०, ईटागी ग्रीर सेसलर ५०० रु० हेवल ३००० रु० कुल १०२०० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया।

# युद्ध सम्बन्धी चाति

- १. युद्ध में भेजने के लिए गंगावती नदी के किनारे जो स्लीपर व लकड़ी जमा की, गई थी उसे जला दिया गया। इस प्रकार सगभग एक लाख की स्रति हुई।
- २. उत्तरी कनारा में हथीकर में साल की लकड़ी के डिपो भी जलाये गये और सगभग १५ हजार का नुकसान हुआ।
- ३. उत्तरी कनारा में सिरसी में गवर्नमेंट के लकड़ी के स्टाक को श्राग खगाकर जला दिया गया।
- ४. बेलगाम में दो घास के फौजी स्टाक जला दिये गये भीर लगभग २० हजार को नुकसीन हुम्रा।

# पुलिस को निहत्था बनाना

पुलिस को निहत्ये बनाने के ६ प्रयत्न किये गए जिनमें लगभग २६ से अधिक पुलिस अफसरों व सिपाहियों के हथियार घरवा लिये गये भीर उन्हें निहत्या बना दिया गया। इसके श्रतिरिक्त पुलिस-चौकियों से कई जगह हथियारों को हटा लिया गया।

# Donated by :-



: ५ :

# बिहार में खुला विद्रोह

# कुछ त्रांकड़े

| पटना — ४३३४ २२४३ ३० १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जिला    | नजरबन्द      | गिरफ्तार    | दण्डित | मारे गये    | घायल हुए | सामूहिक जुर्माना |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|----------|------------------|
| बम्पारन १७ २,००८ ७०० २२ ११ १,०३,३४० शाहबाद ७९ २२४४ १८१० —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पटना    | -            | ४३३४        | २२४३   | ₹०          | १२१      | 5,00,000         |
| शाहबाद ७९ २२४४ १८१० — — ५०,०००  गया ४६ १,०३४ ७८९ १४ — ३,४३,३००  हजारीबाग ३२८ १३,३१० ७,००१ ४३३ ६६६ १,७७,२००  भागलपुर १०४ ४,००० १,००० ४४७ ३६२ २,१८,४८०  मुजफ्फरपुर ६० १०० ३०० ४० १०० ३,६६,०००  पूणिया २४ १,४७४ ७०० ४६ ६० १,२८,०००  सारन ४४ २,००० ७१२ ४१७ — १,२४,०००  रांची १२ ३९४ ९१६ — — ६,०००  दरभङ्गा १८ १,२०० २०० ३८ १०० ४,८८,६००  मानभूम — — — ४ १६ ३४,६४०  सिहभूम २४ १७४ २७२ — १,२६६               | मुंगेर  | ४४           | ६२७         | ३⋷∊    | 58          | ₹        | <i>१,६७,७००</i>  |
| <ul> <li>स्वाराबाग ३२६ १,०३४ ७८९ १४ — ३,४३,३०० हजाराबाग ३२६ १३,३१० ७,००१ ४३३ ६६६ १,७७,२०० भागलपुर १०४ ४,००० १,००० ४४७ ३६२ २,१८,४६० मुजपफरपुर ६० १०० ३०० ४० १०० ३,६६,००० पृणिया २४ १,४७४ ७०० ४६ ६० १,२६,००० सारन ४४ २,००० ७१२ ४१७ — १,२४,००० राचा १२ ३९४ ९१६ — ६,००० ३६ १०० ४,६६,६०० मानभूम — — — ४ १६ ३४,६४० मानभूम — — — ४ १६ ३४,६४० सिहभूम २४ १७४ २७२ — २,१६४ पलामु ६ — ३०० — १,२६६ ३,४००</li> </ul> | बस्पारन | न १७         | २,००५       | ७००    | २२          | ሂሂ       | १,०३,३५०         |
| हजारीबाग ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शाहबाद  | ः ७९         | २२५५        | १८१०   |             | -        | ४०,०००           |
| भागलपुर १०४ ४,००० १,००० ४४७ ३६२ २,१८,४८०  मुजफ्ररपुर ६० १०० ३०० ४० १०० ३,६६,०००  पूर्णिया २५ १,४७५ ७०० ४६ ६० १,२८,०००  सारन ५५ २,००० ७१२ ५१७ — १,२५,०००  रांची १२ ३९४ ९१६ — — ६,०००  दरभङ्गा १८ १,२०० २०० ३८ १०० ४,८८,६००  मानभूम — — — ५ १६ ३४,६४०  पिहमूम २५ १७५ २७२ — २,१६४  पलामु ८ — ३०० — १,२८६ ३,४००                                                                                            | गया     | ४६           | १,०३५       | ७८९    | १४          |          | ३,५३,३००         |
| मुजफ्फरपुर ६० १०० ३०० १० १०० ३,६६,००० पूर्णिया २१ १,४७४ ७०० ४६ ६० १,२८,००० सारन ११ २,००० ७१२ ११७ — १,२४,००० रांची १२ ३९४ ९१६ — — ६,००० दरभङ्का १८ १,२०० २०० ३० ३० १०० ४,८८,६०० मानभूम — — — १ १६ ३४,६४० सिहभूम २४ १७४ २७२ — २,१६४ पलामु ६ — ३०० — १,२६६ ३,४००                                                                                                                                          | हजारी   | गग ३२८       | १३,३१०      | ७,००१  | <b>५</b> ३३ | ६६६      | १,७७,२००         |
| पूर्णिया २५ १,४७५ ७०० ४६ ६० १,२८,००० सारन ५५ २,००० ७१२ ५१७ — १,२५,००० रांची १२ ३९४ ९१६ — — ६,००० दरभङ्गा १८ १,२०० २०० ३८ १०० ४,८८,६०० मानभूम — — — ५ १६ ३४,६४० सिहभूम २५ १७५ २७२ — २,१६४ पलामु ८ — ३०० — १,२८६ ३,४००                                                                                                                                                                                   | भागलपृ  | हर १०४       | 8,000 8     | ,000   | ४४७         | ३६२      | २,१८,४८०         |
| सारन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मुजफ्फ  | रपुर ६०      | <b>१०</b> ० | ३००    | ሂ∘          | १००      | ३,६६,००∙         |
| रांची १२ ३९४ ९१६ — — ६,००० दरभङ्गा १८ १,२०० २०० ३० १०० ४,८८,६०० मानभूम — — — ५ १६ ३४,६४० सिहभूम २५ १७५ २७२ — — २,१६४ पलामु ८ — ३०० — १,२८६ ३,४००                                                                                                                                                                                                                                                       | वूणिया  | २४           | १,४७५       | 900    | ४६          | ६०       | १,२८,०००         |
| दरभङ्गा १ द १,२०० २०० ३ द १०० ४,८८,६००<br>मानभूम — ५ १६ ३४,६४०<br>सिहभूम २५ १७५ २७२ — - २,१६४<br>पलामु द — ३०० — १,२८६ ३,४००                                                                                                                                                                                                                                                                           | सारन    | ሂሂ           | २,०००       | ७१२    | ५१७         |          | १,२५,०००         |
| मानभूम — ५ १६ ३४,६४०<br>सिहभूम २५ १७५ २७२ — - २,१६४<br>पलामु = - ३०० — १,२६६ ३,४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रांची   | <b>१</b> २   | ३९४         | ९१६    |             |          | ६,०००            |
| सिंहभूम २४ १७४ २७२ — - २,१६४<br>पलामु = - ३०० — १,२८६ ३,४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दरभङ्ग  | i <b>१</b> 5 | ₹,२००       | २००    | ३=          | 800      | ४,८८,६००         |
| पलामु = - ३०० - १,२६६ ३,४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मानभूम  | T —          |             |        | ¥           | १६       | ३४,६४०           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सिहभूम  | र २४         | १७४         | २७२    | APLANCAGE   |          | २,१६४            |
| संथालपरगना- ६०० २६ ५०,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पलामु   | 5            |             | 300    |             | १,२८६    | \$,800           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संचाल   | परगना-       | ६००         |        | २६          |          | <b>५</b> ०,०००   |

नोट—बिहार में १२२ जगह गोलिया चली। ४२४० सरकारी संस्थाओं पर श्राक्रमण हुआ। १४४९ गाँव श्रीर ४७ संस्थायें सरकारी दमन श्रीर लूट की शिकार हुई।

# बिहार का बलिदान

सन १६४२ के झान्दोलन ने बिहार में अपना एक विशेष इतिहास बनाया है, जिसका प्रत्यक पुष्ट व्यक्तिगत एवं सामूहिक वोरता, अपूर्व जनो- त्साह, बिलदान, हृदय-विदारक दमन, गांवों की लूट, सैनिकों की पाशिवक वृत्ति के नंगे नाच, श्रवलाश्रों, निरीह बच्चों तथा निरपर। ध जनता पर लाठियों श्रीर गौलियों की बौछार, राज-सत्ता प्राप्त करने के सामूहिक एवं व्यक्तिगत सफल श्रीर श्रसफल प्रयत्न तथा इसी प्रकार की श्रन्य सैंकड़ों बातों से भरा पढ़ा है।

साम्राज्यशाही के प्राक्रमण का उत्तर बिहारवासियों ने खुले विद्रोह द्वारा दिया श्रीर 'करो या मरो' मंत्र से उन्मादित हाकर मालुम पड़ता है सारा-का-सारा बिहार एक साथ समुद्र की भांति उमड़ पड़ा । क्या गाँव, क्या शहर, प्रान्त के कोने-कोने में विद्रोह फट पड़ा, जिसने मुदी दिलों में भी जान डाल दी भीर उन्हें स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण निछावर करने के लिए तैयार कर दिया । ऐसा होना बिहार जैसे प्रदेश के लिए कोई भारचर्य को बात नहीं है। क्रान्ति के सब कारण बिहार में परिपक्व दशा में पहुंच चुके थे। इसके प्रतिरिक्त बिहार सदा से ही हिन्दस्तान का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। उसके श्रांगन में देश की राजधानी रह चुकी है। उसने देश की स्वतंत्रता को ग्राते-जाते देखा है। उसने संसार को भारत का संदेश सुनाया है। संसार के दो महान् धर्मों को उसने जन्म दिया है। उसे भारत की प्राजादी के कई प्रसिद्ध ग्रान्दोलन छेड़ने एवं उन्हें सफल बनाने का श्रेय प्राप्त है। बिहार में ही गांघीजी के नेतृत्व में चम्पारन का सत्याग्रह हुन्ना । रचनात्मक कार्य के कितने ही सुन्यवस्थित आश्रम, राजेन्द्र बाबू जैसे महान् तपस्वी नेता तथा अपने अपूर्व साहस, विश्वक्षण बुद्धि-कौशल आदि के द्वारा देश की मुग्ध एवं चिकत करने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे वीर-ये सब बिहार की ही देन हैं।

बिहार मुख्यतया कृषिप्रधान प्रान्त है। यहां कस्बे बहुत कम है। स्वभाव से ही यहां के लोग सीघे, सरल और धार्मिक प्रकृति के हैं। इनमें विश्वास, धैयं तथा रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति स्वभावतः अधिक है। यहां पर कांग्रेस के अधिकांश नेता देहात के लोग है और इन पर गान्धीजी के सिद्धातों का गहरा प्रभाव है। हां सारन जिले में, जो श्री जयश्रकाशनारायण की जन्म भूमि एवं निवासस्थान होने के कारण समाजवादियों का मुख्य गढ़ माना जाता है, समाजवादी विचार बढ़ रहे हैं। किन्तु प्रान्त की जनता गान्धीजी तथा उनकी नीति से ही श्रिष्ठक प्रेम करती है। श्रतएव जब ६ श्रगस्त को बम्बई शहर में ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर पलेहाबर जैसा प्रहार किया और बिहार के प्राण राजेन्द्र बाबू भी जेल के सीख्चों में बन्द कर दिये गये तो जनता स्नुष्ट हो उठी। वह श्रपने कोध को, सपने सावेग को, हदय को विदीर्ण कर

बाहर फूट पड़ने वाले जोश को रोक न सकी भीर ग्रपने प्रान्त के तथा जिले के प्रमुख नेताओं के पकड़े जाने के बावजूद उसने ग्रपना विरोध ग्रत्यन्त उग्र इप में प्रकट किया।

#### श्रान्दोलन का रूप

विद्रोह का मारम्भ हड़तालों से हुम्रा। प्रान्त भर के प्राय: सभी स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार के इस निन्दनीय कार्य के प्रति अपनी हार्दिक घृणा प्रकट करने के लिए अपनी पढ़ाई को खोड़ कर स्कूलों तथा कालेजों से बाहर वर गये। प्रान्त भर के व्यापारियों, मजदूरों भादि ने भी पूर्ण हड़ताल कर दी। स्थान-स्थान पर जुलूस निकाले जाने लगे भीर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। पर जनता को इससे सन्तोष न हुआ। कोषित एवं उन्मादित जनता कुछ प्रधिक करना चाहती थी। उसने मिस्टर एमरी का कांग्रेस प्रोग्राम सम्बन्धी खाडकास्ट भाषण सुना। उधर बम्बई से लीटे हुए कार्यकर्ताभों ने जनता को बताया कि उन्हें सरकारी व्यवस्था को प्रस्त-व्यस्त कर उसे मिट्यामेट कर देना चाहिए। म्रतः १३-१४ भगस्त से ही बिहार में सरकारी सत्ता पर कब्जा करने, रेल, तार, डाक, इत्यादि महकमों को प्रस्त-व्यस्त करने तथा गुलामी के जूए को उतारकर उसके स्थान पर ग्रयनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के सफल एवं ग्रसफल प्रयत्न क्या शहर, क्या गाँव, क्या बाजार, क्या घर सभी जगह प्रारम्भ होगये।

एक हजार से कहीं घधिक डाकखानों पर जनता ने या तो कब्जा कर लिया या उन्हें बरबाद कर दिया। इस प्रकार बहुत से गांवों में कोई डाकखाना हा न रह गया था। इन गांवों में स्वयं-सेवकों के संगठित दल घूमते थे और मोर्चा-सा बनाकर रहते थे। गांवों के लोगों को ग्राशंका थी कि कोई बाहरी ताकत उन पर हमला करेगी। अतः प्रपनी सत्ता व सम्पत्ति को बचाने के लिए उन्हें सतकं रहना है। यद्यपि विद्रोह का साम्राज्य छाया हुग्ना था, परन्तु सरह-नीय बात यह थी कि गांवों में कोई लूट-मार के चिह्न नहीं थे। हिन्दू भौर मुसलमान दोनों ही सामूहिक रूप से पंचायतें बना रहे थे ग्रीर शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न कर रहे थे। कितने ही गांवों पर जब फीज ने घावा बोला तो वहाँ के लोगों ने संगठित एवं शांतिमय तरीकों से दमन का मुकाबला किया। मुजफरपुर के जिले में जनता ने लकड़ी के ढाल बनाकर गोलियों का मुकाबला किया। कारियों का मुकाबला करने की सोची थी। प्रायः हर गाँव में पचास स्वयं-सेवक रहते थे ग्रीर कुछ गांवों में तो उनका संगठन ग्रीर मोर्चाबन्दी इतनी ग्रच्छी

थी कि फीजवालों को उस गांव में घुसने से पहले सोचना पड़ता था। संथाल परगना तथा दक्षिणी डिवीजन के सिहभूम. मानभूम, हजारीबाग ग्रादि कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह यह ग्रान्दोलन ग्रभूतपूर्व उत्साह के साथ चला। पर इसका मतलब यह नहीं कि उन जिलों में बिलदान न हुए। बिलदान ग्रवश्य हुए ग्रीर उनका भारत के स्वतन्त्रता-युद्ध में एक विशेष स्थान है। कहनें का तात्पर्य इतना ही है कि ग्रन्य जिलों की ग्रपेक्षा उनमें ग्रान्दोलन की गति धीमी रही। पूर्वी तथा पश्चिमी विहार में तो लाखों की तादाद में जनता उठी ग्रीर उसने ब्रिटिश शासन के चंगुल से निकलने के विभिन्न रूपों में ग्रनेक सफल व ग्रसफल प्रयत्न किये।

#### श्रान्दोलन की विशेषता

ग्रान्दोलन की घटनाग्रों पर विचार करते समय हमारा ध्यान उसकी दो एक खास बातों पर गये बिना नहीं रहता। प्रान्त के मुसलमानों न भी प्रपने भाइयों के साथ इस ग्रान्दोलन में काकी भाग लिया। प्रान्त में ग्रान्दोलन संबंधी मृस्लिम बन्दियों की संख्या २५० तक पहुँच गई थी। काफी प्रलोभन दिये जाने पर भी मुसलमानों ने ग्रान्दोलन में सहयोग देने से मुंह न मोड़ा और उनको ग्राप्ते पर बड़ा नाज है। यहाँ की स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे-से-कंघा भिड़ा कर स्वतन्त्रता की इस लड़ाई में वीरता का परिचय दिया।

#### जेलों पर हमला

बिहार प्रान्त में कई स्थानों पर उत्तेजित जनता ने जेलों पर हमले किय ग्रीर कैदियों को भगा दिया। मधुवनी में कैदियों ने जेल ग्रिधकारियों के विरुद्ध बिद्रोह कर दिया, सुपरिन्टेन्डेण्ट पकड़ लिया गया ग्रीर जबरन जेल में ठंस दिया गया। राजनीतिक कैदियों को छोड़ कर बाकी सब कैदी जेल से भाग निकले, किन्तु उनमें से दो बाद में पकड़ लिये गये। करीब २००० व्यक्तियों ने हाजीपुर जेलैं पर हमला किया। जेल के फाटक नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये ग्रीर करीब १०० कैदी, जिनमें राजनैतिक कैदी भी शामिल थे, जेल से फरार हो गये। बाद में कुछ राजनैतिक कैदी पुलिस के हाथों पड़ गये ग्रीर बुरी तरह पीटे गये, गर्व पर चढ़ाकर घुमाये गये तथा उन पर ५०,००० रुपया जुर्माना किया गया। सीतामढ़ी में १० हजार लोगों ने भ्रपने नेता ठाकुर मंडलिसह तथा दूसरे कैदियों को मुक्त करने के लिए जेल को चारों ग्रोर से घेर लिया। पुलिस ने जनता पर भ्रश्न गैस का प्रयोग किया किन्तु जनता धैये के साथ डटी रही ग्रीर ग्राबिर जेल पर कांग्रेस का तिरंगा भंडा लहराकर मानी। ग्रारा ग्रीर गोंडा (संथाल

परगना) की जेरी भी जनता के कोघ का शिकार बनीं भीर वहां से कमशः ७०० तथा ६०० कैदी भगा दिये गये।

# विद्यार्थियों का कार्य

बिहार के श्रान्दोलन में विद्यार्थियों तथा गाँवों के नौजवानों ने खास हिस्सा लिया। नई विचार-धारा से प्रभावित इन विद्यार्थियों तथा नौजवानों के मुंड-के-भुंड घर-घर गली-गली एवं गांव-गांव से निकल-निकल कर स्थानस्थान पर घूमने लगे श्रीर जनता को श्रपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने का दिव्य-संदेश सुनाने लगे। इन नौजवानों में त्याग था, उत्साह था, जोश था श्रीर थी श्रपने देश को स्वतंत्र करने की तीव्र इच्छा। उनकी वाणी में मुर्दा दिलों में भी जोश भरने की शक्ति थी। यही कारण था कि श्रधिकांश जगह गाँवो में फैले हुए सरकारी कर्मचारियों को जनता की इस उमड़ती हुई बाढ़ के सोमने श्रपना सिर भुकाना पड़ा श्रीर गाँव-गाँव में सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के अंडे लहराते हुए दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने कम-से-कम कुछ दिन के लिए तो जाना कि स्वतन्त्रता क्या चीज है।

# तोड़-फोड़

बिहार में तोड-फोड का प्रोग्राम तब प्रारम्भ हम्रा जब जनता तथा उस समय के नेताओं को दिखाई देने लगा कि अब ब्रिटिश सरकार प्रपना राज्य पुनः स्थापित करने तथा जनता को कूचलने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस श्रीर फीज इधर-उधर भेज रही है। जनता सरकार की इस नीति से घबरा उठी । उसके पास सुसज्जित सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भावश्यक सामान कहां था ? अतएव उसे सरकार की इस कोशिश को विफल करने का यही एक तरीका दीख पड़ा कि चारों भीर रेल-तार काट दिये जाय, स्टेशन जला दिये जायं श्रीर इस प्रकार यातायात के साधन नष्ट कर दिये जायं। इस शोग्राम में उसने काफी सफलता प्राप्त की। पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों के थोड़े से स्टेशनों को छोड़ कर प्रायः सभी स्टेशन या तो जला दिये गये थे या उन्हें बहुत ध्रिषक नुक्सान पहुँचा दिया गया । मीलों तक रेल की पटरियाँ उलाइ दी गईं। पूरे अगस्त श्रीर १५ सितम्बर तक यही हालत रही। न कहीं टिकिट मिलते थे श्रीर न ,कहीं उन्हें काटने की पंचिंग मशीन तथा श्रन्य भीजार ही मिलतेथे । बहुत दिनों तक लोग एक ही टिकट द्वारा सफर कर सकते थे घीर तार इत्यादि भेजनें का सिकसिला तो कई महीने बाद बारी हुमा।

शाहबाद, आरा, दरमगा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पुणिया आदि जिलों में लगभग ८० प्रतिशत देहातों में स्थित याने अपने सदर मुकामों पर आ गये थे और कितनी ही जगह ये जिले के सदर मुकाम भी घब-राहट की स्थिति में कार्य कर रहे थे। जिले की कचहरियाँ बन्द हो गई थीं और इन जिलों के देहातों में अंग्रेजी राज्य के अधिकांश चिह्न गायब होने लगे थे। यह स्थिति कुछ इलाकों में अगस्त मास तक और कुछ जिलों में एक ढेड़ मास बाद तक ही टिक सकी।

# मजद्रों का सहयोग

बिहार प्रान्त में टाटानगर तथा डालिमया नगर दो ही प्रधान भी छोगिक केन्द्र हैं। राष्ट्र-नेताध्रों की गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही टाटानगर के मजदूर भी कोक्षित एवं अधीर हो उठे । उन्होंने विरोध स्वरूप हड़ताल करने को निर्णय किया। इसी बीच १५ ग्रगस्त की रात को उनके पांच नेता श्री एम० जोहन, एम० के घोष, टी० पी० सिन्हा, एन० सी० मुकर्जी तथा त्रेता-सिंह उनसे छीनकर जेलों के ग्रन्दर ठूँस दिये गये। त्रेतासिंह २८ वर्ष के वह नौजव।न सिक्ख थे जिन्हें जेल की सिक्तियों के विरुद्ध दो बार भूख हड़ताल करनी पड़ी। दूसरी भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद ही वह वीर पटना के सरकारी श्रह्मताल में भ्रपना यह नश्वर शरीर देश की देखी पर उत्सर्ग कर सदा के लिए शान्त होगया। मजदूर लोगों का क्रोध बरम सीमा पर पहुँब चुका था, भव वे उसे दबाए रखने में भ्रसमर्थ थे। परिणामस्बरूप २० धगस्त से २०,००० मजदूरों की हड़ताल ग्रारम्भ हुई। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजदूरों ने हड़-ताल में भाग लिया ग्रीर इस तरह यह दिखा दिया कि देश के नेताग्रों के प्रति उनकी कितनी हमदर्श है तथा देश की स्वतंत्रता को वे अपने व्यक्तिगत सुस एवं माराम से कितना मधिक महत्त्व देते हैं। मजदूरों की यह हड़तास लगातार १३ दिन तक चलती रही । उसकी यह विशेषता थी कि वह पूर्ण महिसास्मक रही। जन तथा धन किसी की भी कुछ हानि न की गई। श्रीटी० एम० शाह के शब्दों में, ''हड़ताल इतनी स्वामाविक तथा शान्तिपूर्ण थी कि समेरिकन सौर ग्रन्य विदेशी सैनिकों को भी इसकी मूरि-मूरि प्रशंसा करनी पड़ी ग्रौर यह कहना पड़ा कि इस तरीके की हड़ताल की हम अपने देश के मजदूरों से भी ग्राशा नहीं कर सकते।" ग्राधिकारी वर्ग ने मजदूरों में फूट डासने तथा नये मजदूर भरती करने के लिए तरह-तरह से लालव दिये, घमकाया, डराया,

बहकाया पर एक भी मजदूर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर एक को इस बात का गर्वे था कि वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बिल्क अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है। बहुतों ने अपनी जान जोखिम में डाली, फैक्टरी के दरवाजों पर पिकेटिंग की, जेल गये तथा अन्य बहुत-सी मुसीबतों को फोला। इस प्रकार का प्रदर्शन अन्य स्थानों के मजदूरों ने भी किया और अपने बिलदान तथा त्याग द्वारा देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया।

बिहार प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदारक, खून खीला देने वाली लज्जाजनक घटनाओं व कांडों से भरा पड़ा है। इसका हरेक पृष्ठ निहत्ये किन्तु उत्तेजित लोगों के खून से रंगा हुआ है। नौकरशाही ने जिस कूरता से लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहा वैसा सम्भवतः संसार में अन्यत्र शायद ही किया गया हो। बिहार के हरे-भरे सम्पन्न गांव किस प्रकार शमशान में परिवर्तित कर दिए गये, इसकी भ्रपनी ही रोमाञ्चकारी कहानी है, जिसको सुनकर दिल दहलने लगता है, भ्रांखों में खून उतर भ्राता है भीर शरीर का एक-एक भ्रंग विद्रोह करने लगता है।

टॉमी, गरखा, पठान, जाट, ग्रादि सैनिक मनमाना ग्रत्योचार करने के के लिए प्रान्त के प्रायः सभी जिलों में छोड़ दिये गए । प्रारम्भ में गोरे सिपाही भी भेजे गये क्योंकि नौकरशाही काले सिपाहियों पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकती थी। इन गोरे सिपाहियों ने नशे में चूर होकर ग्रंधाधुंध लोगों का गोलियों का शिकार बनाया। बहुत अगह इन मनचले सिपाहियों ने दिलबहलाव के लिए भी गोली के बार किये। गांवों को लटा गया, जलाया गया तथा इस प्रकार आतंक जमाकर पून: ब्रिटिश राज-सत्ता के चिह्न पूनर्जीवित किये गए। जिलों में थाने पूनः वापिस गये। जो सिपाही तथा थानेदार जनता के हर से भाग गये ये वे मब फीज की सहायता से फिर भपनी-भपनी जगह बुला लिये गए। फीजी लोग तथा पुलिस के कर्मचारियों ने स्त्रियों के साथ भांति-गांति के मत्याचार किये। उन्हें नंगा कर-पीटा गया, घसीटा गया, उनके साथ बलात्काव किया गया। कितने ही ग्रामीण लोगों को बुरी तरह पीटा गया, कितनों को पकड़ने की धमकी देकर उनसे रुपया ऐंठा गया। साते-पीते लोगों को केवल अपनी सम्पत्ति के कारण और भी अधिक तकलीकों का सामना करना पड़ा। पुलिस व फीज के सिपाहियों की इन पर सास दृष्टि रही और यही लोग बे जिन्होंने युद्ध-प्रयासों में काफी पैसा दिया था।

### चर्वा-संघ पर हमला

बिहार प्रान्त में चर्का-संघ की संस्थाएं भी पुलिस के दमन से अछूती न रहीं। पहले-पहल पुलिस ने मधुवनी केन्द्र पर, जो जिले का प्रधान केन्द्र है, हमला किया और उसकी तमाम सम्पत्ति पर मोहर चपड़ी लगादी । बाद में तो सकोरा, लहेरिया, सराय, मुजफ्फरपुर, मामजद, पाजनगर, बरिसघयार, हार्जापुर, भगन, बिगडा, नवादा, शिवनार, चाववाला, रांची श्रादि स्थानों के खादी श्राश्रमों पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया और उन पर मोहर चपड़ी लगा दी गई। शंकरपुर, हहदपुर, खर्जाली, ऊमगाँव, हयखा, भैरावा, डीघवाड़ा, सीतामढ़ी तथा वियौली के खादी भंडारों में श्राग लगा दी गई श्रीर तमाम मामान जलाकर राष्ट्र कर दिया गया। महदपुर, मधुपुर, भानीगची, विश्रम एवं बेंदुल में तो पुलिस तथा फीजियों ने खादी भंडारों को बुरी तरह लूटा और इस प्रकार कमीनेपन का परिचय दिया । बिहार चर्छा-संघ के ६० से अधिक मृख्य कार्यकर्ता जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गए। संघ से जिसका थोड़ा बहुत भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था पुलिस वालों ने उसे भी प्रख्रता न छोड़ा। संघ के कपड़े धोने वाले बेचारे घोबियों के घर भी लूट लिये गए।

इनके अतिरिक्त पुलिस तथा फौजियों के भ्रन्य जघन्य एवं अमानुषिक कृत्यों का विवरण जिलों के विवरण में भ्रागे दिया जायगा।

#### १. पटना जिला

पटना सम्पूर्ण बिहार प्रान्त का सदर मुकाम है, श्रत एव श्रान्दोलन का श्रीगणेश भी यहीं से हुआ। बम्बई में नेता श्रों की गिरफ्तारी के साथ पटना में राजेन्द्र बाबू के पकड़े जाने से जनता क्षुब्ध हो उठी। पटना तथा अन्य शहरों में हड़ताल प्रारम्भ होगई। पटना के सब स्कूल तथा कालेज बन्द हो गये। उत्तेजित जनता ने रेल, तार, डाक ग्रादि प्रायः सभी सरकारी संस्था श्रों पर श्रपना ग्रिषकार जमा लिया श्रीर पूर्ण रूप से सरकारी शासन को पंगु बना दिया। पुलिस चौकियों तथा सरकारी कचहरियों पर भी जनता का श्रीकार हो गया। बड़े-बड़े सरकारी झफसरों को या तो अन्य स्थानों पर भाग जाना पड़ा या जनता को ग्राह्म-समर्पण कर ग्रपनी जान बचानी पड़ी। यातायात के सभी साधन नष्ट कर दिये गए, जिससे वहाँ की कोई खबर बाहरी दुनियां को न मिल सकी। इस प्रकार कुछ दिनों के लिए पटना दुनियों के दूसरे हिस्सों से एक प्रकार अलग-सा हो गया।

सामबार १० अगस्त का दिन पटना के इतिहास में अद्यन्त नहत्त्रपूर्ण दिन था। इस दिन जिस उत्साह एवं जोश के साथ दी-चार नहीं, दन बीस नहीं, सै कड़ों-हजारों की संख्या में स्कूलों तथा कालेज के लड़के राष्ट्रीय अंडे हाथ में लिये शहर की सड़कों पर घूम रहे थे, उसका स्मरण कर मुर्दा दिलों में भी जोश आये बिना नहीं रह सकता। यह वह दृश्य था, जिसने नौजवानों को हँसते-हँसते देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के कुर्वान होने का सबक सिखाया था, यह वह अपूर्व पर्व था जिसने स्त्रियों को अपने भाइयों तथा पतियों के साथ स्वतंत्रता के इस प्रित्न युद्ध में कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर लड़ने को तैयार किया था, राष्ट्रीय सैनिकों की यह वह परेड थी, जिसने छोटे-छोटे बच्चों को अपनी जाने न्यौछावर करने को तैयार किया था।

स्वतन्त्रता के ये नौजवान सिपाही, कांग्रेस के भहिसा के सिद्धान्त का पूरी तरह से पालन करते हुए जगह-जगह लोगों को बलिदान करने के लिए तैयार करते हुए घुमने लगे। सरकारी मधिकारियों ने पुलिस की सहायता से उन्हें तितर-बितर करना चाहा । पर नौजवानों के त्याग ने सिपाहियों का दिल दहला दिया श्रीर उन्होंने लाठी चार्ज करने से साफ इन्कार कर दिया। ११ म्रगस्त को सबेरे से प्रभात फेरियाँ शुरू हुई। स्कूलों तथा कालेजों में पिकेटिंग प्रारम्भ हुमा। पिकेटिंग करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। कई पकड़े गये, बहुतों को चोटें ग्राई। सारा शहर इन नारों से गूंज रहा था। ''बम्बई से माई भावाज, इन्कलाब जिन्दाबाद" "जेल की कड़ियाँ करें पुकार, इनकलाब जिन्दाबाद'' ऐसा प्रतीत होता था मानो शहर का एक-एक कण 'इन्क़लाब जिन्दाबाद' की ध्वान कर रहा है। विद्यार्थी गण बड़ी उमंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। पुलिस लाइन के पास कलक्टर मार्चर कुछ घुड़सवारों तथा लाठी धारी सिपाहियों के साथ जुलुस को रोकने के लिए खड़ा था। मौलवी बशीर ने बढ़ती हुई जनता पर लाठी प्रहार करने का हुक्म दिया, किन्तु मि० धार्चर के रोक दिये जाने पर जनता उसी गित से धागे बढ़ती गई । गर्ल्स हाई स्कूल के पास जुलूस पहुँच गया। ग्रचानक जनता पर बेंतों की वर्षा होने लगी, घोड़े दौड़ाये जाने लगे, लाठी का प्रहार होने लगा । बलुची घुड़सवारों ने बड़ी बबंरता का परिचय दिया । जनता तितर-बितर हो गई । सैकड़ों देशभक्त लाठी के शिकार हुए । किसी का हाथ टुटा, किसी की टांग टुटी, किसी का सिर फट गया, किसी के छाती पर चोट माई तो किसी के दांत ट्ट गये। जनता में प्रतिहिंसा की माग जल उठी । बिखरे हुए लोग इकठ्ठे हो गए श्रीर श्रत्याचारियों पर ईटों से प्रहार करने लगे। पर जनमत हिंसावृत्ति के पक्ष में न था। म्रतएव लोगोंने मपना

मोर्चा बदल दिया भीर वे सेकेटेरियट पर भंडा गाड़ने के लिए लपक पड़े।

जुलूस आआदी के नशे में चूर सेकेटेरियट पहुँचा। सभी लोग अपनी जान हथेली पर लिबे हुए थे। अतएव आजादी के इन दीवानों को कौन रोकने वाला था? जहाँ देखो वहीं अजाब मस्ती थी। उधर मि॰ आचंर गुरखा सिपाहियों के साथ सेकेटेरियट के सामने डटा खड़ा था। फौजी लोग अपनी-अपनी भयावनी राइफ सें सियं तैयार खड़े थे।

मि॰ मार्चर ने गरजते हुए लोगों से पूछा, "तुम क्या ;चाहते हो ?" "अंडा फहराना" एक छोटे से छात्र ने मावेश के साथ उत्तर दिया ।

भार्चर ने भल्लाकर कहा, ''कौन भंडा फहराना चाहता है, वह जरा भागे ग्रा जावे।"

देखते-ही-देखते ग्यारह छात्र जुलूस को चीरते हुए आगे आकर कतार म खड़े हां गए। उनका सीना गर्व के साथ आगे निकला हुआ वा तथा आंखें कोध के मारे लाल हो रही थीं। आर्चर ने एक छोटे से छात्र की ओर संकेत करते हुए कड़ककर कहा, "फंडा फहराना चाहता है, मंडा। मंडा फहराने से पहले अपना सीना खोस ले।"

भार्चर का यह कहना था कि छात्र ने दोनों हाथों से भ्रपना कुर्ता फाड़ा भीर सीना खोल कर सामने कर दिया। वह कतार में से एक कदम भ्रागे निकल आया।

धार्चर उस लड़के के साहस की कदर न कर सका। उसने तुरन्त हुकम विया— "गोली चलाधो" धौर उसी क्षण देखते-देखते वे ग्यारहों वीर गोली के शिकार हो गए। फिर क्या था? गोलियों की बौछार होने लगी। जनता घायल हुई, पर डटी रही। इतने में जय-घोष हुझा 'वन्देमातरम्' 'ग्रंग्रेजों भारत छोड़ों'। लागों की धांखें सेक्षेटेरियट के गुम्बद की धोर गईं। देखा—एक दुबला-पतला नौजवान हाथ में तिरंगा भंडा लिये मुसकरा रहा है। प्रपार जनसमूह समुद्र की भाँति उमड़ पड़ा। उसका बलिदान सफल हुझा। कमीन फौजी इस समय तक वहाँ से हट चुके थे। सेक्षेटेरियट के गुम्बद पर लहराता हुआ तिरंगा भंडा ऐसा प्रतीत । होता था मानो वह धाजादी के इन धमर शहीदों की विमल कीर्ति को हवा के भोंकों के साथ भू-मंडल के इस कोने से उस कोने तक पहुंचा रहा हो।

छ: विद्यार्थियों की मृत्यु वहीं हो चुकी थी। बाकी चार अस्पतास ले जाए गए। तीन अस्पतास में पहुंचते ही शांत हो गये। एक को आपरेशन के सिए टेबुल पर सिटाया गया। । कुछ देर के बाद उसकी मूच्छी टूटी। फट बालक ने आतुर भाव से डाक्टर से प्रश्न किया—''मेरे गोली कहां लगी हैं पीठ पर या सीने में ?'' डाक्टर लड़के के भाव को समक्ष गया। उसने गोली के घाब की ओर इशारा करते हुए कहा, ''गोली सीने के बीच में लगी हैं।'' लड़का कुछ मुसकराया और बड़े गवं के साथ घीमे स्वर में बोला, ''अच्छा, लोग यह तो न कहेंगे कि भागते हुए के गोली लगी थी।'' बस, भ्रन्तिम शब्द के साथ असके प्राण पत्ने इस नश्वर शरीर को त्याग कर उड़ गए। वह बालक तो श्राज दुनिया में नहीं हैं, किन्तु उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता के युद्ध में प्रमर हो गया है।

घायलों के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गई थीं, उनकी जांच करने से पता चला है कि वे दमदम गोलियां थीं, जिनका व्यवहार ग्रन्तर्राष्ट्रीय विधान के मुताबिक युद्ध-काल में भी मना है।

सरकार का दमन चरम सीमा को पहुँच गया था। उसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी। लोग ग्रपने भावों को ग्रिषक न रोक सके। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से देने की ठान ली। फलस्वरूप पटनासिटी स्टेशन गोदाम, शहर के सब लेटर बक्स, पटना-जंकशन, पोस्ट ग्राफिस आदि ग्रनेक सरकारी स्थान जनता के कोध के शिकार बने। बहुत से इंजन तोड़ डाले गये, बिजली के तार कट गये, खम्मे तथा रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं। शहीदों की चिताग्रों से उठी हुई यह हिंसा की प्रबल ज्वाला पटना शहर तक ही सीमित न रह सकी। वह सम्पूर्ण पटना जिले तथा सारे बिहार प्रान्त में फैल गई।

दातान दिन तक जनता का राज्य रहा। १४ ग्रगस्त को १० हजार टॉमी फौज शहर में जा पहुंची। गोरे फौजी लारियों में भर-भर कर नगर में गहत लगाने लगे और लोगों पर भांति-भांति के ग्रत्याचार करने लगे। बड़े-बड़े प्रोफेसर, डाक्टर तथा ग्रन्य ग्रफसर भी गोरों के इन ग्रत्याचारों से न बच सके, फिर साधारण जनता का तो कहना ही क्या? समस्त शहर में सैनिक राज्य स्थापित हो गया। दो दिन बाद भीर पलटन ग्रा गई ग्रीर टोलियां बनाकर इन लागों ने सारे पटना जिले पर ग्रपना ग्रिषकार जमा लिया।

पटना के प्रतिरिक्त विक्रमपुर, बाढ़, बिस्तयारपुर, गिरियकुस्थावां, सिलान, हिल्सा, चंडी व एकांगसराय थानों में प्रान्दोलन का जोर प्रधिक रहा। गिरियकुसिलान, स्थाबां,हिल्सा, चंडी व एकांगसराय के थानों पर से तो पुलिस वापिस बुला लो गई थी प्रौर काफी प्रसें तक वहां ब्रिटिश सरकार की सत्ता गायब रहा। बिहटा, गुलजारबाग, सिपसोपुर, नेपस, हरदासडीधा, करौता, प्रथ-मल, गोला, प्रगार, पटना सिटी, बंकाबाट, फतुमा, खुसरापुर, मौकामाधाद मादि कई प्रन्य स्टेशनों पर भी जनता ने प्राक्रमण किये भीर धाग लगाई तथा फर्नीचर वगैरा को नष्ट किया। हिल्सा भीर बिहार शरीफ की कचहरियों पर भी अंडे फहराए गए तथा उन्हें जबरदस्ती बन्द करा दिया गया। फतुहा में दो कनाडियन भ्रफसर उत्तेजित जनता द्वारा जला दिए गए। मुकासा भीर बिहटा की प्रसिद्ध लूटें हुईं जहाँ हजारों गट्टर कपड़ा लूटा गया।

फुलवारी में गोली चार्ज में १७ भादमी मरे। बाढ़ में प्रभादमी घायल हुए तथा एक की मृत्यु हुई। बिकम में दो मरे तथा ४० घायल हुए। नौबतपुर में भी एक भ्रादमी मारा गया। इसी प्रकार भ्रन्य जगहों पर भी बिलदान हुए हैं, पर उनके भ्रांकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं।

पटना जिले में सरकार का दमन बड़े श्रमानुषिक ढंग पर हुआ। कहा जाता है कि बिहार शरीफ की जेल में कैंदियों को पानी की जगह पेशाब तक पिलाया गया था। कई दूसरी जगह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़ कर उनसे गन्दी नोलियों को साफ कराया गया।

# ैं २. ग्रुंगेर जिला

मुंगेर जिले में कांग्रेस का प्रचार खूब हुआ है। अगस्त १९४२ में ता श्रीकृष्णसिंह तथा जगलाल चौधरी, भूतपूर्व मन्त्री बिहार सरकार, ने काफी तुफानी दौरे किये थे भीर समय पर मुस्तैदी के साथ भ्रान्टोलन में जुभ पड़ने के लिए वहां की जनता का आह्वान किया था। ६ अगम्त से यों तो अहिंसात्मक रूप से हड़ताल, जुलुस, पिकेटिंग भ्रादि आरम्भ होगए थे, किन्तु १४ तारीख को प्रचानक तोड़-फोड़ प्रारम्भ हो गई। समस्त जिले में एक मयंकर तुफान खड़ा होगया। लड़कियों ने भी घान्दोलन में भाग लिया। कचहरी पर तिरंगा भण्डा फहराया गया, पिकेटिंग किया गया भ्रीर वकीलों को वकालत स्थगित करने के लिए लाचार कर दिया गया। जिले के २० यानों में से १७ थाने श्रान्दोलन के शिकार हुए। बलिया, खड़गपुर तथा तारापुर के थानों में ताले डाल दिये गए श्रीर व्यवस्थाश्री का भार जनता ने अपने ऊपर ले लिया। तारापूर में तो शासन-प्रबन्ध-समिति बनी, न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा स्वयंसेवकों का दल संगठित किया गया । जिले भर के समस्त प्रमुख-प्रमुख स्टेशन जला दिये गए। गिढ़ौर, भाभा, बादलपुरा, बखरी, परिहारा, खडगपुरा, ग्रसरगंज, गोगरी, बल्तियारपुर, क्यूल तथा शेखपुरा के डाकसाने एवं सगड़िया व क्यूल. तथा कई धन्य स्थानों के शराबघर भी भ्राक्रमण के शिकार हुए । जमई, बेगुसराय, खगडिया भीर मुंगेर की कचहरियों पर झंडे फहराये गए भीर उनमें ताला लगाया गया । खड़गपुर, गोगरी क्यूल बीर शेखपुरा के रजिस्ट्री घाँफिस के

काग़जात गिलयों में फेंक दिये गए। बिरयारपुर तथा तारापुर के पुल तोड़े गये। खगड़िया बेंक श्रीर मिस्टर एविन्स की कोठी पर भी धावा हुआ। बरौनी का कोयला-डिपो व जमुई तथा खड़गपुर के हाई स्कूलों के प्रनिचर श्रीर लाइबेरी की पुस्तक बर्बाद कर दी गई। समस्तीपुर से खड़गपुर जाने वाली रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया गया और उसे श्राजादी का सन्देश ले जाने वाले स्वयंसेवकों के लिए प्रयोग किया गया।

मुगेर में विद्यािषयों का जुलूस बड़े वेग के साथ राष्ट्रीय नारे लगाता हुआ आग बढ़ रहा था। पुलिस ने उसकी गित का रोकना चाहा और वह अच्यनक लोगों पर लाठी-प्रहार करने लगी। किसी का कपाल फटा तो किसी का हाथ टूटा; कोई अपने नाक कान सम्भाल रहा था तो किसी की छाती में चोट लगी दिखाई देती थी। नगर के प्रसिद्ध वकील श्री निरापद मुखर्जी पुलिस की इस बर्बरता को देख रहे थे। उनका खून खौल उठा, आंखें कोष से लाल हो गई। वे उत्तेजित होकर आगे बढ़े तथा गरजकर अंग्रेज सार्जेण्ट को ललकारा "इन मासूम बच्चे-बिच्च्यों को क्या मारते हो, मेरी छाती पर मारो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बन्दूकों में कितनी गोलियां हैं, तुम्हारी लाठियों में कितनी शक्ति हो।"

तारापुर में जनता ने थाने पर ग्रधिकार करके नये दारोगा तथा जमादार नियुक्त किये। चौकीदारों को नई हुकुमत की स्नाज्ञा-पालन करने का हुक्म हुआ। गावों में भ्रमन तथा शान्ति स्थापित करने के लिए स्वयंसेवकों वा एक दल संगठित किया गया भ्रीर गांव-गांव में पंचायतें बनाई गई एवं उनके ऊपर पांच न्यायाधीश मुकरंर किये गये। शासन-प्रबन्ध ग्रत्यन्त सुन्दर रहा ग्रीर जनता के जान-माल की चोरों तथा बदमाशों से रक्षा की गईं। अन्य स्थानों पर जब पुलिस श्रंधाधून्य लुट-खसोट कर रही थी तो संग्रामपुर के एक भनी ग्वाले ने सोचा कि प्रपने धान के ढेर पुलिस की भेंट करने के बजाय गरीब भाइयों में बांट दिये । सेबोर में सरकारी कृषि फार्म पर जनता को बड़ी मुसीबतें सहनी पड़ीं। फीज ने चारों श्रोर से गांव को घर लिया ग्रीर धान के गोदाम लूट लिये। फौजियों ने एक हिन्दू तथा एक मुसलमान के घर पर भी हमला किया ग्रीर ४०-५० तोले सोना लुट लिया। कलापूर में कोधित जनता ने स्टेशन पर हमला किया श्रीर उसमें ग्राग लगा दी। तारापुर में श्रमरीकन फौजी बलाये गए, पर न जाने क्यों उस दिन उन्होंने गोली चलाने स इन्कार कर दिया। उत्तेजित जनता स्टेशन पर टूट पड़ी ग्रीर उसे जलाकर राख कर दिया । स्टेशन मास्टर जैसे-तैसे प्रपनी जान बचाकर भागा ।

इस जिले में जनता कितने उत्साह, जोश एवं मावेग के साथ विद्रोह कर रही यो इसका पता इसी से लग सकता है कि जब सरकार को लाठी तथा गोली से कुछ सफलता न मिल सकी तो उसने माम जनता पर निर्देयता पूर्वक हवाई जहाज से गोलियों की बौछार की। जनता के लिए इस प्रकार का माक्रमण बिलकुल नया था। अतएव ४० व्यक्ति शहीद हुए और ३५ बुरी तरह घायल हुए। मामूली तरीके से वायल होने वालों की संख्या तो मनिगत थी। इसके अलावा बेगुसराय, बरिम्रारपुर, खड़गपुर, नौगाची, खगड़िया, मानसी, गोगरी, महेशखूट, मदारपुर, रोहियार, सूर्यगढ़ा, तेघड़ा भादि १६ अन्य स्थानों में भी गोली चली जिससे ४० भादमी मारे गए और बहुत से घायल हुए। बरियारपुर में समूह के एक-एक व्यक्ति को गोली का शिकार बनाया गया तथा ९० गैर सैनिकों ने जनता को बुरी तरह पीटा और कइयों को घायल कर दिया। कोचाही में राह चलते श्रादमियों पर गोली चलाई गई।

### ३. चम्पारन जिला

चम्पारन भारत के इतिहास में महात्मा गान्बी के नेतृत्व में हुए प्रथम सत्याग्रह के रूप में बहुत प्रसिद्ध होचुका है। इसको काफी समय तक महात्मा गान्बी एवं राजेन्द्र बाबू के निवास-स्थान होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो चका है और इन दोनों महान् नेताओं के सम्पर्क के कारण यहां की आम जनता और विशेषकर कांग्रेस कार्य-कर्ताओं में ग्राह्मिस की भावना काफी घर कर चुकी है। अतएव इस जिले में आन्दोलन का नेतृत्व प्राय: कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के हाथ में रहा, जिससे जनता की भोर से किसी भी सरकारी भ्रादमी की जान लेने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, सरकारा संस्थाओं को लूटने-फूँकने का प्रयत्न अवस्य किया गया पर वह भी ग्राहिसा समक्षकर या पुलिस के भ्रत्याचारों से तंग ग्राकर।

१० तारीख को ग्राम हड़ताल के रूप में ग्रान्दोलन का श्रीगणेश हुगा।
११ तारीख को बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया ग्रीर पांच ग्रादमी घायल हुए । १२ अगस्त को लाइन, तार
ग्रादि तोड़ने का काम रक्सौल से शुरू हुगा और सगौली, मोतीहारी, मेहसी
ग्रादि स्टेशनों का बहुत नुकसान किया गया। उत्तेजित जनता ने मोतीहारी के
इन्कम-टैक्स ग्रॉफिस को जला दिया, रिकूटिंग ग्रॉफिस पर आक्रमण किया तथा
पुल, तार इत्यादि नष्ट कर दिये। गोविन्दगढ़, रक्सौल, सगौली, ढाका, थोड़ासाहन, पिपरा, कैसरया, मधुबन, श्रादापुर के यानों, ढाका, रामगढ़वा ग्राटेरा,

मखुमा, घोड़ासाहन के डाकखानों एवं ढाका के नहर-दक्तर पर घावे किये गए भौर जनको लूटने-फूंकने की भी चेष्टा की गई।

बेतिया डिवीजन के भ्रन्तर्गत सब थानों पर तिरंगे फंडे लगाये गए। भ्रिषकांश थानों की पुलिस सब डिवीजन के हेडक्वार्टर पर भ्रागई । करीब-करीब सब पोस्ट आफिसों पर जनता का कब्जा हो गया।

आन्दोलन प्रारम्भ होते ही सरकार ने मोतीहारी के हिन्दू क्लेक्टर से सब श्रधिकार छीनकर दो यूरोपियनों को, जिनमें से एक सर्किल मैनेजर था तथा दूसरा मधुबन स्टेट का मैनेजर, सौंप दी । यूरोपियनों ने टॉमियों की सहायता से जनता पर बड़े श्रमानुषिक श्रत्याचार किये। बेतिया, घोडासाहन. फूवांटा, पंच पोखरिया और मेहसी स्थानों पर गोली चलाई गई। मेहसी में रामावतार शाह को प्लेटफार्म पर बुलाकर गोली से उड़ा दिया गया। म्रादापूर कांग्रेस ग्राश्रम जला दिया गया । सगौली फूलवारिया मेहसी, बरकागाँव, नरकटियागंज ग्रादि ५० स्थानों पर फौज द्वारा लूट की गई। जेल में भी काफी बर्बरता का परिचय दिया गया । उदाहरण के लिए ३ श्रादिगयों को एक कम्बल ग्रीर १० को पानी पीने के लिए एक शिलास दिया गया । ४० आदिमयों के स्थान में १२० ब्रादिमयों को ठुंस दिया गया इत्यादि-इत्यादि। बेतिया डिवी-जन में फौजियों ने बहुत अत्याचार किया । वे अपनी जरूरत की चीजें दूकानों से उठा ले जाते, रात को गाँवों पर हमले करते भीर लोगों को बुरी तरह लटते तया उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते । जो कोई भी गान्धी टोपी पहने दिखाई देता या उसकी मिट्टी पलीत की जाती थी । यहां पर लोगों को ४० साल तक की सजाएँ हुई थीं।

#### ४. शहाबाद जिला

शाहबाद को लोग आजादी की प्रथम लड़ाई के नेता श्री कुंदरसिंह की जन्मभूमि के रूप में जानते हैं। इस जिले में १० झगस्त से झान्दोलन का श्री-गणेश हुआ। शाहाबाद में कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों की सहायता से शहर भर में बड़ा भारी प्रदर्शन किया। शाम के समय रमना मैदान में एक विशाल सभा हुई। लोग बड़े उत्साह, उमंग एवं धैर्य के साथ झपने नेता श्री प्रदुम्न मिश्र का ब्याख्यान सुन रहे थे, जो उन्हें कांग्रेस की स्थिति तथा नौकरशाही की बर्बरता बता रहे थे। पुलिस के कर्मचारी मिश्रजी को गिरफ्तार कर झान्दोलन की गति को रोकना चाहते थे। झतएब वे भीड़ को चीरते हुए उन्हें एकड़ने के लिए आगे बढ़े। जनता उनके इस निन्दनीय कार्य को सहन न कर सकी।

उसका पारा चढ़ गया ग्रीर वह बड़े वेग से पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस का धैर्य खूट गया, वह भाग खड़ी हुई। बेचारे सब डिवीजनल ग्रफसर को ग्रपने हैर तक को सम्हालने का होश न रहा। वे जैसे-तैसे ग्रपनी जान बचाकर भागे।

इतने में ही पुलिस के भ्रन्य श्रफसर भी सशस्त्र पुलिस के साथ घटना-स्थल पर जा पहुंचे। उन्होंने सिपाहियों को जनता पर लाठी-चार्ज करने का हुक्म दिया। परन्तु जनता इससे घबराई नहीं। वह ज्यों-की-त्यों बैठी भाषण सुनती रही। भाजादी के इन दीवानों के साहस ने सिपाहियों के हृदय दहला दिये; उन्होंने अपने देवा भाइयों पर गोली चलाने के जघन्य कार्य से मुह मोड़ लिया। बस, लोगों के दिलों से सरकारी रौब उठ गया। सभा की समाप्ति पर सभी सरकारी दपतरों पर भंडे कहराये गए। जिले के भ्रन्य १७ थानों पर भी जनता ने बिना खून-खराबी के अधिकार कर लिया। पर यह स्थिति कुछ ही दिन तक कायम रही। बाद मं गोरे सैनिक जिले भर में फैल गये भीर उन्होंने जनता के खून से जिले भर को रँग दिया। भ्रारा, कोबनरा, भभीरा, जुकहटी, शाहपुर, लगडी, बलीगंज, सहसराम, सँभौबा, मोठगिनी, भभुग्ना, कुमराव, नया-नगर, बलोहा, कटैरया, एमरी भीर शाहाबाद में जनता पर गोली चलाई गई।

बड़सरा, पीरो, सन्देश, जगदीशपुर, रोहतास, चेनारी, किनार, नोखा, नासरागंज, रामगढ़, चांद, प्रछीरा, चैनपुर, कुदरा, डुमरांव, नवाबनगर, ब्रह्म-पुर म्रादि के थाने जनता के भ्राक्रमण के शिकार हुए। बड़हरा, शाहपुरा, रोहतास, दिलार, नोला, विक्रमगंज, रामगढ, चांद,श्रछीरा,तथा चैनपुरा थानों में जनताने ताला डाल दिया भ्रीर पुलिस को म्रात्म-समर्पण करने के लिए बाध्य किया।। सहसराम थाना लगभग डेढ़ मास तक जनता के श्रीधकार में रहा। चैनपुर, ममुद्रा श्रीर रामगढ थानों में जनता ने अपनी शासन-प्रबन्ध-समितियां बनाई । सेमगांव, गढ़ौती, परपौखुरी, धनौती, पियरौं, नुबार, हसन-बाजार, कुम्हऊ, करबन्दियां, डोहरी, विक्रमगंज, कुदरा तथा डुमरांव के स्टेशन जला दिये गए। पीरो में विद्यार्थियों ने रेजवे ट्रेन पर कब्जा कर लिया भीर उसका उपयोग स्वयंसेवकों को इषर-उधर लाने लेजाने में किया। इसके मति-रिक्त सहसराम, डालिमयानगर, नोखा, विक्रमगंज, भभुन्ना, रामगढ़ तथा डुम-रांव के डाकसाने लूटे व जलाये गए। नगर श्राफिसों ग्रौर शराब की भट्टियों पर भी ग्राक्रमण हुए। कस्तर पुख्ता सड़क के पुल तोड़ डाले गये। ग्रान्दोलन की यह विशेषता रही कि थानों पर जनता का अधिकार होने से यद्याप पुलिस भाग खड़ी हुई थी, फिर भी कहीं भी चौरी डकैती नहीं होने पाई। थानों की पुनः स्थापना होने के बाद ही इनका जोर रहा।

इस जिले के इतिहास में डुमरांव का नाम सदा अमर रहेगा। १६ प्रगस्त की शाम को ५००० व्यक्ति थाने पर अंडा फहराने के लिए पहुंचे। किप्लमुनि नामक २१ वर्षीय नौजवान के हाथ में राष्ट्रीय अंडा था। वह आगे बढ़ा। थानेदार ने गरजकर कहा— "खबरदार, आगे पैर रखा तो गोला से उड़ा दूंगा।" किपलमुनि पुलिस की ऐसी धमिकयों से डरने वाला थोड़े ही था। वह आजादी का प्राजादी के लिए अपनी चिता में खुद आग लगाने को तैयार था। वह आजादी का दीवाना बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय अंडा लिये थानेदार के सामने जा खड़ा हुआ। निर्देशी थानेदार ने चट अपना रिवालवर दबाया और देखते-देखते घांय-घांय करती हुई गोली युवक के सीने के पार हो गई। युवक का बलिदान पूरा हुआ। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा पर अंडा अब भी उसके हाथ में था। थानेदार अपड़ की और लपका और उसे अपने पैरों के तले कुचल दिया।

राष्ट्रीय भंडे का यह अपमान पास में खड़े हुंद् रामदास लुहार नामक युवक को सहन न हुआ। उसका खून खौल उठा और वह झंडे को उठाने के लिए उसकी ओर लपका। पर वह भंडा उठाने भी न पाया था कि थानेदार के रिवाल्बर की गोली उसके सीने में से निकल गई। वह वहीं गिर पड़ा। युवक के इस बलिदान ने अवकी बार एक साठ वर्ष के बूढ़े को तैयार किया। उसके बाल सफेद हो चले थे, पर उसके खून में अब भी गरमी थी। वह अपना सीना निकाले हुए आगे बढ़ा। भला, थानेदार इसे कब सहन करता। उसने तत्काल उसे भी अपनी गोली का शिकार बनाया। पर भीड़ वीरों से खाली न थी। देखते-ही-देखते १६ वर्ष का बालक गोपालराम भीड़ को चीरता हुआ भंडे के पास आ पहुँचा। निर्दयी थानेदार की गोली उसकी कमर में लगी। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और चार घंट बाद अस्पताल में अपने देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। १६ अगस्त का वह दिन चला गया, पर इन वीरों के बिलदान सदा के लिए अमर होगये। देश की आजादी के इतिहास में मृत्यु से खेलने वाले इन वीरों का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा।

दमन भी खूब हुग्रा। १८ स्थानों पर गोली चली। सहसराम में मशीनगन का प्रयोग किया गया भौर जुलूस पर गोलियाँ बरलाई गई। गंगा के तटवर्ती गांवों को घेर लिया गया भौर वहां के घरों को लूटा तथा बर्बाद किया गया। लोगों के घरों में आग लगा दी गई भौर इस हुं मकार गांवों को दमशान के रूप में बदल दिया गया। घनडीहा, कसाय, जितौरा, संभौली, वलीगाँव आदि अनेक गाँवों में जनता को बुरी तरह पीटा गया भीर मारते-मारते उन्हें भरती

पर लिटा दिया गया। बलीगाँव के नीजवान छात्र श्री नन्दगोपालसिंह को इतनी बुरी तरह पाटा गया कि म्राज भी उसके शरीर पर लाठी के निशान बने हैं।

कांग्रेस-कार्यकत्तांग्रों को ग्रत्यन्त कड़ी सजाएं दी गईं। मामूली अपराघों पर बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। पांच आदिमयों को तो फांसी की सजा हुई। सगरांव के कांग्रेस कार्यकर्ता जमीर खां को पकड़ने के लिए उनके भाई को कैंद कर लिया गया, हालांकि उनका ग्रान्दोलन में कोई हाथ न था। इससे पता चलसकता है कि पुलिस दमन पर कितनी तुली हुई थी।

इस जिले में पुरुषों के साथ स्त्रियों और बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई भीर उनको तरह-तरह से दमन-चक में पीसा गया। धनसोई में स्त्रियों से बलात्कार भी किया गया।

#### ४. गया जिला

गया पटना-रांची सड़क पर म्राबाद होने के कारण फीजी केन्द्र है मौर काफी फीज यहाँ रहती है। ग्रगस्त सन् १६४२ में यद्यपि जिले भर में काफी ग्रसन्तोष की भावना फैली हुई थी, किन्तु फीजियों के बड़ी संख्या में वहां मौजूद होने के कारण लोग कुछ भयभीत से थे। यही कारण है कि ६ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी से जहां समस्त बिहार में माग भभक उठी, वहां गया में भय भीर सन्देह का ही वातावरण बना रहा। पर बहुत जल्दी यह डर का भूत लोगों के हृदय से हृट गया भीर वे अपनी जान हथेली पर रख कर पूर्ण उत्साह के साथ म्रान्दोबन में सिक्तय भाग लेने लगे। इस प्रकार वहां १३ अगस्त से म्रान्दोलन का भीगणेश हुम्रा। जिले भर में म्रराजकता फैल गई। लगभग डेढ़ मास तक जिले भर में यातायात बन्द-सा रहा।

जनता ने वजीरगंज, बेलागंज, कुर्या, घोसी, झरबाल, नबीनगर, कुटुम्बा, दादनगर के थानों अर झाक्रमण किये। १४ थानों को प्रबन्ध न कर सकने के कारण सब डिवीजनों में बूला लेना पड़ा। दादगंज, बेलनगंज, तथा वजीरगंज के रेलवे स्टेशन जला दिये गए। शराब की भट्टियों और १६ ढाकखानों पर भी जनता ने तोड़-फोड़ की। झरबाल, नबीनगर, दादनगर, घोसी, कुर्या के पोस्ट आफिस लूटे तथा जलाये गए। कुछ नहर के झाफिस भी जनता के कोध के शिकार हुए।

गया जिले में गोली बली, जिसमें ३ व्यक्ति मरे तथा ११ घायल हुए। २ लाठी व माले से मारे गये। १८ घगस्त को जब जनता कुर्या थाने पर मंडा फहराने पहुँची तो उस पर बर्छी और मालों से घाकमण किया गया और श्री ध्यामबिहारीलाल, मंत्री थाना कांग्रेस कमेटी को भाले से मार डाला गया। भरवाल थाने में प्राइमरी स्कूल के भ्रष्यापक श्री दुसाध्यसिंह को पीटते-पीटते मृत्यु के घाट उतार दिया गया। उसका भ्रपराध केवल यह था कि वह पहछे दिन जुलूस में शामिल हुआ था। इसी प्रकार सामूहिक जुर्माना वसूल करने में भी काफी सख्ती से काम लिया गया।

इस जिले के ग्रान्दोलन की यह विशेषता थी कि यहां के मुसलमानों ने भी देश की ग्राजादी की इस लड़ाई में खुले दिल से भाग लिया ग्रीर अन्त तक कई मुसलमान कार्यकर्ता ग्रान्दोलन का संचालन करते रहे।

### ६. हजारीबाग जिला

हजारी बाग में ग्रान्दोलन का श्रीगणेश ११ ग्रगस्त से हुगा। श्रीमती सरस्वती देवी एम० एल० ए० ने एक जुल्स संगठित किया, जिसका उद्देश्य नेताश्रों की गिरफ्तारी के बिरोध में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करना था। दो-एक दिन तक इसी प्रकार जुलूस निकलते रहे। परन्तु जब सरकारी श्रिधकारियों ने कुछ छेड़-छाड़ की तो उत्तेजित जनता ने पोस्ट ग्रॉफिस, यूरोपियन क्लब, लाल कम्पनी तथा डिप्टी कमिश्नर की ग्रदालत में साधारण-सी तोड़-फोड की।

इस जिले में सबसे ग्रधिक राजनैतिक चेतना ग्रबरक की खानों तथा गिरिडीह के ग्रास-पास कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों में है। ये लोग नेता ग्रों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही ग्रचीर हो उठे। उन्होंने भूमरी तलैया में जुलूस निकाला। पोस्ट ग्राफिस, रैलवे स्टेशन ग्रौर शराब की मट्टी पर साधारण तोड़-फोड़ करके जुलुस तितर-बितर हो गया।

डोमचांच में जनता ने एक जुलूस निकाला । यद्यपि जुलूस ज्ञान्ति से निकल रहा था, पर घिषकारी इसे भी सहन न कर सके । उन्होंने जुलूस पर लाठी-चार्ज किया, हन्टर चलाये तथा गोली भी चलाई, जिससे २ व्यक्ति मारे गय भीर २२ के लगभग चायल हए । जन-समूह विशाल था । वह निर्भीकता के साथ डटा रहा । स्थानीय कांग्रेसी नेता लोगों को बराबर घिंहसक बने रहने का घादेश देते रहे और उन्होंने आश्चर्यंजनक रूप से लहू की चूंट पीकर उनकी इस कठोर धाजा का पालन किया ।

सरकार का दमन-चक्र इस जिले में बड़ी मंगकरता से चला। कोडरमा चाने में गिरफ्तार व्यक्तियों पर हन्टर से इतनी बुरी तरह मार पड़ी कि इसे सुनकर बड़े-बड़े साहमा पुरुषों का भी दिल दहल जायगा । पुलिस ने इसनी राझसी प्रकृति का परिचय देते हुए सोगों को चौराहों पर नंगा करके हंटरी से पीटा श्रीर जब तक उनका सरीर लहू-सुहान न होगया झौर वे अधमरे न होगए तब तक उन पर बराबर मार पड़ती रही । ग्रसहा पीड़ा के कारण वेहोश हो जाने पर भी मार बन्द न हुई श्रीर बाद में वे जेलखानों की काल-कोठिरियों के अन्दर ठूंस दिये गए । एक-दा ने तो जेल के फाटक पर पहुंचते-पहुंचते ही दम तोड़ दिया।

बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मालिकों को अपमानित किया गया श्रीर उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया ।

# बाब् जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य

एलिजाबेथ काल के एक अंग्रेज किव ने कहा है "लोहे के सींखचों से जेल नहीं बनती" (Iron bars do not prison make) । यह तो मनुष्य का मन ही है जो जेल का निर्माण करता है। बिलकुल खुले मैदान में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने को बन्दी समक्षता है तो वह पूरे माने में बन्दी है, श्रोर यदि जेल के अन्दर बैठा हुआ अपने को मुक्त मानता है तो वह मुक्त है। क्योंकि 'भावना के अनुसार किया होती हैं' इस सिद्धान्त के अनुसार वह लौकिक अर्थ में अपने आपको मुक्त करने के लिए स्थूल प्रतिबन्धों को तोड़ने का कोई साधन निकाल ही लेता है। अपने अपूर्व साहस, विलक्षण बुद्धि-चातूर्य आदि गुणों के आधार पर बाबू जयप्रकाशनारायण ने इस विषय में हमारे सामने एक अद्भुत आदर्श रखा है। जिसकी सनसनीपूर्ण कहानी सुनकर कोई भी व्यक्ति मुख्य हुए बिना नहीं रह सकता।

नेताओं की गिरणतारी के साथ देश में एक उग्र श्रान्दोलन की श्राग भड़क उठीं। पर जयप्रकाश बाबू हजारी बाग की सेन्ट्रल जेल में नजरबन्द थे। ''स्वतंत्रता की कीमत चुकाने के लिए दीवाने देशभक्त ग्रागे बढ़ रहे थे। ग्रीर जयप्रकाश जेल के मीखचों के भीतर यह सब बेबस होकर देखते रहे। उनकी वार ग्रान्मा भला यह कैसे सहन कर सकती थी।''

११ नवम्बर सन् १६४२ का ब्रह्तवपूर्ण दिन आया और उसके साथ भारतीयों का प्रसिद्ध त्यौहार दिवाली भी। देश भर में अपूर्व उत्साह के साथ लोग उत्सव में भाग लेने लगे। बन्दियों ने भी जेल में रास-रंग मचाने का निश्चय किया। बिहार के प्रधान मंत्री श्रीकृष्णसिंह आदि सब बड़े-बड़े व्यक्ति इसमें शरीक थे। अत्रण्व अधिकारियों को उसमें श्रइचन डालने का मौका न मिला। रात्रि के समारोह के समय राजबन्दी बैरकों के बाहर रखे गये। बड़ी धूम-धाम के साथ उत्सव प्रारम्भ हुआ। उधर अधिकारियों की आंखों में धूल फोंककर जेल की दीवार फांदने की योजना बन चुकी थी। आंखें उत्सव हो रहा थांछे, पी जयप्रकाश बाबू तथा उनके पांच साथी श्री रामकद्य मिक्ष,

योगेन्द्र शुक्ल, सूर्यनारायणसिंह, गुलाबचन्द्र गुप्त ग्रौर शालग्रामसिंह ग्रपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के ग्रनुसार जेल की ऊंची-ऊंची दीवारें लांघकर बाहर निकल गये। ग्रन्य साथी तो ग्रच्छी तरह निकल गये किन्तु जयप्रकाश बाबू के गहरी चोट ग्राई। एक साथी ने उन्हें ग्रपने कंघे पर ले लिया ग्रौर ग्रागे बढ़ने लगे। इस प्रकार वे थोड़ी देर में खतरे से बाहर निकल गये। वहां दो सशस्त्र रक्षकों के साथ एक मोटरकार उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। रांची तक वे इसी मोटर में गये। ग्रागे बीहड़ बन था। मोटर का जाना उसमें सम्भव नहीं था। ग्रतएव उसे उन्होंने वहीं ग्रग्नि की भेंट चढ़ा दिया ग्रौर सबने गया की ग्रोर पैदल यात्रा प्रारम्भ कर दी।

ऊबड़-खाबड़ जंगली रास्ता, बस्ती का बचाव तथा पैदल यात्रा, बड़ी भयंकर समस्या थी। पैदल चलते-चलते कांटों भ्रौर भाड़ियों के कारण पैर लहू-लुहान होगये। छाले पड़-पड़कर फूट रहे थे, जिनसे पीड़ा भीर भी भसद्धा हो रही थी। एक-एक करके चार दिन बीत गये, पर भोजन से भेंट नहीं हुई। भाग्य से पांचवें दिन एक जंगल में कुछ जंगली फल मिले, जिनको खाकर बेचारों ने कुछ क्षधा शान्त की। सारा जिस्म थककर चूर हो गया था। शरीर का एक-एक भ्रंग भ्रागे बढ़ने से विद्रोह कर रहा था। परन्तु फिर भी चलना था इसलिए वे चलते गये।

धीरे-धीरे गया पहुंचे । जयप्रकाश बाबू के पास सौ रुपये का एक नोट या । उसको खर्च करके कपड़े खरीदे श्रीर जैसे-तैसे एक मित्र के यहां शरण का प्रबन्ध हुआ । अब समस्या काम करने की आई । देश में घूमकर आन्दो-लन की आग को फिर से भड़काने का प्रोग्राम बनाया गया । अतएव जयप्रकाश बाबू बनारस आये और वहां के छात्रों एवं कार्यकर्ताओं को आन्दोलन के विषय में आदेश देकर उन्होंने रीवां की ओर प्रस्थान किया । बीच-बीच में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इसी प्रकार लोगों को फिर से आन्दोलन के लिए तैयार करते हुए वे बम्बई पहुंचे और अच्युतपटवर्षन से भेंट की । पटवर्षन महोदय पहले से ही पश्चिमी भारत को एक नये सांचे में ढालने का प्रयत्न कर रहे थे । उश्वर अरुणा आसफश्चली और डा० राममनोहर लोहिया कलकत्ते में ऐसी ही तैयारी में लगे हुए थे । इस प्रकार सबने आपस में विचार-विमर्श कर कार्य प्रारम्भ कर दिया । किन्तु इसकी सफलता के लिए समय-समय पर कार्यकर्ताओं का आपस में मिलना और उसके लिए ट्रेनिंग देना आवश्यक था। समूचे ब्रिटिश सारत में गुप्तचरों का सुदृढ़ जाल बिछा हुआ था, एक अंगुल भूमि भी खतरे से खाली नहीं थी । अत्रयव नैपाल की भूमि इस कार्य के लिए उपयुक्त समभी

गई ग्रीर सन् १९४३ के ग्रप्रैल मास में एक जंगल के ग्रन्दर कार्यकर्ताओं का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें 'ग्राजाद हिन्द' दस्ते का निर्माण किया गया।

इस दस्ते का प्रतीक तीन बाण माने गये जो स्वतंत्रता, रोटी भौर एक राष्ट्र के द्योतक थे। इसकी शिक्षा बिलकुल फौजी ढंग की थी भौर इसके सदस्यों को चांदमारी, छापामार लड़ाई आदि सभी युद्ध के कौशल सिखाये जाते थे। धीरे-धीरे इस दस्ते की कार्यवाही बहुत तीत्र होगई भौर उससे भंग्रेजी सरकार की मांति नैपाल सरकार भी भय खाने लगा। निदान २४ मई सन् १६४३ को श्री जयप्रकाश, डा॰ लोहिया तथा उनके तीन अन्य साथी गिरफ्तार करके हनुमाननगर में बन्द कर दिये गये। उधर से ग्रंग्रेजी फौज जयप्रकाश जी भादि के हथियाने के लिए नैपाल की सीमा पर भा पहुंची। जब दस्ते के भ्रन्य कार्यकर्ताभ्रों को इस षड्यन्त्र की सूचना मिली तो उन्होंने जेल के श्रिषकारियों को उचे-नीचे सभी तरीकों से भ्रपने भनुकूल करने की भरसक चेष्टा की, किन्तु उनको सफलता न मिली।

समय निकलता गया भौर अंग्रेजी फौज नजदीक म्राती गई। कार्यकर्ताम्रों को गुप्त रूप से खबर मिली कि नैपाल सरकार जयप्रकाश बाबू ग्रादि को कल ही श्रंग्रेजी सरकार के हवाले करने जा रही है, क्योंकि "बर्बर और युगों से गूलामी की वृत्ति रखने वाली स्वतंत्र भारतीय रियासतों का ठिकाना ही क्या भीर उसकी दृष्टि में इन जानों का मृत्य ही क्या ?" अतएव वे भावी परिणाम की श्राशंका से ग्रधीर हो उठे श्रीर सबने एकत्र होकर यह निश्चय किया कि जेल पर खापा मारकर नेताग्रों को छुड़ा लिया जाय। चार पांच नवयुवक कार्यकर्त्ता गुप्तचर के रूप में बन्दियों के कैम्प पर पहुँचे । उन्होंने भौति-भौति के प्रलोभन देकर वहां के प्रायः सभी रक्षकों को भपनी ओर मिला लिया। उधर कार्यकत्तीओं ने कई दल बनाकर नगर में प्रवेश किया । एक दल ने जाते ही जेल की दाहिनी भीर के एक मकान में भाग लगा दी भीर चारों भीर से 'दौड़ो-दौड़ो' 'माग बुफाम्रो' 'जान बचाश्रो', श्रादि की भावाजें ग्राने लगीं। लोगों को इस प्रकार बुरी तरह से जिल्लाते देख जेल के सन्तरी ग्राग बुकाने के लिए घटनास्थल की श्रोर दौड़ पड़े। जेल पर बहुत ही कम सन्तरी रहे। कार्यकर्ताश्रों का दूसरा दल समय की प्रतीक्षा में था ही । ग्रतएव उसने इसी बीच में जेल पर हमला कर दिया भीर तत्काल जेल के सन्तरी की मीत के घाट उतार दिया । बन्दूक की ग्रावाज सुनकर हवलदार ने ऊपर से गोली चलाना प्रारम्भ किया, किन्तु लोगों ने उसे गिरा दिया। इतने में झाग लगाने वाला दल भी आ पहुँचा। लगभग १०-१२ हजार व्यक्ति इकट्ठे होगये। 'मारो, पकड़ो', का

जबरदस्त शोर होने लगा। हल्ला सुनकर श्रधिकारी लोग दौड़कर वहां पहुँचे किन्तु लोगों के उत्साह के सामने उनकी हिम्मत कुछ करने की नहीं हुई।

भीड़ ने जेल का फाटक तोड़ दिया श्रीर रोंशनी बुक्ता दी। चारों श्रार श्रंधेरा छ। गया। जयप्रकाश बाबू के लिए मार्ग खुला था। अतएव वे श्रपने साथियों के साथ बिना किसी विशेष कठिनाई के भाग निकले।

जेल से निकलने के पश्चात् जयप्रकाश बाबू ने बंगाल, बिहार, युक्त-प्रान्त, पंजाब ग्रादि प्रान्तों में भ्रमण किया तथा ग्रान्दोलन को जारी रखने के लिए लोगों को उत्साह दिलाया। इस दौड़-घूप में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया। फलतः उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया जिससे उनको बाध्य होकर काश्मीर की भीर जाने का निश्चय करना पड़ा। पर वे काश्मीर नहीं पहुंच पाये ग्रीर बीच में ही ग्रमृतसर में गिरफ्तार करके लाहौर के शाही किले में नजरबन्द कर दिये गये।

इस प्रकार इस वीर पुरुष ने भारत की भावी संतान के लिए त्याग, साहस एवं बुद्धि-चातुर्यं का ग्रादर्श हमारे सामने उपस्थित कर दिया।

## ७. भागलपुर जिला

यह जिला सदा से देश की भ्राजादी के लिए संग्राम में बिहार के भीर जिलों की भ्रपेक्षा भ्रागे रहा है। इसी जिले के बहिपुर स्थान में सन् १९३० में देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद पर लाठियों की मार पड़ी थी। तब से इस जिले में ऐसी जागृति पैदा हुई कि यह कांग्रेस के काम में सबसे भ्रागे बढ़ गया। जहां इस जिले में डा० राजेन्द्रप्रसाद के प्रभाव के कारण गांधीवादी कार्यंकर्ताभों की काफी संख्या है, वहां प्रसिद्ध समाजवादी नेता बोबू जयप्रकाशनारायण का मुख्य क्षेत्र होने के कारण उपवादियों की भी कमी नहीं है। भ्रतएव शुक्ष-शुक्ष के एक दो दिनों को छोड़कर बाकी सारे आन्दोलन में यहां की जनता में हिसक प्रवृत्ति भ्रधिक मात्रा में पाई गई। हाँ, सुपोल में जनता ने भन्त तक भ्रहिसा-नीति पालन किया।

इस जिले में भागलपुर, बांका, मधेपुर तथा सुपोल ये चार सब डिवीजन हैं, जिनमें सुपोल को छोड़कर प्रत्य तीनों सब-डिवीजनों में भान्दोलन का बहुत जोर रहा। भागलपुर में १० अगस्त को जनता एवं विद्यार्थियों के प्रलग-म्रलग जुनूस निकले। दोनों जुलूस शहर में घूमकर कचहरी पर जा पहुंचे। विद्या-थियों ने क्लक्टर भाफिस तथा हेड पोस्ट आफिस पर भावा बोल दिया भीर दोनों पर राष्ट्रीय अंडा फहरा दिया। १९ तारीख को जनता ने कांग्रेस-भवन पर, जो ९ ग्रगस्त से पुलिस के अधिकार में था, हमला किया भीर उसे पुलिस के हाथों से छीन लिया। इसके बाद तो शहर के कालेज के रेकार्ड, इंस्पेक्टर ग्राफ स्कूल का ग्राफिस भीर इन्कम-टैक्स आफिस में ग्राग लगा दी गई। भागल-पुर के रेलवे—गोदाम को लूटा गया तथा थाने के दफ्तर, पोस्ट ग्राफिस तथा रिजस्ट्री ग्राफिस जलाकर खाक कर दिये गये। जनता ने मालगोदाम पर हमला कर सैकड़ों बोरे चीनी लूट ली। खगरिया से किटहार तक १०० मील रेल की पटरी उखाड़ दी गई। पसराहा ग्रीर नारायनपुर के बीच की लाइन बिलकुल नष्ट कर दी गई, जिससे छ: माह तक गाड़ी बन्द रही।

१३ तारील को सहफाबाद के चर्ला-शिक्षण-शिविर से पुलिस ने चर्ले, धूनके इत्यादि सब सामान उठा लिया और उसे थाने में बन्द कर दिया। पुलिस के इस निन्दनीय कार्यं को जनता सहन न कर सकी। वह उत्तेजित हो छठी और थाने पर टूट पड़ी। थाने की सब वस्तुएं तोड़-फोड़ कर नष्ट-भ्रष्ट कर दी गईं और चर्ला—संघ का सब सामान वापिस ले लिया गया। पच्छ-गिछ्या, सहरसा तथा सोनसा, कचहरी इन तीनों स्टेशनों के माल-गोदामों को लूट लिया गया, जिनमें १०,००० स्लीपर तथा बहुत-सा दीगर फर्नीचर था। तीन इंजन ईंट-पत्थरों से मार-मार कर तोड डाले गये।

बनगाँव थाने के अन्तर्गत १२ जमीदारों के पास लाइसेंस की बन्दूकें थीं। कांग्रेस के स्वयंसेवकों की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया कि वे अपनी-अपनी बन्दूकों कांग्रेस-कैम्प में जमा करा दें। जमींदार घबड़ा उठे और २४ घंटे के अन्दर ७ बन्दूकों कांग्रेस-कैम्प में जमा हो गई। सहरसा मिशन की बन्दूक और बड़ियाही कोठी की किश्चियन मेम मिस एच० ई० के पास से एक मोटरकार, एक रेडियो सैंट, एक बन्दूक, १२ कारतूस, १ डाइनेमों तथा ५० टीन पेट्रोल कांग्रेस स्वयंसेवकों ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूरी शक्ति संचित कर स्वयंसेवकों ने सहरसा, पच्छगछिया आदि ५ विभिन्न स्थानों में अपने कैम्प स्थापित किये और गाँव-गाँव में कांग्रेस-प्रचार करने लगे। मोटरों द्वारा स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक ले जाते थे तथा प्रचार का काम करते थे।

सुपोल में मन्य डिवीजनों की भांति हिंसा से काम नहीं लिया गया। जनता ने किसी भी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया यद्यपि प्रिष्ट-कार सब थानों पर कर लिया गया था। पुलिस के हथियार भा छीनकर ताले में बन्द कर दिये गए। सरकारी कमंचारियों के साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव किया गया। एक महीने तक इसी तरह दपतर बन्द रहे और उन पर स्वयंसेवकों का

पहरा रहा। वर्षा के दिन होने के कारण इस डिवीजन के चारों तरफ बीसों मील तक पानी-ही-पानी भरा पड़ा था। ग्रतएव दमन करने के लिए बाहर से फ़ौज न ग्रा सकी। पर बाद में जैसे-तैसे नावों से फीज यहां पहुंचाई गई। उसने आते ही मौति-भौति के ग्रत्याचार शुरू कर दिये ग्रौर जनता को खूब लूटा-खसोटा। जिन सरकारी कर्मचारियों के साथ ग्रबतक भाई-चारे का व्यवहार किया गया था वे भी ग्रब सैनिक-सहायता पाकर जनता के लिए मौत का परवाना बन गये। ग्राहसक ग्रौर निहत्थे लोगों को नंगा करके पीटा जाता था ग्रौर गोरे सैनिक उनकी छाती पर बैठ जाते थे।

भागलपूर ग्रीर बांका सब डिवीजन में जब फीज के ग्रत्याचारों से म्रान्दोलन की गति बहुत ही मन्द पड़ गई तो वहां के बचे-खुचे कांग्रेस कार्य-कर्ताग्रों ने परशुराम बाब की ग्रध्यक्षता में 'परशुराम दल' के नाम से एक दल तैयार किया, जिसका काम सरकारी स्थानों पर हमला करना था। पर पुलिस ने इस दल पर हमला किया भ्रौर परशुराम बाबू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सियाराम बाबू ने इसका नेतृत्व किया जिससे इसका नाम 'सियाराम दल' हो गया। सियाराम बाब की श्रध्यक्षता में इसकी हलचल कुछ तीव रही। कितने ही स्थानों पर इस दल ने पूलिस वालों पर हमले किये भ्रीर उसके हथियार छीन लिये। कहीं-कहीं इस दल के घादमी भी पूलिस की गोली के शिकार बने । इस दल के कार्यकर्ताध्रों द्वारा सैकडों ऐसे ध्रादिमयों के नाक-कान या हाथ की उंगिखयां काट डाली गई जिन्होंने इस दल की खोज करने में पुलिस को गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी । इपर सरकार ने बांका तथा भागलपुर जेल से लगभग ८० डर्कत सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिये । वे महेन्द्र गोप के साथ सियाराम दल में शामिल होगये । इससे दल की शक्ति बहुत बढ़ गई भीर उसने सरकारी संस्थाओं पर हमले किये तथा उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया । कुछ दिनों बाद महेन्द्र गोप कैंद कर लिये गये भीर उन पर कई केस लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई। परन्तू कितनी ही बार पुलिस भीर फीज द्वारा घेरा डालने पर भी सियाराम बाब् गिरफ्तार न किये जा सके । हो सकता है, बहुत से लोग इस दल की राज-नीति से सहमत न हों, परन्तु इनके साहस, त्याग, बहादुरी, सेवा एवं देशभिक्त की तारीफ किये बिना नहीं रहा जा सकता।

दमन भी इस जिले में बड़े जोरों से चला, जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भागलपुर में कुछ कैदियों ने प्रपना विरोध-प्रदर्शन किया ग्रीर बगावत का भंडा उठाया, जिससे उन पर ग्रंधाधुन्ध गोलियों की बौछार की गई भौर १२५ कैदी पिंजड़ों में ही भून दिये गये। एक अफ़सद भी मारा गया। सुखबार घाट, त्रिमुहा घाट ग्रादि घाटों पर फौजी ग्रहे कायम किये गये जो दोनों भोर के राहगीरों की मरम्मत करते भौर उनका सामान लूट लेते थे। बहिपुर थाने में, जो सियाराम दल का ग्रहा घोषित किया गया था, प्रत्येक तीन-चार गांव पीछे प्रमुख चौराहों पर फौजी कैम्प स्थापित किये गये। इसमें रहने वाले सैनिक ग्रपनी ग्रावश्यकता की कोई भी चीज़ मोल न लेते थे, बल्कि जनता से लूट लाते थे। रास्ते चलती एवं घरों में बैठी स्त्रियों को भसीट लाया जाता था भौर उनके साथ बलात्कार किया जाता था।

सरकार दमन पर कितनी तुली हुई थी, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि फरार लोगों का पता लगाने के लिए उनके सम्बन्धियों को चाहे वे किसी भी धवस्था के हों, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ७० वर्ष के बूढ़े से लेकर डेढ़ वर्ष के दुध मुंहे बच्चे तक जेल में ठूंस दिये गये थे। भागलपुर में पुलिस ने एक १८ महीने के बच्चे को जिसके पिता फरार थे, कैंद कर लिया और उसे ४ दिन तक अपनी मां से धलग रखा। परन्तु बाद में जेल अधिका-रियों ने उसकी जिम्मेवरी लेने से इन्कार कर दिया और वह छोड़ दिया गया। इसी प्रकार भागलपुर के ७० वर्ष के बूढ़े मदन भा को भी जेल के सीखचों में बन्द कर दिया गया था।

बिहार के भ्रन्य जिलों की अपेक्षा इस जिले में सबसे अधिक स्थानों पर गोली चली तथा सबसे अधिक मनुष्य गोली के शिकार हुए। गांवों को फूंक देने का राक्षसी कार्य भी यहीं जारों से हुआ।

यहां के खादी-भंडार भी दमन की खपटों से ग्रछूते न बच सके। सैका-बाद का चर्ला-शिक्षण-शिविर जलाकर खाक कर दिया गया तथा सुपोल का स्वराज्य-भवन ग्रीर खहर-भंडार नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये।

## ⊏. ग्रुजफ्फरपुर जिला

यह जिला बिहार प्रान्त में महात्माजी के रचनात्मक कार्यंक्रम का मृक्य केन्द्र है और यहाँ के अधिकांश कार्यंकर्ता ग्रहिसा द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। ग्रतएव यहां पर ग्रान्दोलन का श्रीगणेश ग्रहिसक रूप से हुग्ना। जनता का मुख्य उद्देश्य जुलूसों तथा हड़तालों द्वारा प्रदर्शन करना एवं थानों ग्रादि सरकारी संस्थाग्नों पर कब्जा करके सरकारी मशीन का चलना बन्द कर देना था। परन्तु पुलिस अधिकारियों ने भूठी ग्रफ्वाहें फैलाकर लोगों में हिंसा की भावनाग्नों को उकसाया।

म्रान्दोलन प्रारम्भ होते ही जनता ने शान्तिपूर्ण तरीके से जिले के प्रायः सभी यानों, रजिस्ट्री और पोस्ट ग्राफिसों तथा स्टेशनों पर तिरंगे भंडे लगा दिये । पुलिस कर्मचारी या तो हैडक्वार्टर पर भाग गये या उन्होंने जनता की प्रधीनता स्वीकार कर ली। पुपरी थाने का थानेदार अर्जुनसिंह भयभीत होकर ग्रपने साथियों के साथ सीतामढी भाग गया। वहां जाकर उसने श्रपने गुप्तचरों द्वारा जनता में यह बात फैलाई कि २४ तारीख को अर्जनसिंह २० लारी फीज लेकर पुपरी थाने की घोर घारहा है घीर विद्रोहियों को ठीक कर देगा। इस पर २४ तारीख की सुबह ही गांव के लोग बाजपट्टी में धाकर हजारों की संख्या में इकट्ठे होगये। प्रजुनिसिंह तो नहीं ग्राया, पर दुर्भाग्यवश मध्वनी बाजार से एक मोटर वहाँ मा पहुंची। जोश तथा मावेग में भरी जनता ने समभा कि अर्जुनसिंह भाषा है और बिना सोचे समभे उस वह पर टूट पड़ी, जिससे सब डिवीजनल भ्रफ़सर हरदीपसिंह, एक पुलिस इंसपेक्टर, एक भ्रदंली श्रीर एक हवलदार जनता की कोधाग्नि में भन गये। इस घटना की सूचना जब जिला ग्रिथिकारियों को मिली तो २५ ग्रगस्त को ११ लारी फौज के साथ कलक्टर, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस तथा प्रर्जुनसिंह पुपरी पहुंचे। उसी दिन उन्होंने वहां की प्रसिद्ध फर्म लालचन्द मदनगोपाल पर हमला किया ग्रौर ३० हजार की सम्पत्ति लूट ली। सेठ साहब के दो लड़के निरंजनप्रसाद एवं गोपालप्रसाद गिरफ्तार कर लिये गए भीर उन्हें बन्द्रकों के कून्दों से भ्रपमानित किया गया । तीसरे लडके देवकीप्रसाद को मौत के घाट उतार दिया गया सबसे बडे लडके निरंजनप्रसाद की नव-वध की इज्जत लेने की कोशिश की गई। पर उस वीर महिला ने छुरा लेकर उनका सामना किया, जिससे वह कोशिश विफल रही। २६ तारीख को ग्रर्जुनसिंह पुनः ९ लारी फौज लेकर पुपरी म्राया मीर उसने लोगों पर मन्धा-धुन्ध गोलियों की वर्षा की जिससे ३ मरे भीर १२ घायल हुए । ३ सितम्बर को वह पुनः १० लारी फीज लेकर पुपरी जा धमका भौर वहां की प्रसिद्ध दुकान गौरीशंकर की दुकान तथा सीताराम स्टोर को लटा ग्रीर इस प्रकार ६० हजार रुपये हथियाये। इन घटनाग्रों से समुचे थाने में प्रातंक छा गया। बन्दगांव की जनता धबराकर नैपाल की तराई में भाग गई। पीछे से फीजियों ने बन्दगांव में भाग लगा दी जिससे ३०० घर जलकर खाक हो गए।

ग्रत्याचार का फल ग्रवश्य मिलता है। ग्रर्जुनसिंह के बत्याचारों का घड़ा भर चुका था। सरकार भी उसके काले कृत्यों से दहल उठी। परिणाम स्वरूप उस पर डक़ैती का ग्रमियोग लगाया गया ग्रीर उसे ना। साल के लिए भ्रपने दृष्कमों का फल भोगने को जेल भेज दिया गया।

पारू, लालगंज, मीनापुर, कटरा ब्यादि स्थानों में भी जनता ने शान्तिपूर्ण तरीके से थाने, पोस्ट ग्राफिस वगैरा पर राष्ट्रीय भंडे फहराये। १५
तारीख को मीनापुर के थाने पर जनता ने घावा बोला पुलिस की ग्रोर से
गोली चलाई गई जिससे एक मरा तथा १० घायल हुए। इस पर जनता ग्रापे
से बाहर होगई। उसने ईटों-पत्थरों से थाने के दारोगा पर प्रहार किया जिससे
वह जरूमी होकर गिर पड़ा। जनता ने थाने के फर्नीचर एवं कागजात के ढेर
के साथ वहीं उसका दाह-संस्कार कर दिया। इसी दिन हाजीपुर सब-जेल भी
तोड़ी गई और कांग्रेस-कार्यकर्त्ता जेल से बाहर निकाल लिये गए।

सीतामढ़ो में ११ तारीख की जनता भीर विद्यार्थियों के एक जुलूस ने स्टेशन पर हमला किया भीर रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया। लोग बिना टिकट सफर करने लगे। पर जब जनता ने देखा कि इससे सरकार के काम में कोई बाधा नहीं पड़ती हैं तो उसने १४ तारीख का रात को दरभंगा से रक्सौल तक जाने वाली रेल की पटरी को उखाड़कर फेंक दिया भीर यातायात के मार्ग बन्द कर दिये। सीतापुर-मुजफ्फरपुर रोड भी तोड़ दी गई भीर पूल उखाड़ दिये गये।

नौकरशाही के दमन की कहानी अन्य स्थानों के आप्त्याचारों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। भगवानपुर, रतनपुरा, बिठौली, बन्दगांव, पुपरी, शिवहर ग्रादि ग्रनेक गांव जला दिये गए। कांग्रेस-जनों के घर लुट लिये गए। सीतामढ़ी में ठा० रामनन्दनसिंह एम० एल० ए० का बंगला लुटा गया भीर जला दिया गया, जिससे करीब ५० हजार की हानि हुई । शिवहर में नवाब हाईस्कूल व लाइबेरी का सामान लुट लिया गया भीर उसमें भाग लगा दी गई। यहां तक कि बोर्डिंग हाउस के लड़कों का सामान भी नहीं खोड़ा गया । पुपरी, बिठौला, सीतामढ़ी, बिछौवा, सिहान तथा हाजीपुर के खादी भंडार या तो लूट लिये गये या जला दिये गये जिससे १२, १२१ ६० म्रा०६ पा० की हानि हुई। बन्दगांव कत्ल-केस में रामफल भानु को फांसी की सजा हुई तथा श्री प्रदीपसिंह, तिलेक्वरसिंह एवं हरनन्दन गोप को ग्राजीवन कारावास की सजा हुई। बाजपट्टी-केस में जहां बहत से बेगुनाह लोग फंसाये गये वहाँ कुछ ऐसे आदिमियों को भी मुलजिम बनाया गया जो उक्त घटना के समय जेल में थे। जैसे श्रीरामहृदय शर्मा, २० अगस्त से ही गोरखपुर जेल में बन्द थे, ग्रीर बाबा नर्रासहदास, जो उस समय बेलखंड थाने में थे, उक्त केस में मुलजिम बनाये गए, किन्तु वे बरी होगए। इससे पुलिस की षांधली का कुछ धनुमान लगाया जा सकता है।

## ६. पुर्णिया जिला

यह जिला बिहार प्रान्त की पूर्वी सीमा पर होने के कारण बंगाल से बिलकुल मिला हुम्रा है। म्रतएव सुभाष बाबू के म्रग्रगामी दल का यहां के किसानों भ्रौर मजदूरों पर खास म्रसर पड़ा। यही कारण है कि इस जिले में म्रान्दोलन का जोर म्राधक रहा।

इस जिले में घ्रान्दोलन बहुत संगठित रूप से चलाया गया । ग्रन्य जिलों की भांति यहां भी प्रारम्भ में ग्रान्दोलन का रूप ग्रहिसात्मक रहा। जनता ने शान्तिपूर्ण तरीकों से जुलूस निकाले, ग्राम हड़ताल की तथा सरकारी स्थानों पर ग्रधिकार किया ग्रीर झंडे फहराये । १३ तारीख को कटिहार थाने पर जनता के एक बड़े भुंड ने हमला बोल दिय'। सब डिवीजनल भक्तसर ने गोली चलाने का हुक्म दिया ग्रीर सिपाहियों ने लोगों पर ग्रन्थाधुन्ध गोलियों की बौछार गुरू कर दी। आठ ग्रादमी मारे गये, जिनमें एक १३ वर्ष का बालक ध्रुव, (शान्तिनिकेतन का छात्र) भी था। ध्रुव की दाहिनी जांघ में गोली लगी ग्रौर वह वहीं गिर गया। बाद में ग्रस्पताल में बालक ध्रुव ने सदा के लिए ग्रांखें मूंद लीं। १३ ग्रगस्त का वह दिन चला गया पर बालक ध्रुव का बलिदान ध्रुव की तरह सदा चमकता रहेगा। ध्रुव का यह बलिदान युग-युग तक देश के बालकों में अपनी मात्-भूमि के सम्मान के लिए इसी प्रकार प्राण निछावर करने की भावना जागृत करता रहेगा। ध्रुव के पिता डा० कुण्डू, जो इस प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पुत्र का दाह संस्कार करके घर के लिए रवाना हुए। रोंतारा स्टेशन पर गाड़ी रोक ली गई तथा पुत्र-शोक से विह्वल डा॰ साहब बन्दी बना लिये गये। बेचारे मृतक पुत्र का श्राद्ध भी न कर पाये। ''कितना करुणापूर्ण रहा होगा उस समय का वह दृश्य जब पुत्र-शोक को हृदय में दबाए कून्ड शान्ति भाव से जेल की ओर जा रहे थे।

इस घटना ने जनता को उत्तेजित कर दिया। वह मचल उठी श्रीर उसने घपौली, धमदाहा, धरहरा, बरारी, रानीगंज, फारिवसगंज झादि १३ थानों पर हमले किये, जिससे एक थानेदार श्रीर ३ सिपाही मारे गये। दर्जनों डाक-खाने श्रीर रेलवे स्टेशन लूटे तथा फूंके गये।

पुलिस ने किटहार, बनमंखी, रसीगंज, रुपौली, घनदाहा, देवीपुर, खजांची, हाटी, पुणिया, कदनी तथा कन्हरिया में गोली बलाई जिससे ४५ मरे धौर ६० से प्रधिक घायल हुए। टीका पट्टी तथा बनमंखी के खादी-भण्डार जला दिये गये। ७० गांव भी सरकार के दमन के शिकार हुए धौर ५०० परिवारों के घर लुटे तथा जला दिये गये।

इस जिले में बिहार के अन्य जिलों की ध्रपेक्षा मुसलमान ध्रधिक संख्या में रहते हैं। यहां के मुसलमान भाइयों ने भी खुले दिल से देश की धाउडादी की इस लड़ाई में भाग लिया।

#### १०. सारन जिला

नेता श्रों की गिरफ्तारी के साथ ही जिले भर में सरकार-विरोधी श्रीहिंसात्मक प्रदर्शन शुरू होगये। बाजारों श्रीर स्कूल-कालेजों में हड़तालें हो गई। १३ ग्रगस्त को सेवान में सभा हो रही थी कि पुलिस जनता पर टूट पड़ी श्रीर उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे ३ मरे तथा ६ घायल हुए। पुलिस द्वारा किए इस ग्रमानुषिक ग्रत्याचार के कारण जनता उत्तेजित होगई श्रीर उसने कंकड़ का जवाब पत्थर से देने का निश्चय किया। लोग सरकारी सम्पत्ति तथा यातायात के साधनों को नष्ट कर शासन-सूत्र का चलना असम्भव कर देने पर उतारू हो गए। १४ ग्रगस्त को लगभग २० हजार श्रादमियों ने खपरा स्टेशन को घेर लिया श्रीर उसमें आग लगा दी। बाद में कचहरी और लोको इंजिन-शेड को भी फूक दिया गया। महाराजगंज थाने को ग्राक-मणकारियों ने ग्रपने ग्राधकार में कर लिया ग्रीर उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया।

एक बड़ी भीड़ द्वारा सोनपुर जंकशन पर धावा किया गया ग्रौर रिजस्ट्री ग्रॉफिस जला दिया गया। कुछ लोगों ने इंजिन-शेड में खड़े तीन इंजिन चला करके छोड़ दिए, जो जाकर नदी में गिर गए । १५ ग्रौर १६ ग्रमस्त को जनता ने भड़ाबड़ा के थाने ग्रौर रिजस्ट्री ग्रॉफिस पर धावा करके उन पर ताला लगा दिया ग्रौर स्टेशन अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया। १८ ग्रमस्त को भड़ाबड़ा में एक सभा हो रही थी। उसी समय ५ गोरे और ऐंग्लों इंडियन टॉमी बन्दूकें तथा रिवाल्वर लेकर सभा-स्थल पर ग्रा धमके भीर ग्रंबा-युन्च गोली बलाने लगे। भीड़ ने हड़बड़ा कर उन पर घावा बोल दिया ग्रौर उनके हिंग्यार छीन लिए तथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जनता के भी २ ग्रादमी मरे। सारे आन्दोलन में इस जिले से केवल यहीं ६ सरकारी व्यक्ति मारे गए थे।

सेवान में थाने पर फंडा लगाने के लिए जनता उमड़ी । उघर से पुलिस ने गोलियों की बौछार प्रारम्भ कर दी। बा० फुलैनाप्रसाद तथा ग्रन्य तीन व्यक्ति शहीद हुए । ग्राक्रमण के समय बाबू फुलैनाप्रसाद की धर्म-पत्नी श्रीमती तारावती ग्रपने पति के साथ थीं। जब फुलैनाप्रसाद के गोसी लगी तो इस वीर महिला ने भ्रपनी साड़ी फाड़ कर भ्रपन पति के पट्टी बांध दी भीर फिर भंडा लेकर थाने की भीर बढ़ी। जब वह थाने पर भंडा फहराकर वापिस लौटी तो उसके पित भीर गोलियाँ लग जाने के कारण वीर गित का प्राप्त हो चुके थे।

प्रमर शहीद श्री फुलैनाप्रसाद का बिलदान भूला नहीं जा सकता। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में एक ग्रोर थी उस ग्रटलवती की खुली हुई छाती, दूसरी ग्रोर दानवी शिक्तयों का जमघट उधर से ग्रावाज हुई घाँय ग्रीर इधर गोली लगी ..... इस प्रकार एक है बाद एक गोली चली ग्रीर ग्रा गोली लगी नम्बर दो..... इस प्रकार एक के बाद एक गोली चली ग्रीर ग्रा गोलियां शरीर को बेध गईं। नवीं गोली से सिर के टुकड़े-टुकड़े होगये ग्रीर निर्जीव शरीर घराशयी हो गया। ग्रथवा यो कहिए कि रण-प्रांगण में वह सिंह सदा के लिए सो गया। भारतीय सत्याग्रह के इतिहास में यद्यपि ग्रनेक सिंपाहियों ने वीर गित पाई है, परन्तु सारन के श्री फुलैनाप्रसाद के प्रयोण पर संसार के किसी भी ग्राहिसक योद्या को ईर्ष्या हो सकती है।"

सोनपुर में बच्चों पर गोली चलते देखकर एक मुसलमान श्रपनी छाती खोलकर फौजियों के सामने आ खड़ा हुआ और उन्हें जोर से ललकारा । भट से उसकी छाती पर गोली लगी और वह शहीद हो गया।

पुलिस एवं फीज हारा घर जलाने लाठी चार्ज करने, बलात्कार करने आदि की घटनायें तो हर जिले की भाँति यहाँ भी बहुत हुई, परन्तु कुछ नवीन घटनाएं भी हुई जिनमें पुलिस की बर्बरता एवं भ्रमानुषिकता पराकाष्ठा को पहुंची हुई दिखाई देती हैं। नाखा बाजार में बिहार के भूतपूर्व मिनिस्टर श्री जगलाल चौघरी के दो वर्ष के भ्रबोध बालक का इन भ्रत्याचारियों ने मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया। गोरों की एक टुकड़ी ने छपरा से सेवान जाते समय रास्ते में खेत में काम करते हुए १३ भीर १८ वर्ष के दो लड़कों की गोली द्वारा हत्या कर डाली। मलखाचक गांव में बा० रामविनोदिसह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। ३ सितम्बर सन् १६४२ को जब छपरा शहर में गोरी पलटन का जुलूस शहर की सड़कों में से होता हुआ जेल के पास से गुजरा तो बन्दियों ने राष्ट्रीय नारे लगाये। इस पर उक्त पल्टन का कैंप्टिन चिढ़ गया भीर उसने जेल में जाकर १६ प्रमुख बन्दियों के भ्रपने सामने ३०-३० बेंत लगवाये।

सारन जिले में लगभग छः लाख नर-नारियों ने इस म्रान्दोलन में सिकय भाग लिया।

### ११. रांची जिला

यह पहाड़ी जिला है तथा यहाँ के निवासी अधिकतर अशिक्षित, भोले-भाले एवं मूल निवासियों की सन्तान हैं। फौजियों का यह बहुत बड़ा केन्द्र था। मतएव फौजियों की हलचल तथा देश की अन्य परिस्थितियों के कारण यहाँ के निवासी भी एक बड़ी तीव बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। इसलिए अगस्त-भान्दोलन में उनका विद्रोह के लिए उठ खड़ा होना स्वाभाविक था। किन्तु वर्षा का मौसम होने तथा आवागमन की असुविधा के कारण अगस्त भर आन्दो-लन राँची तथा उसके आस-पास के स्थानों तक ही सीमित रहा। सारे जिले में भान्दोलन की आग भड़कने में काफी समय लग गया। परन्तु आन्दोलन देर से प्रारम्भ होने के कारण वहाँ भवट्वर तक इसका काफी जोर रहा।

विद्यायियों ने स्कूल कालेज छोड़कर म्रहिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रारम्भ किये यहाँ के पुलिस म्रधिकारियों ने बड़ी होशियारी एवं बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने प्रदर्शन तथा सरकारी इमारतों पर झंड फहराने के काम में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दिया। परिणाम यह हुम्रा कि भोली-भाली जनता मंडे फहराकर वापिस लौट गई। सरकारी इमारतों पर थोड़ी बहुत जगह जो ताले लगाये गये थे वे पुलिस म्रधिकारियों की प्रार्थना तथा इस म्राश्वासन पर कि वे म्राज़ाद सरकार की म्राज्ञानुसार कार्य करने को तैयार हैं, खोल दिये गये।

मांडर, कुडूँ चैनपुर, बेरी तथा बिशनपुर के थानों पर अंडे फहराए गये भीर कुंडू को छोड़कर बाकी सबमें ताले डाल दिये गये। ग्ररगोड़ा रेलवे स्टेशन जलाया गया। राँची ग्रीर लोहरदगा के बीच की रेलवे लाइन उखाड़ी गई तथा हिनू के हवाई ग्रहुं लोहरदगा के फीजी कैंम्प, राँची के पोस्ट-मॉफिस एवं ग्रीष्म कालीन सेकेटेरियट; पर भी तोड़-फोड़ की गई। तार काटने का काम कोकर गांव के हल्के में विशेष रूप से हुआ।

जेल के सामने एक जुलूस पहुँचने पर प्रन्दर से विद्यार्थियों ने जेल तोड़-कर बाहर निकलने की चेष्टा की, किन्तु बाहर से पूरी सहायता न मिलने तथा प्रन्य कैदियों के बाधा उपस्थित करने से एक फाटक पार करने पर उन्हें रोक दिया गया। बाद में जेल में लाठी-चार्ज किया गया, जिससे शहर के सबसे धनी परिवार के लड़के ग्रात्माराम बुधिया के गहरी चोट ग्राई।

## १२. दरभंगा जिला

दरभंगा प्राचीन मिथिला की राजधानी है। यहां की जनता ग्राज भी

माजादी की भावना से म्रोत-प्रोत है। यहां के लोग इस बात को मण्छी तरह जानते हैं कि स्वतंत्रता कितनी कीमती वस्तु है। यही कारण है कि मगस्त-मान्दोलन में यहां की जनता गोली चलने पर भी पीछे न हटी; उसका उत्साह वैसा-का-वैसा बना रहा।

इस जिले में कांग्रेस का नेतृत्व प्रारम्भ से ही गान्धीवादियों के हाथ में रहा है। ग्रतः यहां विधानवादियों की कभी नहीं है। नेताश्रों की गरफ्तारी के साथ ही यहां पर बड़े पैमाने पर ग्राहिसात्मक प्रदर्शन किये गए। यहाँ के कांग्रेस-कार्यकर्ताश्रों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कहीं हिंसक प्रवृत्तियों द्वारा ग्रान्दोलन की पवित्रता खण्डित न हो जाय। लोगों ने भी ग्रपने नेताश्रों की ग्राज्ञाओं का पूरा पालन किया श्रीर गोली तथा लाठी की मार खाकर भी उत्ते-जित न हुए। तार काटना, पुल तोड़ना, सड़कें खखाड़ना, भादि उनके विचार में हिंसा की श्रेणी में नहीं ग्राते थे। इसीलिए उन्होंने इन्हें ग्रपनाया। इस प्रकार ग्रान्दोलन बहुत ग्रंशों तक ग्राहिसक रहा, किन्तु ग्रन्दामा गाँव में एक पुलिस सब इन्सपेक्टर जनता की कोधाग्नि का शिकार हो गया।

दरमंगा में १० अगस्त से ग्रान्दोलन का हड़तालों से श्रीगणेश हुग्रा। विद्यायियों के नेतृत्व में १६ तारीख तक रोजाना जुलूस निकलते रहे। जिनमें १० हजार तक लोग भाग लेते थे। दो-चार बार जुलूसों पर पुलिस की ग्रोर से लाठी-चार्ज भी हुग्रा जिसमें काफी विद्यार्थियों के चोटें ग्रार्ड । रेल की पट-रियां उखाड़ दी गईं, तार काटे गए, ट्रेनों पर ग्रधिकार कर लिया गया, धाने पर कब्जा करके वहां के सब कागजात जला दिये गए ग्रीर सरकारी इमारतों पर तिरंगा भंडा फहरा दिया गया। १७ तारीख को एक बहुत बड़ा जुलूस देहातों से एकत्रित होकर ग्राया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उस पर गोली चलाई गई। एक ग्रादमी मरा ग्रीर १० घायल हुए । जानकी मिश्र को बूट की ठोकरों से पीट-पीट कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया।

बेहरा में १० तारीख को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा और सब कागजात उठाकर ले गई। इसी दिन थाना कांग्रेस कमेटी के मंत्री को किसी प्रशात स्थान से एक कार्यंक्रम मिला, जिसमें १६ बातें थीं। इसके आधार पर थाने प्रादि पर प्रधिकार करने की योजना बनाई गई और १३ तारीख को एक बड़े जुलूस द्वारा अहिंसात्मक रूप से थाने पर झंडा लगाया गया। गांवों में भी इस कार्यंक्रम का खूब प्रचार किया गया। परिणामस्वरूप १९ तारीख को ५० हजार की भीड़ प्रास-पास के गांवों से एकत्रित होकर श्रीमती जानकी देवी की प्रध्यक्षता में बेहरा सा पहुंची भीर थाने पर थावा करके

कुछ कागजात ग्रीर फर्नीचर की होली जला दी । याने के कर्मचारी ग्रपनी जान बचाकर भाग गये। फिर जनता ने रिजस्ट्री तथा पोस्ट ग्रॉफिस पर ताला लगा दिया ग्रीर ४५ स्वयंसेवकों का पहरा बैठा दिया । एक सार्वजनिक सभा करके ग्रावागमन के साधनों को नष्ट करने का निश्चय किया गया ग्रीर सड़कतार ग्रादि नष्ट किये गए एवं मनगाछी ग्रीर सरकारो स्टेशनों की लाइनें उखाड़ दी गई। २२ तारीख तक थाने पर जनता का ग्रिषकार रहा। २२ को दरभंगा से गोरा पल्टन ग्रा गई ग्रीर दमन शुरू हो गया।

मधुबनी में १२ तारील को विद्यार्थियों एवं जनता का एक सम्मिलित जुलूस जब कचहरी पर पहुंचा तो पुलिस ने लाठी जार्ज के द्वारा उसे तितर-बितर करने की चेण्टा की और श्री विन्देश्वरीसिंह तथा श्री विश्वनाथ लालकर्ण को गिरफ्तार करके उनके हन्टर लगाये। पर जनता के उत्साह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वह वहीं डटी रही। पुलिस-श्रिषकारियों पर जनता के इस साहस का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तत्काल गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया एवं कचहरी पर राष्ट्रीय मंडा लगाने की छुट्टी दे दी। दूसरे दिन हजारों की तादाद में गाँवों से जनता ग्राई और उसने तार काटना व पटरी उखाड़ना शुरू कर दिया। १४ ग्रगस्त को गणेशचन्द्र भा की ग्रध्यक्षता में छ: हजार ग्रादमियों का जुलूस निकला। थाने पर पहुंचते ही जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया, पर जनता इस ग्रमानुषिक प्रहारों को सहकर भी उटी रही। पुलिस ने गोली चला दी। एक ग्रादमी घटना-स्थल पर मर गया, दूसरे के सख्त चाट ग्राई। पुलिस उसे पैर पकड़कर घसीटती हुई थाने में छे गई। बेचोरा थाने में पहुंचते ही मर गया।

१४ तारी ख को खजी ने याने के कुलग्राही गाँव में लागों ने सब डिवीजनल प्रफसर की मोटर तोड़ डाली ग्रीर कान्स्टेबसों से साइकि हें छीन लीं। फसारोड़ की फ्लैक्स कम्पनी (Flex company) पर जनता ने हमला किया ग्रीर उसे जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे दो लाख का नुकसान हुगा।

सरकारी दमन भी जोरों से चला । सिंघिया थाने में पुलिस और टॉमियों ने भ्रमानुषिक भ्रत्याचार किये। १८ परिवारों के घर जला दिये, लोगों को मार-मार कर बेहोश कर दिया तथा एक प्रतिष्ठित वृद्ध कांग्रेसी को भ्रघमरा करके उसके मुंह में डीम से पेशाब डलवा दिया। राइफल भीर संगीन के बल कितने ही घरों में घुसकर स्त्रियों पर बलात्कार किया। इतना ही नहीं, खत में घास छीलती हुई लड़कियाँ भी इनकी कामान्यता का शिकार बनीं। समस्तापुर डिवीजन में फौजियों ने कांग्रेस-कार्यंकत्तांग्रों के घरों में घुसकर उन्हें बुरी तरह पीटा तथा घर में लगी हुई गान्घीजी एवं जवाहरलालजी की तस्वीरों को पैरों से कुचल दिया। बागमती में जनता ने जटमल नामक पुल नष्ट कर दिया था। जब फौज वहां पहुंची तो उसने राजबन्दियों को कपड़े उतरवाकर ग्रीर पुल दिखा-दिखा कर इतनी बुरी तरह से पीटा कि बहुतेरे बेहोश हो गथे ग्रीर कई हफ्ते में ठीक हुए। पीड़ितों में समस्तीपुर सब-डिवीजन की कांग्रेस कमेटी के प्रधान डाक्टर डी. एन. भा भी थे। मदेपुर, तरवारा, लहेरियासराय, उमगौंव, बाजीदपुर, राजनगर ग्रादि ५४ जगहों के खादी-भण्डार या तो लूट लिये गए या जलाकर नष्ट कर दिये गए, जिससे ३०-३१ हजार की हानि हुई। दीप नामक गांव में दो सौ मकान जला दिये गए। मधुबनी के पुलिस दन्स्पेक्टर ग्रीर सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस दमन की साक्षात् मूर्ति बने हुए थे। ग्रान्दोलन के पहले इनके पास कोई खास सम्पत्ति न थी। परन्तु ग्रान्दोलन के दिनों में इन्होंने कोठी ग्रीर बंगले खरीद लिए ग्रीर बहुत-सी जमींदारी लें ली।

# १३. मानभूमि

मानभूमि के वीरों ने भी भ्रापनी मातृ-भूमि के मान के लिए अपने लहू को बहाया है, दमनकारियों की लाठियों के प्रहार सहे हैं तथा भ्रपने सामने भ्रापनी सम्पत्ति की बरबादी देखी है।

मानभूमि जिले के कांग्रेसी नैता श्री अनुलचन्द्र घोष हैं। श्रापकी उत्कट लगन भीर निस्वार्थ सेवा ने जिले में भीर मुख्यकर पुरुलिया सब डिवीजन में बहुत से सिक्रय कार्यकर्ता उत्पन्न किये हैं। इन्होंने जिले भर को भ्रपनी सेवाभ्रों से मुग्ध कर लिया है। जनता कांग्रेस से प्रेम करती है भौर सदैव उसकी आजाओं को मानने के लिए तैयार रहता है। अगस्त-क्रान्ति का दिव्य-घोष होते ही जिला-का-जिला भ्रपना रोष प्रकट करने के लिए तैयार हो गया। संधाल तथा महतो जाति के लोग, जिनकी संख्या जिले में सबसे भ्रधिक है, तीर-भालों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए भा खड़े हुए। परन्तु अनुलवाबू की भाज्ञा से उन्होंने हिंसा का इरादा छोड़ दिया भीर भहिंसक एवं शान्तिपूर्ण तरीकों से सरकार का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। भंडे लगाना, हड़ताल करना भावि जो भान्दोलन का सामान्य रूप था, भगस्त भर चलता रहा, भौर पुरुलिया, बाँदवान एवं बड़ा बाजार के थानों पर तथा रखनाथपुर की कचहरी और धनबाद (भरिया) के स्कूलों पर तिरंगे भंडे फहराये गए। ७६ भादमा पिकेटिंग करते हुए पकड़े गये।

इसी बीच जनता को अन्य प्रान्तों में होने वाले पुलिस के अत्याचारों तथा उनकी प्रतिक्रिया में होने वाले हिंसात्मक कार्यों का पता चला और तौड़-फोड़ का प्रोप्राम भी प्राप्त हुआ। जनता में प्रतिहिंसा जाग उठी अतः थानों पर हमले किये गए। बाँदवान और बड़ा बाजार के थाने जलाये गए। बड़ा बाजार के पोस्ट ऑफिस के तमाम कागजात एवं धनबाद पोस्ट ऑफिस की इमारत तक फूंककर राख कर दी गई। मान बाजार से पुरुलिया आने वाला सड़क पर पुल भी तोड़े गये। लालपुर तथा लघुरमा के मिलिटरी कैम्प में आग लगाने की चेट्टा की गई। सारे जिले में तार काटना व शराब की भट्टियों को नष्ट करना भी कई दिनों तक जारी रहा।

यहां जो दमन हुन्ना उसकी कहानी श्रन्य स्थानों का कहानी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। जिन स्थानों पर गोलियां चलाई गई, उनमें से जरगांव, मानवामार श्रीर कबरासगढ़ ये तीन स्थान प्रसिद्ध हैं।

## १४. सिंहभूमि जिला

इस जिले में 'मिल एरिया' में रहने वाले मजदूरों ने ही खास तौर से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया! जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी के ३०,००० तथा अन्य कम्पनियों के ४,००० मजदूरों ने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ६ अगस्त से हड़ताल शुरू की। उन पर कांग्रेस वालों का अधिक प्रभाव था। अतएव उनके सब प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिसक रहे। उन्होंने किसी भी अफसर की जान लेने का प्रयत्न नहीं किया। पूरे १३ दिन तक बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से हड़ताल को चलाया। मजदूरों के त्याग ने कुछ सिपाहियों को भी प्रभावित किया और २० सिपाहियों ने शान्तिपूर्वक हथियार रख दिये और सरकारी नौकरी से स्तीफ दे दिये।

यहां पर मजदूरों तथा विद्यार्थियों का पूरा सहयोग रहा। स्कूलों में हड़ताल हुई ग्रौर जुलूस भी निकले। जमशेदपुर में ब्लूम क्रिज को तोड़ने की चेष्टा की गई। रांची के ग्रासपास तार भी काटे गए।

६ सितम्बर को जमशेदपुर में १५ हजार से अधिक लोगों का जुलूस निकला, जिसमें हरिजनों की संख्या अधिक थी। ये लाग राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जेल के फाटक पर जा पहुंचे श्रीर वहां के श्रिधकारियों से कहा—'हम अपने नेताश्रों के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें, बाहर निकालिए।' जनना को यह शक था कि उसके नेताश्रों पर जेल में सख्ती की जाती है। जेल अधि-कारी जनता की मांग को ठुकरा न सके। वे डर के मारे काँप रहे थे। उन्होंने जनता की आशा का पालन करने में ही अपना भला समभा। तुरन्त नेता लोग बाहर लाए गए। जनता उन्हें ठीक स्थिति में देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसने खूब जोर से जयघोष किया और श्रपने नेताओं को फूलों की मालाओं से लाद दिया तथा मानपत्र भेंट कर वापस लोट गई। यहां की जनता कितनी शान्त रही यह घटना इस बात का सुन्दर उदाहरण है।

#### १५. पलामू

पलाम् प्रान्त के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रायः समस्त जिला जंगल एवं पहाड़ियों से ब्राच्छादित है। इसकी जनसंख्या द लाख १ = हजार है ब्रीर यहाँ के निवासी ग्रधिकांश कील तथा संथाल हैं। जिले में यातायात के साधन बहुत कम हैं तथा शिक्षा का भी कम प्रचार हुग्रा है। स्कूल शहरों तक ही सीमित हैं। ग्रतएव जब देश भर में क्रान्ति की ज्वाला ध्रयक रही थी तो यहाँ के देहातों में प्रायः शान्ति दिखाई पड़ती थी। पर शहर अन्दोलन की लपटों से न बच सके। वहाँ के विद्यार्थियों तथा वकीलों ने ग्रागे बढ़कर जनता का नेतृत्व किया । हड़ताल भ्रोर जुलूस विशेष कार्यक्रम थे । डाल्टनगंज, गढ़वा, हसैनाबाद, लैसलीगंज ग्रीर लितिहार के थानों पर जनता ने अंडे फहराने की चेष्टाकी तथा गढ़वाको छोड़कर शेष थानों पर भंडे फहराये भी गए। डाल्टनगंज थाने की पुलिस को ब्रात्म-समर्पण के लिए बाध्य किया गया भीर जेल पर आक्रमण करके जनता ने भपने नेता ठा० रामिकशोर एम० एल० ए० को जेल से बाहर निकाल लिया। डाल्टनगंज, गढ़वा श्रीर हिरहरगज के डाक-खाने भी जनता के अ। कमण के शिकार हुए। डाल्टनगंज के थाने को तो शोगों ने जलाकर खाक कर दिया। इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर शराब की भट्टियों को भी बर्बाद किया गया।

इस जिले में सरकार द्वारा जो दमन हुआ वह अन्य स्थानों से मिलता-जूनता था। हाँ, एक बात खास थी। यहां के जमीदारों ने दमन क**रने में** पुलिस का साथ दिया और किसानों को पिटवाया, गिरफ्तार करवाया और इस प्रकार 'देश-द्रोही' का कलकपूर्ण खिताब प्राप्त किया।

### १६. संथाल परगना

संथाल परगना मा अगस्त झान्दोलन की लपटों से झछूता न रहा।
यद्यपि यहां झान्दोलन का रूप अन्य जिलों जैसा न रहा, परन्तु फिर भी यहां
६०० व्यक्ति गिरफ्तार विये गये,जिनमें २०० तो यहां के मूल निवासी थे। इस जिले में ६ झादमा गोली के शिकार हुए एवं २० जेलों में मर गये। यहां पर कई लोगों को ३५ साल तक की सजायें हुई ।

ः ६ : श्रासाम में श्रान्दोलन एक नज़र में

| जिला                | न ज <b>रब</b> न्द | गिरफ्तारियाँ | सजाये        | सामूहिक जुर्माना  |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| लखीमपुर             | १९                | ₹ <b>११</b>  | २१४          | १०,००० रु०        |
| सिवसागर             | २३६               | ३४७          | २=७          | १,४०,००० ,,       |
| नौ गाँव             | ६०                | १६००         | <b>१</b> २०० | ८७,००० , <b>,</b> |
| दारांग              | 5                 | ४३०          | १४२          | ४४,७००० "         |
| कामरूप              | ४३                | ६४४          | £ 8 x .      | ६६,८११ ,,         |
| ग्वा <b>ल</b> पाड़ा |                   | ৩            | Ę            | · ३८,००० ,,       |
|                     | ३६६               | ३६५०         | २७६३         | ३,८६,७११ रु०      |

नोट:--लगभग २,७२,००० ६० सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

| कितनी जगह गोली चली          | ٤         |
|-----------------------------|-----------|
| कितने घायल हुए              | लगभग १००० |
| कितने मरे                   | 90-50     |
| साधारण लाठी-चार्ज           | १५        |
| सस्त लाठी-च।जं              | १७        |
| कितनी जगह तोड़-फोड़ हुई     | ₹ ₹       |
| कितनी जगह विस्फोट हुए       | Ę         |
| कितनी जगह गाड़ियां गिराई गई | Ę         |

नोट:--प्रान्त को लगभग ६२ लाख जन-संख्या में से करीब २० लाख ग्रादिमियों ने ग्रान्दोलन में सिकय भाग लिया।

आसाम प्रान्त भारत की पूर्वी सीमा बनाता है। सीमा-प्रान्त का अपना महत्त्व होता है और वही इसका भी है। इसका क्षेत्रफल ६७,३३४ वर्ग मील है, पर यहां खाबादी अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि यहां पहाड़ी प्रदेश प्रधिक हैं। प्राकृतिक दृष्टि से ग्रासाम तीन भागों में बंटा हुआ हैं— ब्रह्मपुत्र या आसाम घाटी, सूरमा घाटी तथा पहाड़ी भाग। सूरमा घाटी के सिलहट एवं कछार जिले सबसे प्रधिक बसे हुए हैं। बाहर के लोग यहां काफी ग्राकर बस गये हैं। जैसे बिहारी ग्वाले, बंगाली, मारवाड़ी ग्रादि। मेमनसिंह ग्रादि स्थानों से बहुत से मुसलमान भी यहाँ ग्राये हैं। मारवाड़ी लोगों के हाथों में यहां का ग्राधिकांश व्यापार है तथा बंगाली लोग सरकारी नौकरियाँ करते हैं। इन दोनों वर्गों के लोग यहाँ की राजनीतिक हलचन में बहुत कम भाग लेते हैं। यही कारण है कि सन् १९४२ के ग्रान्दोलन में ग्राधिकांश भाग स्थानीय लोगों ने ही लिया।

शायद कुछ लोग यह सोचते हों कि देश के एक कोने पर स्थित होने के कारण ९ ग्रगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के साथ बम्बई से जो क्रान्ति की भयंकर लपट ब्रिटिश साम्राज्यशाही को भस्म करने के लिए उठी, उसका आसाम की जनता पर खास ग्रसर न पड़ा होगा। पर बात ऐसी नहीं हैं। ग्रासाम देश के उन भागों में से हैं जहां ग्रान्दोलन का रूप ग्रत्यंत उग्र रहा। यहां के लोगों ने सन् १९४२ के खुले विद्रोह में ग्रपूर्व त्याग, बलिदान, उत्साह एवं जोश का परिचय दिया।

नेता श्रों का गिरफ्तारी से श्रासामवासियों के हृदय पर वज़ टूट पड़ा। इस अमानुषिक प्रहार को उन्होंने ग्रपनी श्राशाओं और उमंगों पर प्रहार समक्षा। वे उत्तेजित हो उठे ग्रौर ऐसी ग्रविवेकपूर्ण सरकार को, जो महात्मा गांधी ग्रौर जवाहरलाल नेहरू जैसी महान् ग्रात्माश्रों को जेल के सीखचों में ठूँस देने के जघन्य कार्य से जरा भी न हिचकी, ग्रस्त-व्यस्त कर ग्रपनी समानान्तर सरकार स्थापित करने के लिए उन्होंने ग्रपने प्राणों की बाजी लगा दी। सरकार भला यह कब सहन करने लगी? उसने उन पर भांति-भांति के अमानुष्यक प्रहार किये, पर ग्रासामवासियों ने देश की ग्राजादों के लिए उन सबका ग्रपने ग्राहिसा शस्त्र से सामना किया एवं कई महीनों तक सरकारी शासन को पंगु बना दिया।

म्रासामवासियों के हृदय में म्राजादी के लिए जलती हुई ज्वाला को देश ने म्रगस्त-क्रांति में ही देला। क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या शिक्षित, क्या प्रशिक्षित, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान प्रायः सभी वर्गों तथा श्रेणियों के लोगों ने प्राणों की बाजी लगाकर देश की आजादी के इस म्रान्दोलन को म्रागे बढ़ाया। वे भी म्रजीब दिन ये जब जिसे देखिये उसी के हृदय में उत्तेजना उबाल खा रही थी। थोड़े से पहाड़ी भाग को छोड़कर सारा-का-सारा आसाम ऋान्ति की गोद में खेल रहाथा।

ऐसा होना स्वाभाविक था? क्यों कि कान्ति के लिए सभी धावश्यक कारण अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां अधिक मात्रा में विद्यमान थे। सामने से जापान बढ़ता हुआ आ रहा था तथा बर्मा एवं मलाया की हार से लोगों का अपेक्षों की शक्ति पर से विश्वास उठ चला था। फौजियों के लाखों की संख्या में वहां धाजाने के कारण लूट-खसोट, व्यभिचार, वस्तुओं की कमी आदि बातों का जोर बढ़ रहा था। फौजियों के रहने तथा हवाई धड्डे आदिबनाने के लिए बिना कुछ दिये और अन्य इंतजाम किये लोगों से जबरन गांव-के-गांव खाली कराये जा रहे थे। इन सभी कारणों से जनता का असन्तोष चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बारूद तैयार थी, केवल चिनगारी की आवश्यकता थी। नैताओं के पकड़े जाने के साथ ही वह सुलग उठी।

भासाम के लोग सीधे, सरल और धार्मिक प्रकृति के हैं। प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यातायात के साधन वहां प्रधिक विकसित नहीं हो पाये हैं। भत्तएव स्वाभाविक रूप से ही यहां के लोगों का सुभाव गांधीजी के सिद्धांतों की ओर है। वे रचनात्मक कामों को विशेष रूप से पसन्द करते हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटी में रहने वाले भिषकांश लोग कांग्रेसवाटी हैं। मुसलमानों पर जमी-यतुल-उलमा का भ्रधिक प्रभाव था। सिलहट के ४०० मुसलमान ग्रान्दोलन में जेल गये। वहां पर कांग्रेस के भ्रधिकांश लोग मध्यम श्रेणी के शिक्षित नौजवान व्यक्ति हैं, पर उच्च वर्ग के लोगों का भी किसी-न-किसी रूप में सहयोग भवश्य है।

विद्रोह का श्रीगणेश हड़तालों एवं शास्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ। हड़ताल इतने जोरों पर चली कि तमाम स्कूल, कालेज बन्द हो गये। देहात के मजदूरों ने भी घपना काम बन्द कर दिया। राष्ट्रीय नारों के साथ बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाने लगे। प्रायः ऐसा होता था कि स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियां मीलों दूर से जुलूस बनाकर धाते थे। उनके हाथों में राष्ट्रीय अंडे रहने थ जिनको वे थानों, स्टेशनों, पोस्ट धाॅफिसों घादि सरकारी संस्थाओं पर फहराने का प्रयत्न करते थे। हिसाब लगाने से पता चलता है कि प्रान्त के करीब दो-तिहाई लोगों ने इन प्रदर्शनों में भाग लिया। सरकारी संस्थाओं पर किए गए धाक्रमण प्रायः धाँहसक धौर शान्तिपूर्ण होते थे, किन्तु कानून का दम भरने वाले किराये के टट्टुशों ने इनका जवाब कियों धौर गोलियों से दिया जिसके कारण भारतमाता के कितने ही धमूल्य लाल खिन गए।

ज्यों-ज्यों दमन बढ़ता गया त्यों-त्यों लोगों ने भीर भी भ्रधिक उत्साह दिखाया। सरकारी दमन ने लोगों के जोश को कुचलने की भ्रपेक्षा उसे पुष्ट किया। करीव चार महीने तक सरकारी शासन एकदम पंगु बना दिया गया। बहुत से स्थानों पर जनता ने भ्रपनी पंचायतें स्थापित कर लीं, पुलिस का काम गांव के लोग ही करते थे। कई स्थानों पर तो पंचायतें ने भ्रपनी जेलें भी बना ली थीं।

ग्रान्दोलन के दो रूप थे। एक रचनात्मक ग्रीर दूसरा श्रवरोघात्मक । रचनात्मक दृष्टि से देहातों को स्वतःपूर्ण इकाई बनाने का प्रोग्राम था, जिससे एक निश्चित समय के भीतर उन्हें स्वतंत्र घोषित किया जा सके। श्रवरोघात्मक श्रोग्राम के ग्रनुसार फौज के ठेकेदारों को गाँवों से मिलने वाली चीजों पर रोक लग। दी गई थी। धान, पशु, तरकारी ग्रादि वस्तुग्रों को विरोधी लोग लुक-छिपकर न ले जा सकें इसको रक्षा के लिए यातायात के सभी साधन, यहां तक कि सरकारी सड़कें भी नष्ट कर दी गई थीं।

प्रान्दोलन के कुछ दिन पूर्व से ही गाँव वालों ने अपनी रक्षा के लिए शान्ति-सेना बना ली थी, जिसमें गरीब २०,००० स्वयं सेवक थे। इन लोगों ने गांव-गांव में अपने तम्वू गाड़ रखे थे और रात को बारी-बारी से गांव के प्रत्येक नाकों पर पहरा देते थे। इन लोगों का काम था।गांव की निगरानी रखना और किसी खतरे का सन्देह होते ही तुरही बजाकर गांव वालें को सावधान कर देना। सेवक अपने कर्त्तव्य को बड़ी तत्परता से पूरा करते थे। कई वीरों ने गोली खाकर भी तुरही बजाई और गांव वालों को खतरे से बचने के लिए सावधान किया।

म्रान्दोलन के प्रथम १८ दिन बड़े शान्तिपूर्ण रहे । सारे म्रासाम में कहीं भी रेलवे की सड़क नहीं उखाड़ी गई। केवल एक मामूली घटना हुई। उसके लिए म्रिंघकांश में जंगली हाथी को उत्तरदायी बताया जाता है। परन्तु नवम्बर मास से सड़कें तोड़ना, गाड़ियों को उलटना, मालगोदामों, स्टेशनों, जंगलात के बंगलों, फौजी गोदामों एवं भिन्न-मिन्न प्रकार के स्कूलों को लूटने तथा जलाने का काम प्रारम्भ हो गया। ६ स्थानों पर गाड़ी गिराई गई, जिनमें से दो जगह मारी जन-बन की हानि हुई। २६ नवम्बर को गोहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील दूर पर एक फौजी गाड़ी गिराई गई जिसमें करीब १५० व्यक्तियों की जानें गई। इसके म्रतिरक्त देशी बम भी बनाये गए, जो कालेजों के कमरों, तार-घरों एवं रेलवे प्लेटफार्मों पर फटते थे। कान्ति की यह भ्राग नौगांच जिले में महात्मा गान्धी के उपवास तक ध्रकती रही। मासाम की कांग्रेस

सरकार के प्रधान मंत्री श्री गोपीनाथ बारदोलाई के शब्दों में, 'इस प्रकार के हिंसापूर्ण कार्य बहुत श्रशों में श्रापसी ईच्या व्यक्तिगत शत्रुता, युद्ध के ठेकेदारों की बिना काम किये ही बिल पास कराने की नीच मनोवृत्ति तथा गबन करने वाले श्रफसरों द्वारा श्रांकिस रेकार्ड नष्ट कर श्रपनी चोरी छिपाने के लज्जा- जनक प्रयत्नों के कारण ही हुए हैं' श्रान्दोलनकारियों का वास्तव में उनमें बहुत कम हाथ रहा है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भ्रान्दोलन बहुत श्रंशों तक श्राहिसात्मक रहा । तेजपुर सब-डिवीजन में ऐसे साहसपूर्ण श्राहिसक कार्यों का प्रदर्शन हुमा है जिनकी समता संसार के किसी भी देश के इतिहास में मिलनी कठिन है। एक-दम निहत्ये भ्रीर शान्त स्त्री-पृष्ठषों ने दरांग जिले के ढेकिया-जली, बेहाला, गोहपूर भ्रादि स्थानों पर गोलियों का छातीं खोलकर सामना किया । गोहाटी से १६ मील दूर मुक्तापूर गाँव में कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री महेन्द्रनाथ डेका के सभापतित्व में ५००० श्रादिमयों की एक सभा हो रही थी। दारोगा पुलिस को लेकर वहां पहुँचा ग्रीर उसने सभा विसर्जित करने एवं श्री डेकाजी को बन्दी बनाने की श्राज्ञा दी। जनता इस धमकी से न डरी। वह सभा-स्थल पर डटी रही। साथ ही उसने प्रिषकारियों से साफ-साफ कह दिया कि श्री डेकाजी इस समय हमारे अधिपति हैं। हम ब्रिटिश हक्मत को नहीं मानते। बारागा ऐसा मुंह-तोड़ उत्तर पाकर जल-भून गया धीर उसने गोली चलाने का हुकम दे दिया। पर इससे पहले कि सिपाही गोली चलायें, सब लोगों ने उनको षेर लिया ग्रीर उनकी बन्द्रकें छीन लीं। उन्होंने बिकसी की जरा भी चोट न पहुंचाई । श्री डेकाजी धागे बढ़े घीर एक श्रहिसक सिपाही की भांति ध्रपने-धापको पुलिस अधिकारियों को सींपने के लिए तयार हो गये। जनता ने श्रावाज उठाई "नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। श्राज प्रजा का दिन है। यदि श्रवि-कारी लोग ग्रापको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कल ग्रायं।" इतना कह वह अपने नेता को घर लिवा ले गई भीर उधर दारोगा भी अपने साथियों के साथ भपने घर चला गया। दूसरे दिन डेकाजी ने भपने वादे के भनुसार १५-२० प्रधान कार्यकत्तियों के साथ प्रपने-प्रापको पुलिस प्रधिकारियों को सौंप दिया। श्री डेकाजी को एक साल की सजा हुई। इसी प्रकार कामरूप में भी हजारों लोगों की एक भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को घेर लिया परन्तु उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। केवल भ्रपने साथ जुलूस में शामिल कर लिया। आसाम के लोगों ने इस प्रकार अहिंसक प्रनुशासन का परिचय दिया।

श्रासाम के श्रान्दोलन में स्त्रियों ने खूब हिस्सा लिया श्रीर वह भी पूर्ण

महिसात्मक रूप में । जहाँ भी गोलियां चलीं, लाठी-वार्ज हुए, स्त्रियाँ पृष्ठवों के साथ मौजूद थीं । इतना हा नहीं, गोली खाने या गिरफ्तार होने के लिए सब से भागे स्त्रियां ही बढ़ीं। देश की ग्राजादी के लिए हंस्रते-हंसते प्राण न्यो-खावर कर देने वाली वीर कन्या कनकलता, तुलेश्वरी भादि पर कोई भी राष्ट्र गर्व किये बिना नहीं रह सकता । ऊपरी आसाम में कीज के भ्रत्याचारों से जनता के जान-माल की रक्षा करने में श्रीमती अन्नप्रिया एवं सुघोलता की भ्रध्यक्षता में स्त्रियों के एक वडे जत्थे ने बड़ी तत्परता एवं साहस का परिचय दिया । पुलिस के भ्रत्याचारों से पीड़ित प्रदेशों में भ्रपनी जान खतरे में डासकर भी जनता की रक्षा का काम भ्रासाम की स्त्रियों ने ही किया । राष्ट्रीय म्रान्दोलन के इतिहास में भ्रासाम की स्त्रियों का चमकता हुआ स्थान रहेगा ।

कुछ अपूर्व बलिदान

(१) कमला मीरी का नाम भारतीय इतिहास में ग्रमिट रहेगा। यह वीर ग्रपनी साहमपूर्ण दृढता द्वारा हमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप की याद दिला देता है। उसने ग्रपनी बान की रक्षा के लिए तिल-तिल कर ग्रपने प्राण गवां दिए, पर मुंह में उफ तक नहीं की।

कमला मीरी गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य था। सदा से ही यह कांग्रेस-कार्यों में प्रधान भाग लेता था। ग्रतएव अधिकारियों की उस पर नजर थी। ग्रान्दोलन प्रारम्भ होने पर ग्रधिकारियों ने कमला मीरी को गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने कमला मीरी से कहा—

'हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर एक बात का भ्राश्वासन चाहते हैं।' 'वह क्या ?' कमला मीरी ने पूछा।

'तुम कांग्रेस के काम में सहयोग देना छोड़ दो ।'

कमला मीरी को ये वचन विष में बुभे हुए बाण के सदृश लगे। वह प्रावेश में भा गया भीर गरज कर बोला, 'बस रहने दीजिए, साहब ! मैं ऐसे भ्रपमानजनक वचन सुनना नहीं वाहता। आप मुभसे कभी भी ऐसी भाशा न कीजिएगा। मैंने कांग्रेस का जो काम सम्भाला है वह किसी लालच में आकर नहीं। मेरा सम्पूर्ण जीवन कांग्रेस के लिए है। मैं कांग्रेस के लिए ही जीता हूं भीर कांग्रेस के लिए ही प्राण दूंगा। भाप कुपया ऐसे लज्जाजनक शब्द मेरे सामने न कहिये।'

मजिस्ट्रेट ऐसा कठोर एवं खरा उत्तर सुनकर चुप हो गया ग्रीर तत्काल कमला मीरी को प्रमहीने की कड़ी कैंद का हुक्म सुना दिया।

कमला मीरी जोरहाट भेज दिया गया। जेल के गन्दे वातावरण एवं

खराब भोजन ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा मसर डाला भौर वह बीमार हो गया। दवा मादि का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण हालत गिरने लगी। कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा मानो कमला मीरी का जीवन-दीप बुभने वाला है। उसे स्वयं इस बात का भान होने लगा। म्रिक्षकारियों ने जीवन एवं मृत्यु के बीच पड़े इस यवक को भ्रपनी भ्रान से गिराने की एक भ्रौर कोशिश की, वे उसके पास गये भ्रौर कहने लगे, 'भ्रच्छा हम तुम्हें सदा के लिए कांग्रेस का त्याग करने को नहीं कहते। हमें सिर्फ इतना भ्राश्वासन दे दो कि पैरोल की भविष में तुम भ्रान्दोलन में भाग नहीं लोगे।'

कमला मीरी को श्रिषकारीवर्ग के ये वचन वजू के समान लगे। वह इस श्रपमान को सहन नहीं कर सका। उसने गैया पर पड़-पड़े ही उत्तर दिया, 'मैं कायरों की भांति छूटने की श्रपेक्षा बीरतापूर्वक मृत्यु का श्रालिंगन करना अधिक श्रेयस्कर समभता हूं। मुभे जान की अपेक्षा मान अधिक प्यारा है। सान की रक्षा के लिए यदि मुभे प्राण भी त्यागने पड़ेंगे तो यह मेरे लिए श्रत्यन्त गौरव की बात होगी।

प्रधिकारियों पर युवक के इन निर्भीकतापूर्ण वचनों का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे वहां से चृपचाप चले गए। पर युवक को फुसलाने का प्रयत्न उन्होंने जारी रखा। कमला मीरी भी उनके वचन सुन लेता, पर कुछ उत्तर नहीं देता था। घीरे-घीरे उसकी हालत बहुत गिर गई। मृत्यु के एक या दो दिन पहले जेलर स्वयं उसके पास आया और भाश्वासन की बात कहने लगा। युवक से भ्रब रहा न गया। उसने कड़ककर उत्तर दिया—

'यह यंत्रणा में किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे श्रीर अपने, सबके लिए, सह रहा हूं। फिर तुम मुक्ते श्राश्वासन देने के लिए क्यों कह रहे हो।

इस प्रकार यह वीर घुल-घुलकर मर गणा, पर ग्रपनी ग्रान पर उसने तिनक भी घट्या नहीं ग्राने दिया। लोगों ने देखा, ग्रन्त समय तक उसके चेहरे पर सन्तोष की एक दिव्य ग्रामा चमक रही थी।

कमला मीरी आज इस दुनिया में नहीं है पर उसका यह बिलदान सदियों तक देश के बच्चों में ग्रपनी मातृभूमि की ग्राजादी के लिए हंसते-हंसते प्राण न्योखावर करने की पवित्र भावना जागृत करता रहेगा।

(२) श्री कौशल कुंग्नर का नाम भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। इस वीर का जन्म श्रासाम की प्रसिद्ध जाति श्रमोह में हुआ था। यह जाति संदा से ही भ्रपनी वीरता एवं सच्चाई के लिये विख्यात है। ग्रंग्रेजों से पहले ग्रासाम पर इसी जाति के लोमों का राज्य था। ग्रतएव कौशल कुंग्रर में भी ग्रपने पूर्वजों की भांति सचाई के लिए विशेष ग्रनुराग था। यह वीर सरूपथार इलाके में रहता था। कांग्रेस के नाम पर जो प्रोग्राम उसे मिलता गया वह वैसे-का-वैसा लोगों को बताता रहा। ग्रचानक सरूपथार की रेल दुर्घंटना हो गई। ग्रधिकारियों ने फट कौशल कुंग्रर को इस केस में फसा लिया। कौशल कुंग्रर घटना-स्थल पर उपस्थित नहीं था। किन्तु पुलिस वालों ने उस पर यह अभियोग लगाया कि उसने जनता के सामने यह घोषणा की है कि गाड़ी उलटना तथा यातायात के साधन नष्ट करना कांग्रेम के प्रोग्राम में है। डिप्टी कमिश्नर के सामने केस चला और उसे मार्च १९४३ में फांसा का हुक्म सुना दिया गया। गवर्नर के सामने भवील की गई, पर कुछ फल नहीं निकला और १५ जून १६४३ को कौशल कुंग्रर देश की ग्राजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के तस्ते पर फल गया।

कौशल कुंबर का अपने सम्बन्धियों के ग्रलावा अन्य किसी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया गया। हां, १४ जून की दोपहर को श्री गोपीनाथ जी बार-दोलोई आदि कुछ बन्दियों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कौशल कुंग्रर से मेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा था। बारटोलोई जी पर इस मेंट का इतनर गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसका पूरा वर्णन अपनी डायरी में नोट कर रखा है। हम पाठकों की जानकारी के लिए बारदोलोईजी के शब्दों का भावार्थ यहां देते हैं:—

"हमारी इच्छा थी कि हम कौशल कुंग्रर को उसके ग्रन्तिम समय में कुछ सांत्वना दें। ग्रतएव हम उससे मिलने के लिये गये। परन्तु उसको सांत्वना देना तो दूर रहा, उल्टे हमने ही उससे सांत्वना प्राप्त की। हम वहां से ऐसी पवित्र उत्तेजना लेकर ग्राये जो हम चाहते हैं कि जीवन भर बनी रहे। हमें ऐसा मालूम पड़ा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधना कौशल कुंग्रर कर रहा था उसे उसने ग्राज पूरा कर लिया है। उसने स्थितप्रज्ञ की स्थिति, प्राप्त कर ली थी। मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व एक ग्रजीब प्रकार की खुशी उसके चेहरे पर फूटी पड़ती थी। उसके वचनों से उसका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास ग्रीर उसके हृदय की शान्ति एवं स्थिरता टपक रही थी। इन बातों ने मुक्त पर जादू कासा ग्रसर किया। लेखनी के द्वारा कौशल कुंग्रर के शब्दों एवं भावों को व्यक्त करने में मैं ग्रपने-ग्रापको विलकुल ग्रसमर्थ पाता हूं। फिर भी उसने जो कुछ कहा, उसका सार इस प्रकार था;

''मैं निर्दोष हूं। मुभ्रे व्यर्थ में अपराधी बनाकर फांसी दी जा रही े है। यह मेरे साथ ज्यादती है। मैं महात्मा गांधी एवं उनकी ग्रहिसा-नीति पर श्रद्धा रखता हूं। में जीवन-भर फलाहारी रहा हूं भीर पिछले ९ महीनों से तो मैंने नमक भी छोड़ दिया है। ऐसी सुरत में में गाड़ी उलटने जैसी बात सोच ही नहीं सकता, उसमें सिकय भाग लेना तो दूर रहा। गाड़ी उसटने में तो अनेक नर-नारियों की हत्या होती है, जो मुक्ते अत्यन्त प्यारे हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि सच्चा कांग्रेस-कार्यकर्ता होने के नाते, जो भी साहित्य कांग्रेस के नाम पर मुक्ते मिलता गया, मैंने उसे वैसा-का-वैसा जनता को बता दिया। इसके अतिरिक्त मैं लोगों के साथ नाम-कीर्तन तथा धर्म-चर्चा भी किया करता था। फांसी की तजा से मुभे तिनक भी दृःख एवं चिन्ता नहीं है । जब देश के लिए कैंद चार-पांच सौ बन्दियों में से मुफ्रें ' ही यह सजा मिली है तो मेरा यह विश्वास हो गया कि ईश्वर मुक्ते बहुत प्यार करता है श्रीर इसीलिए उसने मुक्ते इस काम के लिए चुना है । मैं ता यह मानता हूं कि इसी दैवी प्रेरणा के कारण भ्राप लोगों का तथा दूसरे प्रेमियों का प्रयत्न मफे बचाने में सफल न हो सका। मैंने भ्रपनी स्त्री एवं बच्चों को, जो दु:ख से श्रधीर हो रहे थे, श्रच्छी तरह समभा दिया है कि यदि मानवी शक्ति के द्वारा मेरी जान बचाई जानी सम्भव होती तो मैं बच जाता। मुभ्ने अकाट्य कर्म-फल को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसमें चिन्ता एवं संताप करने की क्या बात ? जीवन है तो मृत्यू, श्रीर मृत्यु है तो जीवन । जब में जनमा था तो मभे डेढ घंटे तक बेहद पीड़ा भेलनी पड़ी थी। किन्तु श्रव तो १५ मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरा श्रात्मा स्वतंत्र है. उसका कोई कुछ नहीं कर सकता । ईश्वर ने मुझे यह प्रदान का ग्रीर वही भ्रब इसे वापिस ले लेगा।"

इतना कहकर कौशल कुछर चुप हो गया। कांग्रेस स्वयंसेवकों ने, जो वहां उपस्थित थे, इस महान् झात्मा के सामने सिर भुका दिया। मेरे मुख से केवल इतने ही शब्द निकल सके, ''ईश्वर झानंदस्वरूप है और उसे में तुममें देख रहा है।"

कौशल कुंग्रर की अवस्था इस समय ३ वर्ष की थी, किन्तु उसने ग्रभी तक किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी । भ्रतएव कुछ क्षण ठहरकर उसने गोस्वामी श्री डेका सत्राधिकार से, जो उस समय जोरहाट जेल में नजरबन्द थे, दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। गोस्वामीजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे उसी समय दीक्षा दे दी थी।

कालकोठरी में रहते हुए भी पिछले तीन महीनों में कौशल कुंमर का वजन घटने की अपेक्षा बढ़ा ही था। वह निर्न्तर गीता का अध्ययन एवं मनन करता रहता था। पहरा देने वाले चौकीदार उसे प्रेम एवं ग्रादर की दृष्टि से देखने लगे थे। फांसी के दिन खूब जोर का वर्षा हो रही थी। जब सुबह साढ़े चार बजे प्रधान चौकीदार सशस्त्र पुलिस के साथ उसकी कोठरी में गया तो वह शांतभाव से सो रहा था। उसने उसे जगाया भीर वह तुरन्त खड़ा हो गया। चौकीदार एवं जेलर, जो वहां उपस्थित थे, के कथनानुसार उसकी भावाज एवं व्यवहार में किसी प्रकार की भशान्ति एवं घबराहट नहीं थीं। उसने ५ मिनट तक भगवान से करुण प्रार्थना की : इतने ही में सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसे हुक्म सुनाया भीर जल्दी से तैयार होने के लिए कहा । कौशल कुंभर उठा श्रीर भट उनके साथ फांसी-घर की श्रीर चल दिया । रास्ते में वह गोस्वामीजी के बताये हुए मंत्र को मस्ती से गा रहा था। तरुते पर खड़े होकर उसने सबसे प्रार्थना की कि यदि मैने भ्राप लोगों को कुछ हानि पहुंचाई हो या भ्रपशब्द कहे हों तो श्राप मुक्ते क्षमा करें। जब फांसी का फंदा उसके गले में डाला जा रहा था तो उस समय भी वह गोस्वामीजी के दिए हुए मंत्र को जप रहा था। देखते-ही-देखते तस्ता खींच लिया गया ग्रीर कौशल कुंग्रर सदा के लिए संसार से विदा हो गया।"

एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना के विषय में लिखा है।

"लड़कपन में में इतिहास पढ़ा करता था कि देश-प्रेम के लिए लोग हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गये। तब मुक्ते यह बात कुछ बनाई हुई-सी मालूम पड़ती थी। लेकिन, जब फांसी की कोठरी में, १४ जून १९४३ को फांसी होने के एक दिन पहले, मैंने कौशल कुंअर को देखा तो मेरा मस्तक श्रद्धा से उसके चरणों में भुक गया। प्रसन्न मुख, होठों पर थिरकती मुसकान भौर आंखों में एक दिव्य ज्योति। इतिहास मेरी भांखों के सामने सजीव हो उठा। उसके भन्तिम शब्द भव भी रह-रह कर मेरे कानों में गूंज उठते हैं।

जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन भ्रवश्य मरेगा ही मुक्ते खुशी है कि इतने लोगों में ईश्वर ने मुक्ते ही चुना। ईश्वर मुक्ते प्यार करता है।

स्वतंत्रता की बिलवेदी पर न्योछावर होने के लिए उसने हंसते-हंसते फांसा का फंदा ग्रपने गर्छ में डाल लिया। फंदा खींचा गया मुंह से वस्फूट स्वर निकला 'पार करो दीनानाथ संसार सागर' भीर वह महान् भात्मा गुलामी के बन्धन से मुक्त हो गई।

निर्दोष व्यक्तियों के बलिदान, उनके औसू कभी व्यर्थ नहीं जाते।

आतएव देश की धाजादी के लिए हँसते-हँसते अपने प्राण न्योछावर करने वासि आसाम प्रान्त के नर-नारियों के ये बलिदान हमें अपने पवित्र धादशं को धागे बढ़ाने में आत्म-बल प्रदान करेंगे।

श्रन्य प्रान्तों की भांति यहां पर भी ग्रान्दोलन का श्रीगणेश विद्याणियों की हड़ताल से हुआ श्रीर बाद में भी उसकी बागडोर काफी हद तक विद्यावियों के हाथों में रही। यहां के विद्याधियों ने न केवल शिक्षण-संस्थाशों का ही बहिष्कार किया, प्रत्युत उन्होंने नौजवानों के साथ मिलकर "मृत्यु दश्व" (Death Brigade) का संगठन भी किया जिसका उद्देश्य उसके नाम से ही प्रकट है। सितम्बर १६४२ से दिसम्बर ४३ तक ग्रान्दोलन को चालू रखनें के लिए बहुत-सा साहित्य प्रकाशित हुग्रा था। उसमें यह कार्यं कम दिया गया था,—

- १. सरकारी भ्रावागमन के साधनों का विध्वंस ।
- २. रेलवे लाइन को उखाडना।
- ३. सरकारी इमारतों, पुलिस, ग्रांफिसों ग्रादि का तोड़ना-फोड़ना।
- ४. समानान्तर सरकार की स्थापना भादि।

इस कार्य-प्रणाली को स्थिर करने वाले तथा उसके श्रनुसार श्रान्दोलन का संचालन करने वाले ग्रधिकतर विद्यार्थी ही थे।

श्रासाम में जैसा श्रमानुषिक श्रीर वीभत्स दमन हुग्रा वह साम्राज्यवाद की समूची यातनाश्रों का निचोड़ था, पर फिर भी क्रान्ति दबी नहीं। श्रासाम में पुलिस एवं फीज ने श्रहिसक एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता के खून से होली खेली। लोगों पर श्रन्था-धृन्ध गोलियों की बौछार कर देना, साठियों का प्रहार करना, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनके खर जला देना तथा उनके छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देना सरकारा कर्मचारियों के लिए साधारण-सी बात थी। सचमुच कुछ दिन के लिए श्रासाम में पुलिस श्रीर फीज का राज कायम हो गया था। चन्दा वसूल करने वाले स्त्रियों के जेवर, बैल, गाय, यहां तक कि बर्तन एवं पहनने के कपड़े भी नोच-खसोट कर ले जाते थे। कई स्थानों पर तो लोगों को किचें भींक-मींक कर मार डाला गया, ठीक उसी प्रकार जैसे कि जंगली सूश्रूर को शिकार में भारा जाता है। पुलिस और फीज ने इन कामों में बहुत-से बाहरी गुण्डों से भी सबद ली थी।

जेल में भी बड़ा म्रत्याचार किया गया। कैंदियों को न तो पूरा भोजन दिया गया जाता था न पूरे कपड़े। सर्दियाँ लोगों को ठिठुर-ठिठुर कर बितानी पड़ी । २४ फरवरी १६४३ को जोरहाट जेल में निर्दोष राजनैतिक बन्दियों पर किये गये प्रत्याचारों की कहानी बड़ी लोमहर्षक है। बन्दियों का अपराध सिर्फ इतना ही था कि वे अपने नेता महात्मा गांधी के उपवास पर अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए सामूहिक प्रार्थना एवं नाम-कीर्तन कर रहे थे।

#### उत्तरी आसाम

ग्रान्दोलन की गित तीन्न होने के पहले ही यहाँ के सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, पर फिर भी जोरहाट ग्रौर सिवसागर में सरकारी ग्रदालतों के सामने बड़े-बड़े शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए। लोगों को ग्रदालत में जाने से रोकने के लिए पिकेटिंग की गई। शहरों एवं गांवों में सभाएं की गई, जिनमें स्त्री-पृष्य सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। भाग्य से उस समय यहाँ डिप्टी-किमश्नर एक हिन्दुस्तानी था जो बड़ानरम एवं सहनशील था। ग्रतएव सशस्त्र पृक्षिस के लगातार गश्त लगाने पर भी जनता पर लाठियों या गोलियों की वर्षा बहीं होने पाई। परन्तु बाद में यूरोपियन ग्रकसर के ग्रा जाने पर सभी प्रकार के ग्रत्याचार हुए।

२० सितम्बर को सिवसागर में एक सभा होने वाली थी। पुलिस ने सूचना पाते ही चारों मोर शहर के सभी नाकों पर फौज तैनात कर दी। परन्तु लोगों का उत्साह इससे कम न हो सका भीर करीब द-१० हजार स्त्री-पुरुष शहर में घुस भाये भीर शहर भर में राष्ट्रीय नारे लगाते हुए घूमने लगे। पोलिटेकिनिकल इन्स्टीट्यूट और सिवसागर के पास सशस्त्र पुलिस मोर कुछ लोगों की भिड़न्त हो गई, जिसमें १६ मादमी बुरी तरह घायल हए। शान्ति-सेना के कैम्प में उनकी मरहम-पट्टी की गई। बाद में भगड़ा भीर बढ़ता, किंतु हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर ने बीच-बचाव करके रक्त-पात न होने दिया। नौकर-शाही की दृष्टि में डिप्टी कमिश्नर का यह अपराध था जिसके फलस्वरूप बेचारे को वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा।

इस जिले में ब्रान्दोलन रचनात्मक ब्रौर ब्रवरोघात्मक दोनों रूपों में चना।
रचनात्मक प्रोग्राम के ब्रनुसार स्वतः पूर्ण गांवों का निर्माण किया गया तथा पंचायतें स्थापित की गईं। इन पंचायतो में गांव के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व
रहता था। चरीगांव, हटीगढ़, टेमोक आदि स्थानों पर स्वाधीन सरकार भी
कायम की गई। ब्रवरोधात्मक प्रोग्राम के ब्रनुसार फौज एवं फौज के टेकेदारों
को गांवों से मिलन वाली सभी सहायताओं पर रोक लगा दी गई थी। इस
प्रकार धान, पशु तरकारी ब्रादि का गांव से जाना एकदम बन्द हो गया था।
जो लोग इस नियम की ब्रवहेलना करते थे उनको उचित दण्ड दिया जाता था।

इस असहयोग के कारण अधिकारी लोग बड़े कोधित हुए ग्रीर उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करना तथा उन पर किचौं एवं लाठियों से प्रहार करना शुंरू कर दियो । जोरहाट में पुलिस के इन प्रहारों के कारण ५० कार्यंकर्ताग्रों को स्थाया चोटें पहुंचीं और बहुत से घायल हुए।

जोरहाट सब-डिवीजन में टेम्रोक कांग्रेस का एक प्रधान केन्द्र हैं। यहां पर असहयोग का सबसे अधिक जोर रहा और फौज के लिए मदद प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होने लगी। अतएव अधिकारी लोग जल भुन गए थे और वे किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक दिन ३००० ग्रामीण कांग्रेस दफ्तर के सामने जमा हुए, जो थाने के बिलकुल ही पास था। बस, दारोगा की मनचाही हो गई। उसने झट जोरहाट से काफी तादाद में फौज बुला ली और पुलिस तथा फौज की सहायता से एकत्रित भीड़ पर हमला कर दिया। किचौं एवं लाठियों से निरपराध स्त्री, पृरुष तथा बच्चों पर बुरी तरह प्रहार किया गया। कुछ स्त्रियां राष्ट्रीय भंडे लिए हुए थीं। दमनकारियों ने उनके हाथ से भंडे छीनने की कोशिश की, लेकिन वीर महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राष्ट्रीय भंडे का अपमान न होने दिया। दो स्त्रियों के सांघातिक चोटें लगीं तथा १८ अन्य स्त्री पृरुष घायल हुए। प्रधान-प्रधान कांग्रेस कार्यकर्ता, गिरपतार करके जेलों में डाल दिये गये और बाद में दो महीने पीछे उन पर केस चलाया गया और १३ व्यक्तियों को २१ महीने से लेकर दो साल तक के कठिन कारावास की सजाएं हुई।

सरकारी विज्ञाप्ति के अनुसार एक श्रीर दो नवम्बर को टीटाबार के मैनेजर का बंगला, अमगुरी का श्रंग्रेजी मिडिल म्कूल श्रीर प्राइवेट गर्ल्स स्कूल, डिमोड का ब्रांच पोस्ट श्रॉफिस तथा टीटाबार जला दिये गये । तीन नवम्बर से लेकर १२ नवम्बर तक कई स्थानों पर स्कूल तथा पोस्ट श्रॉफिस भादि जलाये गये तथा तार काटे गये। फरवरी १९४३ में लकवा रेलवे स्टेश्न के पास एक सवारी गाड़ी गिराई गई जिसके कारण बहुत से व्यक्ति घायल हुए श्रीर कुछ मारे गए।

उत्तरी ग्रामाम के सिवसागर एवं लखीमपुर जिलों में गोली न चली, इसका यह प्रयं नहीं कि यहां सरकारी दमन-चक्र की गति कुछ धीमी रही। यहाँ जेन के बन्दियों को भी ग्रत्याचारों का शिकार बनाया गया, जोरहाट जिले में राजनैतिक कैदियों को न तो पूरा मोजन दिया जाता था, न पूरे बर्तन भीर न पूरे कपड़े। बेचारे बूढ़े एवं जवान स्त्री-पुरुषों को सर्दी की रातें ठिठुर-ठिठुर कर बितानी पड़ती थीं। ग्रानी शिकायतें दूर करने के लिए बन्दियों ने एक- दो दिन भूख हड़ताल भी की, परन्तु कुछ परिणाम निकला। इसी बीच २५ फरवरी, ४३ का दिन भ्रा पहुंचा। बन्दियों को महात्मा गान्धी के उपवास की सूचना मिली तथा यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी भ्रवस्था चिन्ताजनक है। सहानुभूति प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोगों ने नाम कीतंन प्रारम्भ किया। कुछ लोग दैनिक प्रार्थना कर रहे थे तथा कुछ भोजनशाला में भोजन कर रहे थे। भ्रचानक बाहर से भ्राग लगने की घंटी बजी। चौकीदार लोग पहले से तैयार को हुई लाठियां लेकर दौड़े। उधर रिजवं पुलिस के सिपाही भोजनशाला में पहुंचकर बन्दियों पर भन्धाधुन्ध लाठियों की वर्षा करने लगे। लाठी-प्रहारों से बंदियों को इतनी चोटें भ्राई कि भोजनशाला का फर्श लहून लुहान हो गया। इतना ही नहीं, इन निदंयी लोगों ने दो-एक वार्डों का छोड़न कर, जिनमें प्रधान-प्रधान नेता थे, बाकी वार्डों के फाटक खोल दिये भीर उनमें घुनकर बन्दियों को बुरी तरह से पीटा। ४० व्यक्तियों के सांधातिक-चाटें भ्राई, जिनमें १५ के तो सिर फट गए। हाथ, पैर, छाती, कमर भादि में चोटें भ्राने वालों की संख्या तो अनिगनत थी।

सुबह जब श्रीयृत गांपीनाथ बारदोलाई ग्रादि नेताग्रों को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने ग्रीधकारियों की ग्रनुमित से घटनास्थल पर जाकर वस्तु-स्थित की जांच की। जहां ग्राग लगी थी, वहां पर पुराने मकान के शहतीर के कुछ ग्रधजले कूड़े तथा. मिट्टी के तेल भिगोये हुए कुछ टाट के चिथड़े पड़े हुए थे, जिनसे यह स्पष्ट प्रकट होता था कि बन्दियों को जेटने के लिए ग्राग का बहाना किया गया था, वास्तव में ग्राग नहीं लगी थी।

इसी प्रकार लखीमपुर डिवीजन के नारायणपुर गांव में भी भूठा बहाना बनाकर लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। बात यह थी कि इस गांव के पास एक अंग्रेजी हवाई जहाज टूटकर गिर गया था। गांव के कुछ लोग कौतूहल वश उसे देखने के लिए वहां चले गये। बस, फिर क्या था। सब-डिवीजनल अफसर ने लोगों पर इल्जाम लगाया कि वे जहाज का कुछ सामान उठाकर ले गये हैं अतः उन्हें मरम्मत आदि काम में बेगार देनी पड़ेगी। लोग निर्दोप थे, इसलिए उन्होंने बेगार देने से साफ इन्कार कर दिया। एस० डी० भ्रो० ने कुछ बहाना निकाला। गांव में कुछ कांग्रेस-कार्यकर्ता भी रहते थे। अतएव उसने चट लोगों पर यह इल्जाम लगा दिया कि वे इन कांग्रेस-कार्य-कर्ताओं के कहने से सरकार के विरुद्ध बगावत करते हैं और उसने फीज का गांव लूटने-खसोटने का हुक्म दे दिया। अफसर का हुक्म पाते ही फीजी गांव पर टूट पड़े। उन्होंने गांव के स्त्री-पुरुषों को बुरी तरह पीटा, उनके घरों का

लूट लिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया एवं प्रमुख लोगों को बन्दी बनाकर तरह-तरह की तकलीफें दी और श्रपमानित किया।

सरकारी दमन की भीषणता से म्रान्दोलन का बाह्य रूप दब गया मौर लोग लुक-छिपकर मौका लगने पर तोड़-फोड़ करने लगे। यह तब तक चलता रहा जब तक कि सन् ४३ में गांधीजी एवं वायसराय का पत्र-व्यवहार प्रकाशित नहीं हो गया।

#### नौगांव जिला

नौगांव जिले में म्रान्दोलन की गति सबसे तीव्र रही। यहां के म्रामीणां ने भी नागरिकों के साथ भ्रान्दोलन को म्रागं बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। सरकारी दमन से बचने के लिए यहां के लोगों ने तुरही बजाकर भ्रापने-म्रापको इकट्ठा करने की प्राचीन परिपाटी से काम लिया था। शान्ति-सेना का प्रधान कार्य-क्षेत्र इसी जिले में था। यहां के बरापुजिया गांव के वीर पुरुष तिलक डेका ने जिस साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है, उसकी समता संसार के इतिहास में मिलनी कठिन है।

बरापुजिया गाँव ग्रांडट्ंकरोड से ३,४ मील हटकर बसा हुन्ना है। पिछले १२ वर्षों से यह सब प्रकार के रचनात्मक कार्यों का सदर मुकाम रहा है। यहाँ की ग्रधिकांश जनता मूल-निवासियों की सन्तान हैं। ये लोग ग्रपने साहस एवं कर्तव्य-परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने शान्ति-सेना का संगठन बड़ी मज-बती से किया था। एक दिन फौजियों के एक बड़े जत्थे ने रात को गाँव पर हमला कर दिया। शान्ति सेना के स्वयंसेवक गांव के चारों भ्रोर पहरा दे रहे थे। तिलक डेका उनका ग्रगुग्रा था। उसने नियम के ग्रनुसार भट तुरही बजा-कर गाँव के लोगों को फीज का सामना करने के लिए सावधान करना चाहा भीर भपनी तुरही की भ्रोर हाथ बढाया । फीज के कप्तान ने भपना रिवाल्वर डेका की छाती पर लगा दिया श्रीर गरजकर कहा, 'बस रहने दे नीजवान, जीना च।हता है तो तुरही की ओर हाथ न बढ़ा। तिलक डेका को जान की श्रोक्षा श्रान प्यारी थी । उसने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, 'कप्तान साहब चुप रहियं। मैं इस प्रकार के शब्द नहीं सुनना चाहता। मुक्ते जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसे पूरा करूंगा, चाहे झाप मेरे सीने में गोली दाग़ दें,।' उसने झट तुरही ली श्रीर उसमें इतनी जोर से फूँक मारी कि सारा वायुमंडल उसके गगन-भेदी स्वर से गुजायमान हो गया । उधर कप्तान ने भपना रिवाल्वर दबाया । घांय-घांय करती हुई गोली तिलक डेका के सीने में से निकल गई। वह वीर बहीं गिर पड़ा भीर उसने सदा के लिए भपनी भांखें बन्द कर लीं।

तुरही एवं रिवाल्वर की श्रावाज रात्रि के उस सन्नाटे में चारों श्रोर गूंज उठी। गांव के स्त्री-पुरुष, जो भपने स्वयंसेवकों के भरोसे सुखं पूर्वक सो रहे थे। भ्रचानक इस भ्रावाज को सुनकर चौंक पड़े। वे भट घटना-स्थल की भ्रोर दौड़ पड़े भीर चारों भ्रोर से कौजियों को घेर लिया। गौरव की बात तो यह थी कि गिरफ्तार होने या गोली खाने के लिए सबसे भ्रागे स्त्रियां ही बढ़ीं। फौजी दमन पर तुले हुए थे ही। उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। भ्र, ६ भ्रादमी बुरी तरह से घायल हुए। लोग मार खाकर भी उटे रहे भ्रोर उन्होंने भ्रपने नेता तिलक डेका के शव को उठा लिया। फौजियों ने गोली बरसाकर एवं किचें भोंककर काफी चेष्टा की कि लोग शव न ले जाने पाय, पर वे सफल न हुए। लोग जैसे-ीसे शव को ले ही भ्राए। दूसरे दिन सुबह गांव के तीन सौ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये एवं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया।

कामपुर में भी जनता की श्रोर से इन दिनों बड़े शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गये। गांव के स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़ी संख्या में स्टेशन पर जमा हो जाते श्रोर जब गाड़ी हरेशन पर ठहरती तो 'श्रंप्रेजो भारत छोड़ों' श्रादि राष्ट्रीय नारे लगाते। कई बार तो गाड़ी में बैठे हुए फौजी लोग भी जनता के साथ 'गान्धीजी की जय' 'स्वाधीन भारत' श्रादि नारे लगाते थे।

एक बार एक सैनिक प्रफसर ने गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों से राष्ट्रीय फंडा छीनना चाहा, परन्तु लोगों के साहस के सामने उसकी एक न चली। पुलिस दारोगा कुछ सशस्त्र कांस्टेबलों के साथ वहीं खड़ा था। सैनिक प्रफसर ने उसे जनता पर गोली चलाने का हुक्म दिया। दारोगा ने देश की प्राजादी के लिए प्रान्दोलन करने वालों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया, परन्तु वह बेचारा तीन दिन के अन्दर-धन्दर गिरफ्तार कर लिया गया।

शान्ति-सेना के संगठन से प्रांधकारी भयभीत हो गये थे। उनके मन में यह बात प्रच्छी तरह बैठ गई थी कि जब तक यह संगठन कायम है, प्रान्दोलन दबना कठिन है। प्रतएव उन्होंने गांव-गांव में घूमकर शान्ति-सेना के कैम्पों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक स्थान पर ब्रिटिश कमाण्डर की प्रध्यक्षता में कुछ फौजियों ने शान्ति-सेना के बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया भीर कैम्प में भ्राग लगा दी इतने में कमाण्डर ने लोगों को पीटने का हुक्म दिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक छोटा-सा लड़का भी था। वह कमान्डर के इस हुक्म को सहन न कर सका। वह भट आगे बढ़ा भीर कमान्डर को फटकारता हुआ बोला, 'भ्रापको शर्म नहीं भ्राती जो

निरपराध व्यक्तियों को पिटवाते हैं। कमाण्डर के हृदय में बच्चे के ये शब्द तीर के समान लगे। वह आग-बबूला होकर बच्चे पर अपटा और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। पहले तो उसने ५,७ ठोकरें बच्चे के लगाई और बाद में उस पास में जलती हुई आग में फैंक दिया। पर जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कीन मार सकता है। संयोगवश बच्चा लुक्ककर एक तरफ गिर गया और गास में खड़े हुए गांव के लोगों ने उसे उठा लिया।

बरहमपुर में भी भान्दोलन का काफ़ी जोर रहा। यद्यपि नेताओं की गिरपदारी के साथ ही पुलिस ने कांग्रेस-ग्राफिस, शान्ति-सेना कैम्प ग्रादि पर कब्जा कर लिया था, पर इससे जनता के उत्साह में कुछ कमी नहीं आई और उसने १६ सितम्बर को कांग्रेस-ग्राफिस के सामने एक दावत करने का निश्चय किया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। स्त्री, पुरुष बच्चे, सभी उम्र के लाग थे। कुछ राष्ट्रीय गाना गा रहे थे, कुछ तिरङ्गा भंडा लिये घूम रहे थे तो कुछ दावत की तैयारी करने में लगे हुए थे। अधिकारावर्ग को यह भी सहन न हुम्रा, चट पुलिस एवं फौज के बड़े-बड़े म्रफसर वहां मा धमके। कुछ लड़ कियां राष्ट्रीय भंडे लिये घूम रही थीं। अफसरों ने उनके हाथों में से जबरन भंडे छीन लियं। पर रतन फूकन नामक १५ वर्षीय लड़की ने भ्रापने हाथ में से पुलिस कमाण्डर को भंडा नहीं छीनने दिया। कमांडर ने कुछ जबरदस्ती करनी चाही। रतन की मां पास में खड़ी थी। वह कमाण्डर की इन हरकतों को सहन न कर सकी। उसने भट बांस की एक छड़ी कमाण्डर के मुँह पर जमा दी। बस, फिर क्या था। सब सिपाही टूट पड़े। बेचारी बुढ़िया गोली से मार दी गई। यह दृश्य देखकर दावत में इकट्ठे लोग भी सचेत हो गए। वे खागीराम हजारी के नेतृत्व में रतन को बचाने के लिये भापटे। पुलिस ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया । परिणाम-स्वरूप थोगीराम नायक नामक एक २५ वर्षीय नौजवान शहीद हो गया भीर भी बहुत से घायल हुए। पर लोग गोली खाकर भी डटे रहे। अधिकारी लोग बार-बार उन्हें भाग जाने की आज्ञा दे रहे थे। पर उन्होंने भागकर जान बचाने की अपेक्षा अपने साथियों के साथ मरना अधिक ग्रच्छा समभा ग्रीर पुलिस-प्रधिकारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने ग्रपने मृत एवं घायल साथियों को भ्रपने भ्रधिकार में कर लिया ।

सूचना मिलने पर पुलिस-सुपरिन्टेण्डेण्ट श्रोर सिविल सर्जन घटनास्थल पर श्रा पहुंचे । निहत्थी जनता शान्तिपूर्वक बैठी थी । अधिकारियों ने एक बार पुन: घायलों एवं मरे हुए व्यक्तियों को छीनने की चेष्टा की, पर जनता की दृढ़ता के सामने उनका प्रयत्न सफल न हुग्रा। जनता रात भर वहीं उटी रही । सुबह बड़े घूम-धाम से शहीदों की भ्रर्थी निकाली गई भ्रीर वििषपूर्वक उनकी किया की गई ।

थोगीराम बोरा का बिलदान श्राजादी की लड़ाई के इतिहास में सदा श्रमर रहेगा। कहते हैं मरते समय उसके पास केवल एक पर्स, एक फाउन्टेन पेन तथा १० पैसे थे, जिनको वह कांग्रेस एवं स्वतन्त्र भारत के नाम पर दे गया। ऐसे वीर पुरुष की स्त्री भी वीर ही थी। थोगीराम की मृत्यु का समाचार जब उसकी स्त्री को मिला तो उसने बड़ी खुशी के साथ कहा, 'मुफे गवं हैं कि मेरा पित देश की श्राजादी की लड़ाई में मारा गया श्रीर मुफे अपने श्रांसुश्रों द्वारा भारत माता के पैर धोने के लिए छोड़ गया।' क्या संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं?

सरकारी विज्ञान्ति के अनुसार मनवम्बर सन् १९४२ की रात को नौगांव जंगलात का बंगला जनता द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। ९ एवं १० नवम्बर को एक चाय की जमींदारी के कार्यालय से रेती, धातु काटने की आरी, गन्धक आदि उड़ाने की चेष्टा की गई।

सरकारी दमन भी जोरों से चला। रेलवे लाइन या पुल के पास से गजरने वाले निर्दोष राही भी गोली से उड़ा दिये जाते थे। २० ग्रगस्त की शाम को बेबेनिया पुल पर से दो ग्रामीण नौजवान गुजर रहे थे। पुल के नीचे छिपे हुए फौजियो ने उनको भी ग्रपनी गोली का शिकार बनाया। इतना ही नहीं खेबेजिया गांव के ग्रसहाय निर्दोष स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों पर ग्राष्ट्री रात के समय ग्रमानुषिक ग्रत्याचार किये गए। दूसरे दिन गांव के ४०० स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों को इकट्ठा करके सशस्त्र पुलिस की देख-रेख में नौगांव थाने में ले जाया गया, जो ९ मील दूर है। इनमें एक ऐसी ग्रीरत भी थी जिसके तीन दिन पहले बच्चा हुग्ना था। बेचारी का बच्चा रास्ते में ही मर गया तथा उस प्रसूता स्त्री को भी बहुत दिन तक घोर बीमारी भेलनी पड़ी।

रोहा स्कूल में निरपराध ग्रध्यापकों को बुरी तरह पीटा गया। स्कूल पर तीन-चार साल से राष्ट्रीय भंडा फहरा रहा था। उबर से गुजरते हुए एक यूरोपियन ग्रफसर ने उन्हें भंडे को उतार लाने का हुक्म दिया, किन्तु बाध्यापकों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। परिणाम स्वरूप बेचारों पर बड़ी निर्देगतापूर्वक मार पड़ी।

#### दारांग जिला

इस जिले के ग्रान्दोलन की यह विशेषता रही कि जनता गोली एवं लाठी का प्रहार सहकर भी पूर्ण ग्रीहंसक रही। एकदम निहत्यी एवं शान्त जनता ने पुलिस-प्रधिकारियों से थाने भ्रादि खाली करने की मांग की, पर नौकरशाही के प्रतिनिधियों ने उसका जवाब नाना प्रकार के भ्रमानुषिक प्रहारों से दिया श्रीर बाद में लोगों को जेलों में ठूंस दिया। दूसरी खास बात यह है कि श्रन्य जिलों की भांति यहां पर स्त्रियों ने पुरुषों की भ्रपेक्षा ग्रधिक बलि-दान किया।

सर्वप्रथम हम गोहपुर को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रहिसा शक्ति का जैसा प्रदर्शन हम्रा है, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी कठिन है। २२ सितम्बर की बात है, करीब ५०० मादिमियों का जुलुस थाने पर तिरंगा फंडा फहराने के लिए चला। पुलिस के ग्रत्याचारों की कहानी लोगों के कानों में पड़ चुकी थी। भतएव लगभग ५००० स्त्री-पृष्ष नौजवानों के इस साहसपूर्ण कार्य को देखने के लिए थाने के पास इकट्रे हो गये। जुलुस गांव की गलियों में होता हुआ थाने के सामने जा पहुंचा। थाने के ग्रागे एक बहुत बड़ा तालाब है। इसलिए थाने में घुसने के लिए जुलुस दो हिस्सों में बंट गया भीर तालाब के बांयें और दाहिने दोनों तरफ से एक साथ थाने में घुसने लगा। सबसे आगे वीर कन्या कनकलता थी भीर उसके पीछे दो तीन नौजवान । जुलूस थाने के फाटक पर पहुंचा। पुलिस दारोगा हाथ में रिवाल्वर खिये ग्रपने साथियों के साथ डटा खड़ा था। उसने कनकलता को थाने में घुसने से मना किया। वीर कन्या कनकलता ने गरजकर दारोगा से कहा, थाना प्रजो की वस्तु है। यदि थाने के कर्मचारी प्रजा के सेवक की भांति कार्य न करें तो प्रजा को ग्रधिकार है कि वह थाने पर कब्जा कर ले ग्रीर उन कर्मचारियों को निकाल बाहर करे।" दारोगा एक १४ वर्ष की लड़की से ऐसा मुह-तोड़ उत्तर सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर में उसने फिर हिम्मत करके कहा, धबोध बच्ची बातें न बना। जहां है वहीं खड़ी रह । यदि कदम भागे बढ़ाया तो गोली से मून दुंगा ।'

कनकलता भला इससे कब डरने वाली थी। वह तो अपनी जान हथेली में लिये खड़ी थी। उसने अपने साथियों की ओर मुंह फेरा और उन्हें हिम्मत दिलाती हुई वोली, 'भाइयो एवं बहनों, आओ देश की आजादी के लिए मृत्यु का ऋालिगन करें।' और फिर दारोगा की ओर मुंह फेरकरके बोली, 'में अपना कर्तंव्य पूरा करूंगी, आप अपना करें।' इतना कहते-कहते उस वीर कन्या ने कट अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उधर दारोगा ने तुरन्त अपना रिवाल्वर दवाया और देखते-देखते सनसनाती हुई गोली कनकलता के सीने से पार हो गई तथा कनकलता के पीछे खड़े युवक की खुली छाती पर लगी। पर पुलिस-अधिकारियों की रक्त-पिपासा इससे शान्त न हुई। उन्होंने बाकी जुलूस पर भी

अन्वा-धुन्ध गोलियों की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया।

इधर यह नर-संहार होरहा था, उधर स्वयंसेवकों का दल बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। श्रचानक जय-घोष हुआ। लोगों की दृष्टि ऋट ऊपर की ओर गई। देखा, थाने पर राष्ट्रीय ऋंडा लहरा रहा है। जनता का बिलदान सफल हुआ।

सरकार का कहना है कि इस गोली-काण्ड में सिर्फ ६ व्यक्ति मारे गये। परन्तु दमन की भीषणता को देखते हुए भी गोपीनाथ बारदोलाई जैसे व्यक्तियों का मत है कि मृत्यु-संख्या कम-से-कम ६० तक अवश्य पहुंच गई थी। गोहपुर में आज भी बहुत से ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिनके मुंह, हाथ, छाती अथवा शरीर के किसी अन्य अंग पर बने हुए गोली के निशान उस गौरवपूर्ण दिन की योद दिला देते हैं।

इसी दिन लगभग इसी समय जब कि गोहपुर में यह भयकर नर-मेध हो रहा था, ढेकिया जुली की जनता ने पुलिस एवं फीज की वर्वरता का नंगा नाच देखा। इस दिन वहां पर कोई स्थानीय मेला था, अतएव १० हजार के करीब लोग थाने के आस-पास इकट्ठे हो गये थे जो कि बाजार के बिलकुल नजदीक पड़ता था। इतने में ही बाजार की भीर से नवयुवकों का एक जत्या राष्ट्रीय भंडा लिये हुए थाने पर ग्रा पहुंचा ग्रीर उसने ग्रधिकारियों से वही मांग की जो गोहपुर निवासियों ने की थी। नवयुवकों के नेता ने दारोगा को बड़े नम् शब्दों में कहा, 'ग्राप हमारे देश माई हैं। देश की ग्राजादी के लिए श्राप सरकारी नौकरी से इस्तीफा वे दीजिए श्रीर हमारे साथ हो जाइये।' दारोगा भला यह बात कब मानने लगा। वह अपनी जगह पर अकड के साथ खड़ा रहा। सभी नौजवान बिलकुल शांत थे तथा भंडों के प्रलावा उनके पास कुछ भी न था। वे थानें पर भंडा फहराने के लिए भीतर घुसने लगे। पुलिस-म्रिशिकारियों ने इस पर गोली चलाना शुरू कर दिया । पर जिसके हृदय में लगन है उसे कौन रोक सकता है ? गोलियों की वर्षा में भी एक युवक आगे बढ़ा और जैसे-तैसे घपने शरीर को बचाता हुआ थाने की इमारत पर जा चढ़ा तथा पुलिस-ग्रधिकारियों के देखते-देखते बड़ी शान से थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहरा दिया । पर दूसरे क्षण ही दारोगा के रिवाल्वर से निकसी हुई गोली उसकी छाती में जा कर लगी और वह वीर लड़खड़ाता हुआ। नीचे श्रा गिरा।

चारों ग्रीर सन्नाटा छा गया। पुलिस के लोग गोलियों की वर्षा कर रहे थे। इतने में ही ग्रधिकारियों का संकेत पाते ही थाने के पीछे पहुले से तैनात गुंडे जनता पर टूट वड़े। उन भाड़े के टट्टुओं ने बिना कुछ साचे समकें भीड़ पर लाठियों की बौछार कर दी। सैकड़ों झादमी घायल हुए, जिनमें बहुत से मेले के लिए इकट्ठे हुए लोग भी थे, जिनका जुलूस से कुछ सम्बन्ध न था। इन गुंडों ने मजदूरों की निर्दोष स्त्रियों को भी बहुत दूर तक खदेड़ा तथा उनके साथ नाना भांति से बलात्कार किये। इस हत्याकांड में २० से अधिक जानें गई, जिनमें से एक तेरह वर्ष की वीर बालिका तुलेश्वरी भी थी।

ग्रभी यह नर-संहार समाप्त भी न हो पाया था कि शहर के बहुत से फीजो ग्रपने कमान्डर के साथ वहां आ पहुंचे । उन्होंने कुछ भी दरयाप्त करने का कष्ट न किया ग्रीर मेले में इकट्ठे हुए लोगों को कांग्रेस स्वयंसेवक समभ-कर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया । १६ ग्रादमी गोली से मर गये भीर बंहुत से बुरी तरह घायल हुए । शहीद होने वालों में तीन स्त्रियां भी थीं, जिन-में से एक गर्भवती थी ।

इस घटना के बाद पुलिस ने २६ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। सिर्फ तीन व्यक्ति कानून के मुताबिक दाषी निकले, बाकी सब कुछ सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिये गए। सजा का हुक्म देते हुए मजिस्ट्रेट ने पुलिस के जनता पर अन्घाधुन्य गोलियां चलाने के इस अमानुषिक कार्य को, जो अविवेकपूर्ण, कायरता से भरा हुआ था, अनियन्तित घोषित किया। अधिकारी खोग इस कलंक को घोने की इच्छा से हाईकोर्ट तक पहुंचे, पर उसने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अदालत का यह निष्पक्ष फैसला 'आसाम ट्रिब्यून', 'अमृत बाजार पत्रिका' एवं 'हिन्दुरतान स्टेडडं' में आलोचना के साथ प्रकाशित हुआ। अधिकारियों ने उपरोक्त तीनों पत्रों पर भारत रक्षा नियमां की मातहत केस चला दिया। गोहपुर घटना में एक व्यक्ति को सजा हुई। वहां पर मी मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि जनता का प्रदर्शन पूर्ण रूप से धिहसक था।

इस घटना की खबर जब तेजपुर पहुंची तो वहां के नेतामों ने पुलिस द्वारा जनता पर की गई इस ज्यादती के बिरोधी में २१ सितम्बरको एक समा करने का निश्चय किया। पुलिस-मधिकारी मला इसे कैसे सहन करते उन्होंने २ बजे से ही शहर के प्रायः नाकों पर राइफल एवं कियों से सुसज्जित सिपाही तैनात कर दिए ं कि लोग शहर में न भ्रा सकें। पुलिस के लाख प्रयत्न करने पर भी हजारों की तादाद में जनता टाउन हाल में इकट्ठी हुई। लोग निहत्ये एवं शान्त थे। सभा करने के मितिरक्त उनकी भीर कुछ मंशा न थी। पर अधिकारी सशस्त्र पुलिस को साथ लेकर समा-स्थल पर जा पहुंचे भीर लोगों

का सभा भंग करने का हुकम दिया। जनता भ्रापने स्थान पर डटी रही। इषश् से अधिकारियों ने भ्रन्थाधुन्थ मार-पीट प्रारम्भ कर दी। सैकड़ों व्यक्ति घायल दुए। कुछ ने भ्रापनी जान बचाने के लिए भागने की चेष्टा की, पर पकड़े गए भ्रौर बुरी तरह से पीटे गए।

२० सितम्बर को छोटिया एवं बहेला थानों पर हुई घटनाएं भी अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। करीब ५००० व्यक्तियों ने, जिन में स्त्रियां भी काफी संख्या में थीं, छोटिया तथा बेहला थानों पर घावा किया ग्रीर थानों की इमारतों पर राष्ट्रीय भंडा फहराने में सफलता प्राप्त की । पुलिस-अधिकारी खड़े देखते रहे। पर जनता के जोश के सामने कुछ बोल न सके। शाम को भीड़ ग्रपनी सफलता पर खुशी मनाती हुई ग्रपने घरों को चली गई। बाद में पुलिस ने लोगों के घरों पर ग्राक्रमण किया ग्रीर उन पर नाना प्रकारके ग्रमान्तुषिक ग्रत्याचार किए।

जुर्माना वसूल करने में यहां पर भी नौगांव जैसे राक्षसी तरीके काक में लाये गये।

#### कामरूप

इस जिले में भी प्रान्दोलन बहुत ग्रंशों में अहिसात्मक रहा । मुक्तापुर गांव के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता श्री महेन्द्रनाथ डेका तथा उनके ग्रन्य साथियों ने ग्रन्थं ग्रहिसात्मक बलिदान का परिचय दिया । उसका वर्णन ग्रन्थत्र किया जा चुका है।

जिले के बारपट सब डिवीजन में बाजाली एक स्थान है जो बहुत घना बसा हुआ है। रचनात्मक कार्य का यह प्रधान केन्द्र है। अतएव स्वा-भाविक रूप से ही यहां अहिंसात्मक प्रदर्शनों का जोर रहा। २५ सितम्बर को जोला, चौखुटी एवं नित्यानन्द, इन तीन स्थानों पर एक साथ सभायें हुई। फिछले दोनों स्थानों में पुलिस ने किसी प्रकार का दखल न दिया। परिणाम-स्वरूप सभा शान्तिपूर्वक हो गई। परन्तु जोला में प्रधान पुलिस अफ़सर ने सभा भंग करने का हुक्म दिया। लोग कुछ देर तो डटे रहे, पर जब उन पर अधिक सख्ती की जाने लगी तो उन्होंने सभा भंग कर दी। लोग चुपचाप अपने घरों को लौटने लगे। कुछ लोग आते समय सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गये। पुलिस-अफसर थाने को लौटता हुआ वहाँ से निकला। उसने गरजकर लोगों को चले जाने को कहा। पर वे अपने स्थान पर बैठे रहे माना उन्होंने उसके हुक्म को सुना ही न हो। अफसर ने भट अपना रिवाल्वर सम्भाला

भीर दो व्यक्तियों को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ग्रफसर मस्ती के साथ भागे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे फिर कुछ भादमी सभा से लौटते हुए मिले। उसने पून: गोला चलाई भीर कई मनुष्यों को घायल कर दिया।

पाठशाला नामक स्थान पर जनता ने पुलिस थाने पर धाक्रमण किया और उसे दिन भर भपने भिकार में रखा तथा बड़ी शान से उस पर राष्ट्रीय मंडा फहराया।

पुलिस एवं फीज के दमन की प्रतिकिया हुई। कई जगह लोगों ने सरकारी हवाई भट्टों पर ग्राक्रमण किये । लोगों ने जो कुछ किया खुले ग्राम किया, लुक-छिप कर चोरों की भाँति नहीं। २६ ग्रगस्त को सोभाग हवाई ग्रहे पर हथा माक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। मान्दोलन के पूर्व से ही यह हवाई मड़ा बन रहा था। ठेकेदारों का बहुत-सा सामान वहां पड़ा था। जनता की एक बड़ी भीड़ ने ग्रहे पर ग्राक्रमण कर दिया ग्रीर जितना भी सामान था, सब में भाग लगादी। तीन एम० ई० एस० की लारियाँ भी खड़ी थीं, उनको भी धाग की भेंट कर दिया गया। इसके बाद जनता इन्स्पेक्शन बंगलीं एवं कूछ क्वार्टरों पर भी टुट पड़ी भीर उनमें भाग लगा दी। चारों भीर से लपटें इतनी भयानकता से उठीं कि १६ मील दूर बरपेटा में रहने वाले एस० डी० घो० को ग्रपने मकान से श्राग का पता लग गया। वह हड़बड़ाकर घटनास्थल की श्रीर दौड़ा। परन्तु फेरी घाट पर पहुँचने से मालूम हुआ कि वहां न तो कोई नाव है, न कोई मल्लाह ही। उसने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की। किन्तु जनता ने पहले से ही जितने भी सम्भव रास्ते थे उनको बन्द कर दिया था, ताकि पुलिस, फौज ग्रादि कोई घटनास्थल पर न पहुँच सके। कई घंटों तक भाग जलती रही भीर सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जाता है।

सरकारी विज्ञिष्ति के अनुसार नवम्बर मास में जहां-तहां तोड़-फोड़ की यई, जिसमें स्त्रियों का भी हाथ था। ७ नवम्बर की बात है। कामकर में कुछ स्वयं सेविकाओं ने महकमा तामीर की १२ गाड़ियों को रोक लिया। ८ और ९ की रात को उन्होंने ठेके द्वारा फौज को पहुँचाये जाने वाले कुछ सामान पर छापा मारा और उसे जलाकर नष्ट कर दिया। इसी दिन वरपेटा हाई स्कूल जनता के कोच का शिकार बना और जलाकर भस्म कर दिया गया। १३ और १४ तारीख की रात को गोहाटी में सब डिप्टी कलेक्टर का दफ्तर तथा प्राइस कन्ट्रोल आफिस भी ग्राग्न देव की भेंट चढ़ा दिये गए।

## ग्वालपाड़ा जिला

ग्वालपाड़े में म्रान्दोलन का श्रीगणेश शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुन्ना।
विद्यावियों का इन प्रदर्शनों में विशेष हाथ था। यद्यपि प्रदर्शन पूर्ण रूप से महिसात्मक थे, पर नौकरशाही ने प्रदर्शन करने वालों पर लाठी एवं किचीं द्वारा प्रहार किया। २५ भगस्त की बात हैं, ग्वालपाड़ा में २५ विद्यार्थियों एवं १५ मन्य व्यक्तियों का एक छोटा-सा जुलूस निकला। इन लोगों का उद्देश्य नेताभ्रों की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करना था। उनके पास राष्ट्रीय मंडों के म्रातिरक्त भ्रीर कुछ न था। जुलूस थोड़ी दूर ही बढ़ने पाया था कि पुलिस ने लाठियों एवं किचीं से उस पर धावा बोल दिया। परिणामस्वरूप ९ व्यक्ति घायल हुए जिनमें से ५ को सख्त चीटें म्राईं। ३ व्यक्ति म्रस्पताल भेजे गये, जिनमें से दो व्यक्ति दार महीने के बाद ठीक हुए। इससे भन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रहार कितने जोरों से किया गया था। इतना ही नहीं, मस्पताल में भर्ती किये गये तीनों घायल व्यक्तियों पर बाद में १४४ धारा की मातहत हुनम न मानने का जुमें लगाकर केस चलाया गया। प्रदर्शन करने वालों में से चार ग्रन्थ व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये थे।

इस प्रकार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले निरपराध व्यक्तियों का खून बहाकर सरकार ने कुछ लोगों को उत्तेजित कर दिया। कुछ लोशीले व्यक्तियों ने जहां-तहां तोड़-फोड़ का काम शुरू कर दिया। सरकारी विज्ञिप्त के धनुसार यह काम नवम्बर तक चलता रहा। २ धीर ३ नवम्बर की रात को एक गांव में दो बांस के पुल जला दिये गये तथा दूसरे स्थान पर इंस्पेक्शन बंगले को फूंकने को प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार ५ नवम्बर को धूबड़ी के सेकेण्डरी स्कूल को तथा ११ नवम्बर को धूबड़ी से २८ मील दूर स्थित एक बांस के पुल को जलाने की कोशिश की गई।

इस जिले में सामूहिक जुर्माना वसूल करने की कहानी बड़ी ही रोमांच-कारी है। श्रीयुत म्नार० के० चौघरी द्वारा प्रान्तीय म्रसेम्बली में पेश की गई तथा प्रधान मंत्री द्वारा सच करार दी गई एक घटना को हम श्री चौघरी के शब्दों में ही उद्धृत करते हैं जिससे पाठक पुलिस के म्रत्याचारों का स्रनुमान सगा लेंगे।

"यह घटना कोकीरी नामक गांव की है। इस गांव के निघन राजवंशी से सामूहिक जुर्माने के भ्राठ रुपये वसूल करने के लिए एक कांस्टेबल को नियुक्त किया गया। निधन के पास नकद रुपये नहीं थे। इस पर कांस्टेबल ने उसके बैलों की जोड़ी को खोल लिया। बैलों को लेकर जब वह चलने लगा तो निघन ने बड़ी थ्रार्जू-मिन्नत की, क्योंकि उसके पास बस वही दो बैल थे। कांस्टेबल उसे गाली देने लगा। बदले में निघन ने भी खरी-खोटी सुनाई। तब कांस्टेबल ने उसे लाठी से पीटा। यह कहना सरासर गलत है कि निघन ने उस पर भाला चलाया। कांस्टेबल के शरीर पर भाले के ग्राघात के कोई चिन्ह नहीं पाये गये। यह घटना दिन की है।

"रात में करीब ११ बजे एस० डा० म्रो० दुघनाई से लौटा। उसे इस बात की खबर मिली। दो लारी सशस्त्र पुलिस मौर दो यूरोपियन अफसरों के साथ वह घटनास्थल पर पहुंचा। निघन अपने घर में था। दरवाजे बन्द थे और अन्दर रोशनी हो रही थी। उसे बाहर निकलने को कहा गया, लेकिन उसने बाहर आने से इन्कार कर दिया। इस पर उसका घर घेर लिया गया भौर एस० डी० भो० ने गोली चलाने का हुक्म दिया। एक यूरोपियन अफसर ने गोली चलाई। छः बार गोलियां छोड़ी गईं। कुछ गोलियां अन्दर जाकर निघनकी टिहुनी के पास लगीं। वह गिर गया भौर खून की धार फूट निकली। एक गोली दीवार को छेदती हुई दूसरी ओर पहुंची और वहां खड़े सिपाही के जा लगी। वह सिपाही फौरन मर गया। इस पर मकान का दरवाजा तोड़कर सैनिक अन्दर घृस गये भीर निधन को किचें भोंक-भोंक कर मार डाखा, ठीक उसी तरह जैसे कि जगली सूबर को शिकार में मारा जाता है।"

पाठकों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसे ग्रमानुषिक अत्याचार करने वाले एस० डी० ग्रो० को बरखास्त करना तो दूर रहा, सरकार ने उसे एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया। यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के न्याय का नग्न नम्ना।

# युक्तप्रान्त में सन् बयालीस का विद्रोह जनता एवं सरकार को हुई चति का विवरण

|     |                      | • • •          |
|-----|----------------------|----------------|
| (१) | सजाएँ                | <b>१</b> ५,१४२ |
| •   | नज़ रबन्द            | ५,३१७          |
|     | सामूहिक जुर्माना     | ३४,९९,३८०-८-२  |
|     | (कूल ५७६ स्थानों पर) |                |

| (कुल ५७६ स          | थानों पर)                              |                |             |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| (२) गोली-काण्ड—     | -                                      |                |             |
| कितना जगह गोली चली  | कितनी बार गोली चली                     | राउण्ड्स की स  | ांख्या      |
| Ę                   | ११६                                    | रिवाल्वर       | २६६         |
|                     |                                        | मस्कट          | १,५५७       |
|                     |                                        | १२ बोर         | १४९         |
|                     |                                        | रा <b>इफ</b> ल | ३० <b>१</b> |
| मारे जाने वार       | नों की संख्या                          |                | १३३         |
| सस्त घायल ह         | ोने वालों की संख्या                    |                | २२७         |
| (३) पुलिस की हार्षि | न—                                     |                |             |
|                     | र हमले किये गये                        |                | ₹\$.        |
| कितने थाने ज        | ला दिये गये                            |                | Ę           |
| कितने कर्मचा        | री मारे गये                            |                | १=          |
| कितने कर्मचा        | री सस्त घायल हुए                       |                | १२          |
| नोट:इसके घलाव       | । १३ रिवाल्वर, ७ <mark>५ मस्क</mark> ट | भौर भनगिनत     | कारतूसों    |
| पर कब्जा किया गया।  |                                        |                |             |
| (४) डाक विभाग       | की हानि                                |                |             |

| कितने डाकखानों पर हमस्रे हुए          | 50 |
|---------------------------------------|----|
| कितने डाकखाने नष्ट किये गये           | .3 |
| कितने ले <b>टरवक्स नष्ट किये ग</b> ये | ७० |

|     | कितने डाकियों पर हमले हुए     |                                 | ४०          |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
|     | कितनी जगह टेलीग्राफ भीर टेली  | फोन के तार काटे गये             | ३३७         |
| (보) | रेलवे विभाग की हानि—          |                                 |             |
|     | कितने स्टेशन जलाये गये        | ,                               | १५          |
|     | कितने स्टेशनों पर हमले हुए    |                                 | ७२          |
|     | कितनी गाड़ियां गिराई गई       |                                 | १४          |
|     | कितने कर्मचारी मारे गये       |                                 | •           |
|     | कितने कर्मचारी घायल हुए       |                                 | <b>\$</b> & |
| (७) | विस्फोटक पदार्थी का प्रयोग    |                                 |             |
|     | कितनी जगह बम फटे              |                                 | ६०          |
|     | फटने से पहले पकड़े गये बम केस |                                 | १५७         |
| (5) | तोड़-फोड़                     |                                 |             |
|     | बिजली सप्लाई कम्पनियों में    | V                               | <b>जन</b> ह |
|     | सड़कों तोड़ी गईं              | <b>5</b> }                      | ۲,,         |
|     | नहर भौर सिचाई के साधनों में   | 80                              | ,,,         |
|     | <b>ध</b> न्यत्र               | ₹ <b>२</b> ७                    | <b>,</b> ,  |
|     | सरकार की हानि                 | <b>ग्रन्य पार्टियों की हानि</b> |             |
| लगभ | ग ३,६३,३६६ रु०                | १,०२, ७७८ रुपया                 |             |

संयुक्त प्रान्त ने कई झान्दोलनों का श्री गणेश किया है झौर प्रायः हर एक राष्ट्रीय झान्दोलन में वह सदैव झागे रहा है। सन् १८५७ का ग़दर भी यहीं से प्रारम्भ हुझा था। सन् १९३२ के लगानबन्दी झान्दोलन का श्रेय भी युक्त प्रान्त को ही है। सभी व्यक्तिगत व सामृहिक झान्दोलनों में युक्त प्रान्त से सबसे मिं क संख्या में लोग जेलों में गये। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग राजनैतिक कामों में विशेष रस लेते ह। यहां कई प्रमुख राष्ट्रीय व झन्तर्राष्ट्रीय नेता पैदा हुए। नेहरू और मालवीय यहीं की उपज हैं।

युक्त प्रान्त कृषि-प्रधान सूबा है। सन् १८५७ के पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने अपने को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए युक्त प्रान्त में जमीदारी और ताल्लुकेदारी की प्रधा को स्थापित किया। फलस्वरूप गांवों की जनता दुहरी गुलामी में पिसने लगी। सन् १९२० में हिन्दुस्तान में जब गांधी की आंधी खली तो इसके वेग में युक्त प्रान्त के लाखों किसान उठे और उसके बाद आन्दो-खन में ग्रामीणों ने प्रमुख भाग लिया। इस प्रकार युक्त प्रान्त में कांग्रेस आन्दो-लन का प्रवाह विशेषतः गांवों की ओर ही अधिक रहा है। युक्त प्रान्त के

ग्रधिकांश नेताग्रों ने स्वयं प्रपनी कार्य-कुशलता, लगन व सचाई से प्रपना स्थान बनाया है।

द अगस्त से पहले प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने युक्त प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। उस समय पं० जवाहरलाल नेहरू ने आने वाले
संघर्ष की बाबत कुछ इशारा किया था। ९ अगस्त को बम्बई में कांग्रेस नेताओं
की गिरफ्तारी के पश्चात् युक्त प्रान्त की जनता व बचे-बचाये कांग्रेस नेताओं
ने अपने को एक अजीब स्थिति में पाया। एक ओर नौकरशाही का तीव्र व
भयंकर प्रहार हो रहा था, दूसरी ओर युक्त प्रान्त के लोग कुछ करने के लिए
उतारू थे। ९ श्रगस्त को शाम तक लगभग ५५ कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों
में गिरफ्तार किये जा चुके थे श्रीर सर्वत्र घड़ा-घड़ गिरफ्तारियों, जिल्त्यों, और
सैनिक-प्रदर्शनों श्रादि का दौर-दौरा था। युक्त प्रान्त को इसका उपयुक्त
प्रत्युत्तर देना था और वही उसने दिया।

ं भ्रान्दोलन की दृष्टि से हम युक्त प्रान्त को पूर्वी भौरपिश्चमी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पूर्वी हिस्से में आदोलन का पिश्चमी हिस्से की भ्रपेक्षा कहीं भिष्ठक जोर रहा। घनी बस्ती, यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा की भ्रषिकता भ्रौर सरकारी प्रबन्ध की भ्रपर्याप्तता भ्रादि इसके कारण हैं। प्रगतिशील विचारों और पार्टियों के लिए यह उर्वर भाग है। यहां के लोग साहसी भ्रौर उद्योग-शील हैं। क्रांति के उपयुक्त सभी कारण यहाँ मौजूद थे। गांधीजी के 'करो या मरो' के नारे ने उनमें एक भ्रजीब जान फूंक दी थी। नेताभ्रों की गिरफ्तारी ने मानो बारूद में चिनगारी लगा दी।

मान्दोलन का व्यापक रूप युक्त प्रान्त में लम्बा न रहा। मारम्म में प्रायः हर जगह हड़तालें हुईं, जुलूस निकाले गये ग्रीर १४४ दका को मंग किया गया, पर आन्दोलन का यह रूप मृश्किल से एक सप्ताह रहा। उसके बाद फौरन ही युक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों बिलया, जौनपुर,बस्ती,आजमगढ़,फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, इत्यादि में हजारों मादमी मान्दोलन के वेग में उठे ग्रीर उन्होंने राज-सत्ता पर सामृहिक प्रहार प्रारम्भ किये। उन सबका ध्येय सरकारी मशीनरी को भस्त-व्यस्त करना था। इनका नेतृत्व मृख्यतः विद्याधियों ने किया जो देहातों में फैल गये। बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय, इखाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा दूसरे इसी प्रकार के स्थान नेतृत्व के केन्द्र थे।

युक्त प्रान्त में तोड़-फोड़ का प्रोग्राम सर्व प्रथम १२ धगस्त से प्रारम्भ हुमा जब कि मुगलसराय स्टेशन पर पहली बार रेल के तार काटने की सूचना

मिली । १३ श्रगस्त से इलाहाबाद, बनारस, जीनपुर, श्राजमगढ़, बलिया श्रादि जिलों में तोड़-फोड़ के कार्य व्यापक रूप से होने लगे। १३ तारील को शाह-गंज स्टेशन के निकट जीनपुर स्टेशन के पास एक गाड़ी गिराई गई। फिर भाजमगढ़ जिले में एक घटना सरायवीर के पास हुई। इस घटना की जांच करने से पता चला कि तोड़-फोड़ करने के लिए लोग विशेष प्रकार के श्रीजारों का प्रयोग करते थे। इसके मजदूरों ने भी तोड़-फोड़ के कार्य में विद्यार्थियों का हाथ बटाया । इलाहाबाद जिले में मजदूरों ने सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के काफी कार्य किए। इलाहाबाद श्रीर बनारस स्टेशन के बीच तथा उनके इर्द-गिर्द कितने ही मील तक गुरिल्ला दस्तों ने रेल-तार काटने के कार्य किए। १४ ग्रगस्त को बनारस के विद्यार्थियों का एक दस्ता रेलवे इंजन पर कांग्रेस भंडा लगाकर बलिया जिले में गया। ग्रब ग्रान्दोलन गांवों में फैलने लगा । सरकारी संस्थाओं, थानों, कचहरियों ग्रादि पर सामूहिक प्रहार होने लगे श्रीर बनारस, गाज़ीपुर, बलिया के बीच श्रामदो-रफ्त के रास्ते व तार श्रादि बिलकुल बन्द हो गए । १५ ग्रगस्त को विद्यार्थियों के इन दस्तों ने जौनपुर जिले में जन्वाई स्टेशन जला दिया। इन प्रहारों में सैकड़ों श्रीर हजारों द्यादमी शामिल थे।

दमन-नीति भ्रपनाने में युक्त प्रान्त की सरकार ने सारी ब्रिटिश नौकर-शाही का नेतृत्व किया। यहां पर हैं लेटशाही का राज्य था। सन् १९४२ में उसने भ्रान्दोलन को कुचलने में कूरता की हद कर दी। है लेट की अपनी एक विशेष टोली थी। नेदर सोल, होंडी, मार्श स्मिथ, मूडी इत्यादि उनके मार्शल थे। 'खून भौर भातंक' हैं लेटशाही का नारा था। सैकड़ों लोगों को पुलिस और फौज ने खुले भ्राम बीच बाजारों में कोड़े खगाये। इसका उद्देश जनता के हृदय पर आतंक जमाना श्रौर ब्रिटिश राज्य की उखड़ती हुई शक्ति की पुनः खाप बिठाना था बिना भ्रदालती भ्राज्ञा प्राप्त किये भौर बिना उम् व सेहत का कोई लिहाज बरतते हुए इस प्रकार के सैकड़ों कांड किये गए। कोई भी भ्रादमी जो खहर पहने दीख पड़ता था, पकड़ बुलाया जाता था श्रौर भ्रपने हाथों गांधी टोपी जलवाई जाती थी श्रौर उसकी पूरी पिटाई की जाती थी। इस प्रकार की घटनाएं पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में काफी मात्रा में हुई।

पूर्वी जिलों में गाँव-के-गाँव लूटे गये, उनमें ग्राग लगाई गई, गांव वालों को घर से बाहर निकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई ग्रीर कहीं-कहीं तो स्त्रियों को सैनिकों की पाशविक वृत्ति का शिकार बनना पड़ा । कांग्रेस वालों

के घर उनके सामने जलाये गए, बन्दूक की नोंक के बल पर तुरन्त सामूहिक जुर्मान बसूल किये गए। इस लूट में सरकार-परस्तों तथा कांग्रेस-जनों में कोई भेद नहीं किया गया। सौदागर, जिमीदार तथा मध्यम श्रेणी के लोग इस लूट के शिकार बने। उसके फल स्वरूप जो क्षति हुई, उसका कोई अनुमान लगाना भी कठिन है।

#### बलिया

बलिया ने इस ग्रान्दोलन के इतिहास में ग्रपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है; जिसको कि भावी सन्तानें गर्व से पढ़ेंगी। राजनैतिक दृष्टि से यह जिला खूब जाग्रत है। सन् १९४२ के ग्रगस्त महीने से पहले ही लोगों में ग्रसन्तोष की लहर फैली हुई थी। वे कां से कौमी सेवा दल, भीर कौमी रक्षक दल में सैकड़ों की तादाद में शरीक हो रहे थे। बम्बई में कांग्रेस-नेताभ्रों की गिर-फ्तारी से जनता में गहरा जोश फैला ग्रीर वह कुछ करने या मरने के लिए कटिबढ़ हो गई।

विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम ग्रान्दोलन का श्रीगणेश किया। स्कूल कॉलेजों में एकाएक हड़तालें हो गईं। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। १० ग्रगस्त को सभायें हुईं, जुलूस निकाले गये भीर शहर में घुम-घूम कर दूकानों तथा विशेष स्थानों को बन्द कराया गया। यह दिन शांति पूर्वक बीत गया । दूसरे दिन यानी ११ प्रगस्त को १५ हजार विद्यार्थियों का एक विशाल जुलुम जिला प्रदालत की ग्रीर बढ़ा ग्रीर उसने वहां का काम बन्द कराना चाहा । वहां जुलूस के कुछ विद्यार्थी पकड़े गये जिससे विद्यार्थियों में श्रीर भी उत्तेजना फैल गई घीर उन्होंने उससे भी बड़ा जुलूस निकालकर दफा १४४ तोड़ी ग्रौर जिला ग्रदालत के काम को रोकना चाहा। मिस्टर बयस, सब डिवीज-नल भ्राफिसर बलिया, इस बात की खबर पाते ही कि जुलूस भ्रदालत की तरफ ग्रा रहा है, सशस्त्र पुलिस लेकर ग्रागे बढ़े ग्रीर जुलूस की रेलवे कार्सिंग के पास रोका, जो कि स्कुल से स्राध मील की दूरी पर है स्रीर जो शहर भीर भदालत के भहाते के बीचों-बाच पड़ता है। जुलूस तो रुक गया पर भीड़ बढ़ती गई । इसी बीच कुछ ईंट-पत्यर फैंके गये । इस पर मिस्टर बयस ने विद्याधियों पर लाठी-चार्ज का हुक्म दे दिया । फल-स्वरूप १०० विद्यार्थी घायल हुए ग्रीर एक विद्यार्थी बुरी तरह से घायल होने के कारण भ्रस्पताल में जाकर मर गया। ५० विद्यार्थी पकड़े गये। मिस्टर बयस ने ऐसे विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया श्रीर जुमान पर घसीटा जिनका जुलुस से कोई लगाव नहीं था। वे घर से पकड़कर लाये गए और

उन्हें सड़क पर पीटा गया। उन्हीं दिनों लड़िकयों ने भी कांग्रेस का भंडा लेकर भदालत की भोर जाने की कोशिश की भीर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जे॰ निगम आई. सी. एस. भीर मिस्टर बयस की भ्रदालत बन्द करने के प्रयत्न किये। जब कि लड़कियाँ इस तरह से भ्रदालत बन्द कराने की कोशिश कर रही थीं, विद्यार्थियों का एक जत्था पुलिस स्टेशन की तरफ गया जो शहर से लगा हमा है भीर वहाँ पहुँचकर विद्यार्थियों ने भाग लगा दी। विद्यार्थियों के इस गिरोह ने लौटते समय प्रदालत में भी कुछ हंगामे किये। कुछ लड़िकयों को भी गिरफ्तार किया गया। जब दमन के समाचार जिले के भीतरी हिस्से में पहुँचे तो लोगों में बड़ा जोश फैला और रेल की पटरियों को हटाने, टेलीग्राफ के तारों को काटने, रैलवे स्टेशनों तथा पुलिस चौिकयों में ग्राग लगाने के काम शरू होगये। १४ भीर १६ ग्रगस्त के बीच १३ रेलवे स्टेशन फरनीचर तथा रेकार्ड सहित जला दिये गए। ५ हजार से लेकर १५ हिजार तक की तादाद में जनता इसमें शामिल थी। १३ भ्रगस्त को जनता ने सैतवार पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। इमारत व सारे कागुजात जला दिये गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया गया। पूलिस स्टेशन के ग्राफीसर ग्रीर समस्त पुलिस वालों ने जनता के सामने भारम-समर्पण किया। इसके बाद जनता ने नरवर, सिकन्दरपुर, उन्नाव, गहरवार भ्रीर हलदारपुर की पुलिस चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। १० ग्रगस्त को जनता का बांसडीह तहसील ग्रीर पुलिस स्टेशन पर कब्जा हो गया। यहाँ के भी सारे कागुजात जला दिये गए। पुराने लोगों को ३ माह की तनस्वाह देकर अलग कर दिया गया और नये आफीसर नियक्त किये गए।

१६ श्रगस्त को नवयुवकों ने रसड़ा तहसील, ख्ज़ाने श्रीर पुलिस स्टेशन पर घावा बोल दिया। श्रधिकारियों ने तुरन्त घुटने टेक दिये श्रीर राष्ट्रीय अंडा इन इमारतों पर फहराने लगा। लोगों ने एक सरकारी खंरख्वाह के मकान के श्रहाते में घुसकर बीज गोदाम को कब्जे में करना चाहा; किन्तु कामयाबी नहीं मिली। चारों तरफ से घिरी हुई भीड़ पर निदंयतापूर्वक गोलियाँ चलाई गई। जिसकी तुलना जलियान वाला बाग से ही की जा सकती है। कितने ही व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और संकड़ों घायल हुए।

१७ भ्रगस्त को जनता की एक टुकड़ी थाने पर कांग्रेसी भंडा लगाने गई। पुलिस सब इन्सपेक्टर ने कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए गांधी टोपी पहन ली भीर राष्ट्रीय नारे लगाये। जब उससे हथियार सोंपने के लिए कहा गया तो उसने भ्रगले रोज भर्षात् १८ भ्रगस्त को हथियार

देने का वादा किया। १८ तारीख़ को जब २५-३० हजार की तादाद में जन-समृह पुलिस स्टेशन पर गया तो सब इन्सपेक्टर ने नेता श्रों को थाने के श्रहाते के भन्दर बुलाया और शेष जनता से बाहर रुकने तथा घैर्य व सन्तोष रखने की विनती की । जैसे ही नेता भ्रहाते के भ्रन्दर गये, दरवाजे बन्द कर लिये गए। पुलिस के सिपाही पहले हो से याने की इमारत के ऊपर बन्दूकों लेकर पहुंच चुके थे। थानेदार ने नेता श्रों से ऊपर जाने के लिए कहा श्रीर जब वे ऊपर जाने लगे तो उन्हें जीने में ही बन्द कर दिया गया । उघर लोगों प्रश गोली चलाने का हुवम दे दिया गया। लोग प्रपने नेताग्रों को छोड़कर जाने वाले नहीं ये अतः उन्होंने डटकर गोलियों का मुकाबिला किया। जब श्रागे के लोग गोली खाकर गिर पड़े तो दूसरों ने उसकी जगह ले ली। कौशल्या कुमार नामक एक नवयुवक ने जब यह देखा कि थाने के ऊपर जो कांग्रेसी फंडा फहरा रहा था उसे उतार लिया गया, तो वह भीड़ को चीरता हुन्ना थाने की छत पर चढने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर से एक ग़ोली दागी गई ग्रीर वह बहादुर नवयुवक फौरन ही मृत्यु की गोद में सो गया। इस प्रकार गोलियों की बीछारें साढे तीन बजे शाम से ग्राठ बजे रात तक होती रहीं। ग्रन्त में निहत्थी, घेयंपूर्ण भीर ग्रहिसक जनता की ही जीत हुई । पुलिस का गोली-बारूद का सारा स्टाक समाप्त हुग्रा भीर सब इंस्पेक्टर तथा थाने के भ्रन्य कर्म-चारियों ने ब्रात्म-समर्पण किया। १९ ब्रादिमयों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई ग्रीर ४१ सरूत जरूमी हुए । फिर भी लोगों ने पुलिस ग्राफिसर को नहीं मारा । हां, थाने में निस्सेन्दह ग्राग लगा दी ।

बलिया जिले में इस प्रकार झाठ पुलिस-स्टेशन पूर्णतः जला दिये गए धीर विलया कीतवाली और रसड़ा का थाना बुरी तरह बरबाद किये गए तथा उन पर कांग्रेसी झड़ा फहराया गया। इनमें से कुछ थानों को तो इतनी क्षिति पहुंची कि उन्हें नये सिरे से बनवाया गया । इन आक्रमणों में थानों से १७ बन्दूकों छीनी गई और बचे बचाए पुलिस स्टेशन भी हेडक्वार्टर पर आगये। सिकनार थाने के भागे हुए पुलिस आफिसर सुखपुरा में जनता द्वारा पकड़े गये और उनसे ५ बन्दूकों ले ली गई। ऐसे ही फबना पुलिस स्टेशन से भी द बन्दूकों लोगों के हाथ लगीं।

इस प्रकार १६ तारीख बक जिले की प्रायः सभी सरकारी संस्थाओं पर जब जनता का कब्ज़ा हो गया तो एक विशाल जन-समूह जिला हेडक्वाटेंर पर कब्जा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के सामने इकट्ठा हुआ। जिले के प्रमुख सरकारी हमदर्द लोग भी जिला मजिस्ट्रेट के पास गये और उनसे कांग्रेस नेताओं को छोड़ने की प्रार्थना की। जिला मजिस्ट्रेट ने बड़े घंर्य व होशियारी से काम लिया। वह कांग्रेस-नेताओं के पास जेल में गये भौर उनसे बातचीत करने के पश्चात् जिला कमेटी के प्रधान श्री चित्तू पांडे भौर भ्रन्य कांग्रेस नेताओं को उन्होंने छोड़ दिया। जेल से बाहर भ्राने के बाद नेताओं ने जनता को शान्त भीर भिंहसक रहने का सन्देश सुनाया। जेल से लगभग ढेढ़-सौ कार्यकर्ता छूटे जिन्होंने शहर में जाकर बाजार खुलवाया। निस्सन्देह कुछ ऐसे लोग भी थे जो भ्रहिसा की नीति में पूरी तरह विश्वास न रखते थे। भ्रतः जिला मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ भ्रीर खजाना श्रफमर तथा फौजी भर्ती के अफसर के घरों पर हमले किये गए।

२० तारीख को सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए भीर उन्होंने कांग्रेस-नेताओं से प्रार्थना की कि वह शहर में शान्ति स्थापित कराये श्रीर जनता को लुटेरों व बदमाशों के हाथों से बचाए। कांग्रेसी नेता शान्ति स्थापित करने के काम में जुट गये श्रीर उन्हें काफी सफलता मिली। लेकिन टूसरे दिन खबर मिली कि दो तीन सौ धादमियों का एक गिरोह देहात से शहर में भाक्रमण करने के लिए श्रा रहा है। इस पर नेता घटना-स्थल पर पहुंचे भीर उन्हें भपने घरों को वापस जाने का भादेश दिया। इस प्रकार वे लोग फौरन ही भपने घरों को वापस चले गये। ठीक ऐसे ही समय जब कि एक भीर बाजार खुल गये थे, दूसरी श्रीर जनता में शान्ति से रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, सैनिकों का एक दस्ता ३ बजे शाम को शहर श्राया श्रीर उसने बिना किसी जक्करी श्रादेश के गोली चलाना शुरू कर दिया।

#### जनता की सरकार

१६ तारीख तक बिलया में जनता की स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हुई भीर श्री चित्तू पांडे इसके प्रधान चुने गये। इसने शपथ खाई भीर २० तारीख को शहर के सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों की एक सभा हनुमानगंज की कोठी पर हुई। उपस्थित जनता ने अपनी सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये चन्दे में दिये। ब्रिटिश नौकरशाही के मुलाजिमों को नजरबन्द कर दिया गया भीर उनकी जगह पर नये भीहदेदार नियुक्त किये गये। नई सरकार का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। कितने ही लोगों ने जिन्होंने गोदाम घरों से, रेलवे स्टेशनों से व स्टीमर जहाजों से सामान उठाया था या लूटा था, उसे वापस करना प्रारम्भ कर दिया। नई सरकार ने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई और जनता से प्रार्थना की कि वह लूट का सारा माल सरकारी खजाने में जमा कर दे। इस

पर कितने ही लोगों ने जिनके पास लूट का सामान था सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया। रिपोली सरिकल में एक विषवा के ३००० रुपए के गहने चोरी चले गये थे धौर पुलिस उन चोरों का पता न लगा सकी थी। इस विषवा ने नई सरकार में भ्रपनी धर्जी दाखिल की। नई सरकार ने चोरों का पता चला लिया धौर इस प्रकार बढ़िया के गहने वापस मिल गये।

यद्यपि नई सरकार थोड़े ही दिनों तक कायम रही किन्तु इन दिनों में उसने न केवल जनता की रक्षा ही की, बिल्क सरकारी कर्मचारियों की भी देख-भाल की। किसी सरकारी कर्मचारी की जायदाद लूटी जाने या नष्ट की जाने की एक भी घटना नहीं मिलती। जब नई सरकार आई उस समय खजाने में डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा था। उस रकम को किसी ने भी अपने निजी इम्तेमाल में लाने की बात स्वप्न में भी नहीं सोची।

### पाशविक दमन

किंतु मार्श स्मिथ और नेदरसोल २२ अगस्त को फौज के साथ बिलया पहुंचे और लूट मार करना आरम्भ कर दिया। इसके फलस्वरूप बहुत से लोग फौजी सैनिकों की गोलियों के शिकार बने। लगभग १४० कांग्रेसियों के घर लूटे और जलाये गये और स्त्रियों और बच्चों को गांवों से बाहर निकाल दिया गया। कुछ स्त्रियों के सिर के बाल काट दिये गये और बहुतों के वस्त्राभूषण छीनकर पुराने कपड़े पहनने के लिए विवश किया गया। बहुत से लोगों को विना प्रन्त-पानी के घरों में बन्द कर दिया गया। कितने ही लोग गांवों के बीच पेड़ों में बांघे गये और उन्हें बड़ी निदंयता से पीटा गया। बहुत से लोगों को जमीन पर पड़े चूक को चाटने पर विवश किया गया। उन्हें गन्दी-गन्दी गालियां दी गई। यह भी सुना जाता है कि किसी थाने में तो लोगों के मुंह में पेशाब तक ढाला गया। कुछ लोग चौकीदारों को सलाम न करने पर पीटे गये। बहुत से छादिमयों की सम्पत्ति लूट ली गई और नष्ट कर दी गई। लोगों को पीटने में लाठी, डंडों, बन्दूकों और जूतों का प्रयोग किया गया। यहां तक कि बंदूकों की किंचों की नोकों से भी छेदा गया।

## कुछ रोमांचकारी कहानियां

बिलया की धनेक रोमांचकारी कहानियां हैं। किंतु उनका वर्णन छोड़ दिया गया है। यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिये जाते हैं। ज्यों ही मिस्टर आर॰ एन॰ मार्श स्मिथ उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लूटना शुरू कर दिया धीर उसका सारा सामान जला दिया। फिर बाबू शिब- प्रसाद रईस की कोठी का नम्बर ग्राया। मि० मार्श स्मिथ ने फौजियों को इस शानदार और सुन्दर कोठी के लूटने का हुक्म दिया। उसी समय मि० मार्श ने कहा—"ग्रोह यह वही कोठी है जहां कि कांग्रेस का बादशाह रहा करता था। मैं इसको खाक में मिला दुंगा।"

प्रव हिन्दू दूकानदारों। की बारी **भाई।** यद्यपि वे लोग हाथ जोड़कर हर एक प्रकार से विश्वास दिला रहे थे कि हम लोगों ने कांग्रेस ग्रान्दोलन में भाग नहीं लिया है। हमने लड़ाई में काफी चन्दा दिया है भीर भव भी हर एक प्रकार से सरकार को सहायता देने के लिए तैयार है; किन्तु उनकी सनवाई नहीं हुई। उन पर जुर्माना लगाया गया श्रीर उनसे तुरन्त वसूली का हुक्म दिया गया। एक मिनिट में जुर्माना वसूल कर लिया गया। इस प्रकार कि जो गवर्नमेंट के खैरख्वाह थे वे भी मि० मार्श ग्रीर उनके सहकारियों की निदंयता से न बच सकें। बहुत से दूकानदार गिरफ्तार कर लिये गये श्रीर पीटे गये श्रीर नाना भांति से ग्रपमानित किये गये। बाबु राजेन्द्रत्रसाद की कहानी से तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें पेड़ पर चढ़ने का हुक्म दिया गया। वे बेचारे पेड पर चढना नहीं जानते थे। किन्तू एक कांस्टेबिल ने उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती पेड पर चढाया। जब कि उनका शरीर पेड से खिसक रहा था, तो सिपाही नीचे से प्रपनी राइफल की नीक से कौंच कर कहने लगा, 'खबरदार, नीचे मत उतरना' बेचारा वृद्ध किसी प्रकार पेड़ पर नहीं चढ़ सका धीर जमीन पर थ्रा गिरा। श्राखिर उसे ७ वर्ष का कारावास दिया गया श्रीर सीखचों के भीतर बन्द रखा गया।

बिलया की लूट में मि० मार्श का काफी हाथ रहा और अपने नमूने से उन्होंने पुलिस सिपाहियों के लिए भी नागरिकों को लूटने का रास्ता खोल दिया। जब फौजी पुलिस किसी खास गांव में पहुंच जाती थी, तो वहां के डरे हुए ग्रमीण लोग श्रपनी स्त्रियों और बच्चों सहित, गिरफ्तारी और पीटे जाने के डर से, खेतों में भाग जाया करते थे। जो लोग गांव में रह जाया करते थे, उन्हें तुरन्त गांव खाली करने को कहा जाता था। तब एक एक करके सब को लूटा जाता था। आवश्यक बहुमूल्य वस्तुएँ तो कब्जे में कर ली जातीं और मामूली चीजें जला दी जाया करती थीं। जब तक गांव में पुलिस हकी रहती, किसी को लगाई हुई आग बुझाने का साहस नहीं होता था। जब पुलिस गांव छोड़कर चली जाती तब छिपे हुए ग्रामीण लोग गांव में लौटते। उस समय तक उनकी सारी सम्पदा जलकर खाक बन चुकती थी और उन बेचारों के लिएशोकाश्र बहाने के ग्रतिरिक्त और कुछन रहा जाता था। यहां तक कि

हिन्दु शों के धार्मिक स्थान भी निदंशी लुटेरों से नहीं बच सके। बिलबा से द्र या ६ मील की दूरी पर एक भांव सुखपुरा है। यहां के महन्त श्री महुनावागिरी की दर्दनाक कहानी है। स्टेशन अफ़सर के साथ मिलस्ट्रेट ने इस गांव पर घावा बोला। महन्तज। का एक बहुत बड़ा हाथी मठ के फाटक पर खड़ा हु श्रा था। स्टेशन श्रफसर ने इस बेचारे बेगुनाह जानवर पर ६ गोलियां चलाई जिससे वह मर गया। पास ही खूबसूरत बैल बंधे हुए थे, वे भी मौत के घाट उतार दिए गये शौर एक घोड़ा भी गोली से घायल हो गया। इसके बाद मठ लूटने का हुक्म दिया गया। मठ की ऊंची दीवारों पर सीढ़ियां लगाई गई शौर फाटक के किवाड़ों पर कुल्हाड़े शौर हथीड़ चलने लगे। सन्दू तोड़ डाले गये शौर उनका सामान जब्त कर लिया गया। बेचारे भयभीत महन्त शौर उनके चेले मठ के अन्दरूनी हिस्से में बड़ी मुक्किल से छिपकर बच सके। महन्तजी का केवल यही श्रपराध था कि उन्होंने मठ पर तिरंगा भण्डा फहराया था।

मुखपुरा गांव में चन्दीप्रसाद नामक का एक किसान अपने जानवरों को चारा देने जा रहा था मिस्टर मार्श स्मिथ ने उसे बुलाया और एक दो सवाल पूछने के बाद उसे चले जाने दिया। किन्तु उसी समय एक आदमी ने कहा कि वह तो कांग्रेसी हैं। तब उसे फिर से बुलाया गया और उससे पूछा गया। उसने कई मरतवा अपने इस कथन को दुहराया कि मैंने सन् १६२१ में कांग्रेस में भाग लिया था, किन्तु उसके बाद से मेरा कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं स्हा। किन्तु उसकी एक न सुनी गई। मार्श स्मिथ ने उससे कहा, उस तरफ धूमो। वह बेचारा ज्यों ही घूमा, पीछे से उसके घांब से गोली मार दी गई। इस प्रकार एक निरपराध प्राणी की हत्या से युक्तप्रान्त के सिविल डिफेंस के डाइरेक्टर महोदय ने अपने हाथ लाल किये।

बिलया ऐसी पाशांवक घटनाओं से भरा पड़ा है। इनसे ग्रच्छी तरह मालूम हो जाता है कि जनता को बढ़ी हुई जागृति को कुचलने में बिटिश नौकरशाही ने कैसी कूरता का प्रदर्शन किया था।

## कुछ आंकड़े

बलिया शहर में दो बार भीर जिले में १५ जगह गोली चली, जिसके फल स्वरूप १२१ आदमी मारे गये भीर २५६ घायल हुए ।

बिलया के एक दर्जन नागरिकों को २,९०,००० रुपये का नुकसान चठाना पड़ा।

बिलया जिले के ३० गाँवों में ग्राग लगाई गई और २१५ घर जल गये।

लगभग १२ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया, किन्तु वसूल २९ लाख से अधिक किया गया।

१९ ग्रगस्त से लेकर करीब १,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गय। उनसें से लगभग २५० व्यक्ति छोड़ दिये गये, किन्तु इसके पहले हर एक को २० से लेकर २५ बेंतों तक की मार दी गई। शेष लोगों को ५ से लेकर ७ वर्ष तक की सजायें दी गई। साथ ही उनको बेंत की सजा भीर १००० से लेकर २००० रुपये तक जुर्माना भी किया गया।

## गाजीपुर

गाजीपुर बिलया का पड़ौसी जिला है। मतः वह उसकी घटनामों से म्रछूता न रह सका। राष्ट्र के नेताओं का गिरफ्तारी की खबर से जनता में जोश उमड़ पड़ा और वह भ्रपना सर्वस्व बिलदान कर देने के लिए प्रस्तुत हो गई। नेतामों के भ्रभाव में नवयुवकों ने स्वयं नेतृत्व का भार भ्रपने ऊपर ले लिया।

सर्व प्रथम यातायात के साधन नष्ट करने की कोशिश की गई। लोगों ने तार काटना शुरू कर दिया। कहीं खम्भे उखाड़े जाने लगे तो कहीं खाकखाने खाक कर दिये गये। रेल के स्टेशनों में चारों ग्रोर धुए के बादल मंडराने लगे। रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। कई रेल के इंजिन नष्ट-श्रष्ट कर दिये गये और लदी मालगाड़ियां ग्रस्त-व्यस्त कर दा गईं। बनारस के हवाई ग्रड्डे पर ग्राक्रमण कर दिया। सुना जाता है कि नन्दगंज स्टेशन पर लोगों को सैनिकों का बड़ा गरम सामना करना पड़ा। सैनिकों की बन्दूकों से निहत्थी जनता पर लगातार गोलियों की बौछारे होती रही। किन्तु बहादुर नवयुवकों ने तिनक भी मुंह नहीं मोड़ा। ग्रनुमान है कि लगभग ७०-६० नवयुवक इस स्थल पर ग्रमर गति को प्राप्त हुए। घायलों की संख्या तो कई सौ बतलाई जाती है। इसी प्रकार सहात ग्रीर जमानियां स्टेशन पर भी जनता गोलियों की शिकार बनी। बहाँ दो नौजवानों ने ग्रपनी जीवन की आहुति दी।

राष्ट्रीय भण्डे फहराने का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। थानों भौर अन्य सरकारी इमारतों पर १५ श्रगस्त को गाजापुर नगर में विद्यार्थियों का शानदार जुलूस निकला। वे लोग कोतवाली पर भंडा लगाना चाहते थे। किन्तु पुलिस ने भीड़ पर लाठी-चार्ज शुरू कर दिया। सादात के थाने में ज्यों ही जनता पहुंची त्यों ही उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। जोचीली भीड़ ने शान्ति के साथ गोलियां खाई। किन्तु गोलियां खत्म हो जाने

पर वानेदार और सिपाही निःशस्त्र हो गए। उत्तेजित भीड़ ने वानेदार और सिपाहियों सहित थाना जला दिया। सैंदपुर के तहसीलदार को जनता के सामने अपना सिर भुकाना पड़ा और कचहरी पर तिरङ्गा झंडा फहराने लगा।

मुहम्मदाबाद में जनता को सैनिकों से कड़ा मोर्चा छेना पड़ा। यहां एक ब्रोर फौजी दनादन गोलियां बरसा रहे थे भीर दूसरी भीर निहल्में भारत माता के सपून 'ब्रंग्रेजो भारत छोड़ो' के बुलन्द नारों से गोलियों का सामना कर रहे थे। ६ वीरों ने इसी नारे के साथ भ्रपने प्राण छोड़े।

शेरपुर गांव गाजीपुर नगर से लगभग २० मील की दूरी पर है। शेरपुर वास्तव में शेरों का ही गांव है। यहाँ की जनता ने म्रान्दोलन में शेरों की भांति बहादुरी का परिचय दिया। १४ ग्रगस्त को यहाँ की ग्रामीण जनता ने मुहम्मदाबाद के रेलवे स्टेशन ग्रीर एक हवाई ग्रड्ड पर हमला किया, जिसके फल स्वरूप उसे गोलियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप भीड़ के नेता श्री यमुना गिरि घायल होकर बेहोश हो गए ग्रीर गिरफ्तार कर लिये गये। इस खबर से गांव के लोगों में सनसनी फैल गई मीर लोगों ने इकट्ठे होकर हवाई ग्रड्डे पर ग्रधिकार करने का बीड़ा उठाया। ठीक ग्राधी रात को जब चारों मार काली घटा छाई हुई थी। करीब ५०० वीरों के जत्ये ने ग्रड्डे की मोर कुच किया। किन्तु प्रधिकारी डर से पहले ही उस स्थान को छोड़कर चले गये। शेरपुर गांव के एक डाक्टर साहब थे। तहसीलदार ने उन्हें भंडा फेंकने की प्राज्ञा दी, किन्तु उन्होने इसकी जरा भी परवाह न की। तब तहसीलदार ने गोली चलाई जो डाक्टर साहब की जांघ को चीरकर पार हो गई। दूसरी गोली उनके पेट से गुजरी। बतहसीलदार की तीसरी गोली को डाक्टर साहब ने भपनी छाती में लिया भीर वे तिरङ्गा झंडा हाथ में लिये हुए जमीन पर गिर पडे।

गाजीपुर में १६,२० भीर २१ भगस्त को तीन दिन तक ब्रिटिश शासन का कोई चिह्न शेष नहीं बचा । कांग्रेस कार्यकर्ताभीं ने जनता के सहयोग से पंचायतें स्थापित की जिन्होंने सफलता पूर्वक लोगों के जान माल की रक्षा की ।

धन्य स्थानां की तरह से यहां भी धिधकारो कथित राजद्रोहियों तथा उनके सम्बन्धियों के प्रति बड़ी कूरता से पेश धाये । बनारस के समीप रेलों का मार्ग नब्द-भृष्ट हो जाने के कारण गोरों ने गोमती को नावों से पार किया तथा रास्ते में जितने भी गांव पड़े उन्हें लूटा, नब्द किया धौर लोगों पर तरह-ठरह के अत्याचार किये। रामपुर तथा शेरपुर में बड़ी कुरता दिखाई गई । श्रीरपुर के रामशंकरराय धीर शोभनाराम नामक व्यक्ति भीत के घाट उतार दियं गये। गोली चली, १२ घंटे तक लूट हुई, स्त्रियों के शरीरों पर से बलपूर्वक गहने उतारे गये तथा उन पर धीर भी झल्याचार किये गए। श्रीमती राधिका देवी को एक कुएं में फेंक दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। प्रायः ३ लाख रुपयों का नुकसान हुआ।

गमहार, करुयाबाद, सदन, नन्दगंज भ्रादि गांवों में भी ऐसा ही पाश-विक नाटक खेला गया। गमहार को घेरकर बलोची सिपाहियों ने गोलियां चलाई । दूधनामसिंह भ्रौर दरोगासिंह शहीद होगये। गांव।को लूटा गया। स्त्रियों के गहने छीन लिये गए। उन पर बलात्कार किए गए। गांव को एक लाख रुपए की क्षति पहुंची।

२४ ग्रगस्त को चार गोरे सिपाही तथा १५० अन्य मिपाही नन्दगंज के यानेदार को लेकर एक गांव को घेरने चले। भारतीय सिपाही पीछे छोड़ दिये गए ग्रौर गोरों ने इस गांव में घुसकर ग्राग लगा दी, स्त्रियों के गहने बलपूर्वक छीनकर उनके पुरुषों के सामने ही उनके साथ बलात्कार किया तथा उन्हें पीटा ग्रौर यह वह गांव था जो तोड़-फोड़ करने वालों में सम्मिलत न हुग्रा था। उसी दिन, 'श्राज' पत्र के श्री विक्रमादित्यसिंह साइकिल से इलाके का दौरा कर रहे थे। वे नीदरसील के सामने पकड़कर लाये गए। उन्हें घन्टों तक कूरता के साथ पीटा गया ग्रौर एक थाने में बन्द कर दिया गया, जिसमें तीस और ऐसे ही व्यक्ति बन्द थे जिनका ग्रपराध केवल इतना था कि उनके सम्बन्धियों ने ग्रान्दोलन में भाग लिया था।

राजनैतिक बन्दियों के साथ भयंकर दुर्व्यंवहार हुए। उनका नंगा करके दोपहर की चिलचिलाती धूप में लिटाया जाता था। उनके हाथ-पैर बाँघ दिये जाते थे तथा फिर लात-घूंसों से उसकी पूजा की जाती थी। एक दिन एक व्यक्ति बेहोश हो गया। होश में भ्राने पर उसने पानी मांगा किन्तु पानी के बजाय उसे पेशाब का एक प्याला दिया गया। जले पर नमक छिड़कने के लिए राज-बन्दियों को जेल में यह बतलाया जाता था कि किस प्रकार उनकी स्त्रियों को घसीट-घसीट कर हजारों व्यक्तियों के सामने बेइज्जत किया जाता है भीर किस तरह उनके मकानों को जलाया जाता है।

हिटलरी उपायों से सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया। भारी जुर्माने के प्रलावा लोगों के मकानों में ग्राग लगा दी जाती थी। घर जल जाने पर जब वे जुर्माना न दे सकते थे तब उनके गाय-बैल तथा बचा-बचाया सामान नीलाम किया जाता था।

## दमन के आंकड़े

इस जिले में १०० व्यक्तियों का नजरबन्द भीर ३००० को गिरफ्तार किया गया। लोगों कोंदो साल से लेकर पत्रास साल तक की सजायें वी गईं।

जिले में २० विभिन्न स्थानों पर गोली-काण्ड हुए, जिनमें १६७ व्यक्ति सरे भौर २३६ घायल हुए।

जिले में ७४ गांव अमानृषिक दमन के शिकार हुए। लोगों को लगभगं ३२ लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। जिले में ३,२६, १६०६ रुपये ४ आ०३ पा० सामृहिक जुर्माना किया गया।

## त्राजमगढ़ जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर हड़तालें हुई तथा विशाल प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों में सभी वर्ग के लोगों ने खुले दिल से भाग लिया। जुलूसों का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में जनता बिलकुल ग्रहिंसक रही।

इस जिले में भ्रान्दोलन सच्चे भ्रयं में जन-भ्रान्दोलन या, क्योंकि कुछ -सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिले की शत प्रतिशत जनता की सहानुभूति -भ्रान्दोलन के साथ थी भौर दो लाख से भ्रिष्ठिक जनता ने भ्रान्दोलन में सिक्रिय -भाग लिया।

१० ग्रगस्त को ग्राजमगढ़ के लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला। अधिकारी वर्ग सशस्त्र पुलिस के साथ जुलूस को रोकने के लिए ग्रा पहुँचा। मिजिस्ट्रेट ने लोगों को कचहरी की ग्रोर बढ़ने से मना किया। किन्तु जब स्थिति बिगड़ती दिखाई दी तो उसने ग्रपनी ग्राज्ञा वापिस ले ली। जुलूस राष्ट्रीय नारे लगाता हुग्रा बड़ी शान से कर्बला मैदान में पहुंचा और वहां पर एक सभा के रूप में परिणत हो गया।

१५ ग्रगस्त को फतहपुर ग्रादि स्थानों के करीब एक हजार ग्रामीणों ने रामपुर चौकी पर घावा बोला ग्रीर उसका सब सामान भस्म कर दिया। ग्रांबकारी लोग पहले ही भय के मारे मधुबन को भाग गये थे। लोगों ने वहाँ के डाकखाने के सामान में भी ग्राग लगा दी। उस दिन डाकखाने में २५ शनी-ग्रांबर ग्राये थे। लोगों ने उनके रुपये पोस्टमास्टर को सौंप दिये ग्रीर ग्रपने सामने उन्हें बंटवा दिया।

-बोगों का उत्साह इस सफलता से भीर भी बढ़ गया। भतः वे दूसरे

गावों की ग्रोर बढ़े ग्रौर बस्ती नामक गांव के कच्चे पोखरे पर जा पहुंचे। संयोगवश वहां पहले से ही १० हजार किसान मौजूद ये जो बेलयरा स्टेशन से ६५० बोरे चीबी लुटकर लाये थे। सबने मिलकर खुब शर्बत पिया भीर फिर आगे बढे। गांव-गांव से ग्रामीणों की टोलियां आ-आकर उनमें मिलने इस प्रकार मधबन पहंचते-पहंचते करीब-करीब ६०-६५ हजार भादमी जुलुस में इकट्ठे हो गए। जुलुस थाने के सामने जाकर खड़ा हो गया। जुलूस के अगुन्ना श्री रामवृक्ष चौबे, मंगलदेव शास्त्री ग्रीर सुन्दरदेव पांडे थाने में गए ग्रीर ग्राधिकारियों से आत्म-समर्पण करने ग्रीर थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहराने की माँग की । उनके इन्कार करने पर नेता लोग लौट ग्राये भौर जुलूस थाने की स्रोर बढ़ा। स्रधिकारी पूरा तैयारी के साथ हमला करने के लिए तैयार थे। मतएव जब उन्होंने भ्रपार जन-समुद्र को उमड़ते देखा तो उस पर भन्षा-भुन्ध गोलियों की वर्षा शुरू कर दी । पर ग्राजादी के मतवाले गोली खाकर भी आगे बढ़ते गये। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर एक सिपाही के हाथ से बन्दूक खीन ली। इतने में सूचना मिली कि बाहर से बहुत से सैनिक मशीनगन लेकर बा पहुंचे हैं। ब्रतएव लोगों ने वापिस लौटना ही उचित समका। क्योंकि वहां डटे रहने पर हजारों भादमी व्यर्थ में अपनी जान से हाथ घो बैठते । इस प्रसंग पर लोगों ने जिस दृढ़ता श्रीर वीरता कापरिचय दिया, उसकी घटनास्थल पर मौजूद मजिस्ट्रेट श्री न्यूटन ने भी निजी तौर पर प्रशंसा की। इस घटना द्वारा माजमगढ को जनता ने दिखा दिया कि वह देश की माजादी के लिए किउना बिलदान कर सकती है। प्राप्त आँकड़ों के धनुसार इस घटना में ३४ धादमी तो उसी समय मर गए और सैकड़ों घायल हुए। घायलों में से ४२ झादमी एक सप्ताह के भीतर शहीद हो गए। इस प्रकार कुल ७३ घादिमयों के मरने की रिपोर्ट मिली है। किन्तू जिस भीषणता के साथ गोलियों की वर्षा की गई. उसको देखते हुए यह अनुमान होता है कि कम-से-कम २००-३०० प्रादिमयों की जानें अवश्य गई होंगी। रिपोर्ट न मिलने का कारण यह हैं। कि सरकारी आतंक से लोग इतने डर गये थे कि वे अपने परिवार वालों का नाम व पता बताने से हिचकते थे।

तरवा थाने की घटना भी उल्लेखनीय है। १४ प्रगस्त की बात हैं करीब ७- इ हजार प्रादिमयों का एक भुंड थाने पर भंडा फहराने जा पहुंचा। उसके नेता श्री तेजबहादुरिस इ प्रपने कुछ साथियों के साथ थानेदार के पास गए भीर जनता को ब्रात्म-समर्पण करने को कहा। इतने में जनता ने पीछे से थाने पर हमला कर दिया श्रीर सिपाहियों को घेरकर उनसे बन्दूकों छीन लीं ।

बाद में पुश्चिस के सब हथियारों पर कब्जा कर शिया गया। पर एक पिस्तील जो थानेदार की निजी थी थानेदार के कहने पर उसे वापिस कर दिया। कुछ श्रोग थाने के तमाम कागजात बाहर निकाल लाये और उन्हें अग्नि देवता की मेंट चढ़ा दिया। इस प्रकार थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहराने लगा।

जनता ने इतने ही से सन्तोष नहीं किया। उसने बन्दी बनाये हुए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक प्रदालत कायम की। न्यायाधीश गांव के एक बूढ़े सज्जन श्री जद्दूभर नायक बनाये गये। जब बन्दी के रूप में खानेदार उनके सामने लाया गया तो वह कांप रहा था। श्री जद्दूभर उसे प्रभय देते हुए बोले, ''थानेदार भैया! तोहार कुछ न बिगरी।" उन्होंने खानेदार को इलाके से बाहर िकालने का हुक्स दे दिया। ग्राज भी उस गांच के लोग जद्दूभर के इन शब्दों को दुहराकर उस दिन की याद किया करते हैं।

मऊ में भी १३ ध्रगस्त तक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए। परन्तु जब १४ ध्रगस्त को पुलिस ने विद्याधियों के एक जुलूस पर लाठी-चार्ज कर दिया तो जनता उत्तेजित हो उठी और उसने कोध में आकर नौटिफाइड एरिया कमेटी के दफ्तर को जलाकर खाक कर दिया। दूसरे दिन एक विशाल जन-समूह धाने पर अधिकार करने तथा उस पर भंडा फहराने के लिए चला। पुलिस अधि-कारियों ने लोगों को धागे बढ़ने से रोका पर उन्होंने उनकी यह आज्ञा मानने से इंकार कर दिया। बस, फिर क्या था। पुलिस वालों ने उन पर अधा-धुन्ध गोलियों की वर्षा करना शुरू कर दिया जिससे दो आदमी शहीद हुए और बहुत से घायल हुए।

महाराजगंज थाने पर लगभग चार हजार जनता ने धाक्रमण किया । बानेदार उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। नीचे के अधिकारियों ने थाने की सब तालियाँ जनता को दे दीं और धात्म-समर्पण कर दिया। जनता ने थाने पर राष्ट्रीय अंडा फहरा दिया और जेल के सब बन्दी छोड़ दिए। काभा थाने में १८५७ के गदर के समय कुछ देशभक्तों की सम्पत्ति छीनकर एक अंग्रेज को पुरस्कार म दे दी गई थी। अब उस पर श्रीमती स्टरमर का कब्ज़ा है। ये स्वयं तो इंग्लैण्ड में रहती हैं पर यहाँ देख-रेख के लिए उन्होंने एक मैंनेजर को नियुक्त कर रखा है। मैंनेजर तथा उसके कर्मधारी लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार करते थे। जनता को उन अत्याचारों का बदला लेने का अवसक मिल गया। वह भूखे शेर की भांति स्टरमर इस्टेट के बंगले पर टूट पड़ी और उसके समस्त सामान को लूट लिया।

ग्रमिला के श्री भलगूराय शास्त्रों की माबज की वीरता का उल्लेख

किए बिना यहाँ का वर्णन प्रघूरा ही रह जायगा। इस महिला ने जिस निर्मीकता एवं साहस का परिचय दिया वह स्त्री जाति के लिए गौरव का वस्तु है।
एक दिन सशस्त्र सैनिक उनके मकान पर टूट पड़े भौर उन्होंने घर का सारा
सामान ग्रांगन में लाकर इकट्ठा कर लिया। वे उसमें ग्रांग लगाना ही चाहते
थे कि यह वीर महिला ग्रांगे बढ़ी शौर सामान के ऊपर डटकर बैठ गई।
इतना ही नहीं, उसने गरजकर ग्रधिकारियों से कहा—'पहले मुक्ते फूको,
पीछे सामान फूंकना।'' ग्रधिकारी एक स्त्री के मुंह से ऐसे निर्भीक वचन सुनकर हक्के-बक्के रह गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सामान में ग्रांग लगायें।
सैनिकों ने कुछ सामान उठाया ग्रीर जलाने की चेष्टा की। परन्तु उस वीर
महिला ने उनके हाथ से सब सामान छीन लिया। बेचारे सैनिक ग्रपना-सा
मुँह लेकर चले गए।

जनता ने जहाँ-तहाँ तोड़-फोड़ का काम भी किया । घोसी, रामपुर, दोहरी घाट, महाराजगंज ग्रादि सात डाकखानों पर हमला करके उनके सभी कागज़ात जला दिए । जिले भर में ७-६ जगह पक्की सड़कों के पुल भी तोड़ हाले । खुरहट, ग्रमिला, पूलपुर बादि कई स्टेशनों पर बाकमण किये गए ग्रीर टिकट तथा ग्रन्य कागज़ात फूँक डाले गए । ग्राजमगढ़ के पास एक ट्रेन जिसमें फौज ग्रीर माल था गिराई गई । रानौ की सराय के पास एक सवारी गाड़ी के इंजन को पत्थर मार-मार कर बेकाम कर दिया । दोहरीघाट से मऊ ग्रीर मऊ से शाहगंज के बीच श्रनेक स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई।

इस जिले की सरकारी दमन की कहानी बड़ी रोमांचकारी है । गाँवों को लूटना, आग लगाना, श्रादिमयों को पकड़कर बुरी तरह पीटना, स्त्रियों का लाकर थानों में रखना और उनके साथ बलात्कार करना श्रादि मनमाने अत्या-चार हुए । इन काले कारनामों की स्थान-स्थान से रिपार्ट मिली हैं, परन्तु स्थानाभाव से उनका उल्लेख करना कठिन हैं। यहाँ कुछ खास-खास घटनाओं को दिया जाता है।

रानी की सराय में मेले के लिए इकट्टे हुए निर्दोष व्यक्तियों पर फौज ने गोली चला दो। जुड़ावावर देवारा गाँव के कांग्रेस-कार्यंकर्ता महादेव-सिंह का घर जला दिया ग्रीर दीबार खोदकर गिरा दी गई। फिर उन्हें पीटना शुरू किया। जब वे मार खाते-खाते बेहोश हो गए तो उन्हें बाँघ कर पेड़ से लटकाया गया और उनके मुँह में पेशाब करवाया गया।

लूट ग्रीर फूंक का कुछ ग्रन्य।ज इससे लगाया जा सकता है कि श्रकेले श्री शिवबहादुरसिंह के ३२ हजार रुपये के ग्रामूषण लूट लिये गये, २० हजार रुपयं के भाड़-फानूस मिट्टी में मिला दिए गए ग्रीर उनके महल सरीखे मकान को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उनके ग्राठ ग्रीर दस वर्ष के दो बच्चों ने किसी कदर छत से कूदकर ग्रपनी जान बचाई। मऊ के श्री राधा-रमण ग्रग्रयाल को भी करीब एक लाख रुपये की हानि हुई।

रामनगर गांव में २० गोरे चेत नामक हरिजन के घर में घुस गए भीर उसकी नवयुवती स्त्री के साथ इतना भीषण बलात्कार किया कि वह बेचारी मर ही गई। इसी प्रकार मक्ता में भी कुछ गोरे सैनिक एक मकान मे घुस गए। घर की मालिकन अपनी दो छोटी लड़ कियों के साथ खाना बना रही थी। इन अत्याचारियों ने उस अबला को पकड़ लिया और उसके साथ बुरी तरह बलात्कार किया।

यहां की राष्ट्रीय संस्थायें भी सरकारी दमन से प्रखूती न रहीं। नवादा गांव का स्वराज्य आश्रम जलाकर नष्ट कर दिया गया । इसी प्रकार दोहरी घाट में हरिजन गुरुकुल, खद्दर भंडार के कपड़े, चर्खे श्रादि भी श्रिग्न देवता के मेंट चढ़ा दिये गए।

रानी की सराय में फौजियों ने तफरीहन भी गोली चलाई, जिससे एक श्रादमी मारा गया। द्वन्दारा के पास एक गांव में एक खेत पर जाती हुई स्त्री पर गोली चलाई गई जा उसकी गोद के डेढ़ वर्ष के बालक को लगी ग्रीर वह तत्काल ही मर गया।

जेलों में भी राजनैतिक बन्दियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। उनको न तो रहने के लिए पूरा स्थान दिया जाता था, न पूरा खाना भ्रोर न बीमार पड़ने पर पूरी दवाईयां ही। इतना ही नहीं साधारण क़ैदियों की भांति उन्हें बुरी तरह पीटा भी जाता था।

पटबघ ग्राम के भ्रास पास के लोगों ने ग्रान्दोलन में काफी हिस्सालिया। २३ भ्रगस्त को वहां पर एक विशाल जन-समूह इकट्ठा हुआ। इतने में एक फौजी लारी उधर से भ्रा निकली। लोगों ने लारी को चारों भ्रोर से घेर लिया। सैनिकों की हिम्मत टूट गई भ्रीर उन्होंने लोगों से कहा—

''हम भापको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने नहीं श्राये हैं। हम वापिस जाते हैं, श्राप लोग भी चले जायं।'' लोगों ने कहा—''पहले भाप लोग जायं तब हम हटेंगे '' जब भीड़ वापिस जाने लगी तो इन विश्वास घाती सैनिकों ने उस पर पीछे से गोली चलाना शुरू किया जिससे है आदमी मारे गए और काफी संख्या में घायल हुए। इसी प्रकार भतरौलिया में भी करीब ५ हजार जनता ने पुनः विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर भी गोली चली भीर कई भादमी मारे

गए । नवम्बर में ग्रचानक एक दिन रात को जनता की एक बड़ी भीड़ ने खुरहर स्टेशन पर ग्राक्रमण किया ग्रौर उसे काफी नुकसान पहुंचाया ।

इस जिले में २८० व्यक्ति नजरबंद किये गये। लोगों पर १,०२,६४४ रू० २ श्रा० ६ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया। १०४ मकान जला दिये गये। लूट ग्रीर ग्रग्नि-दाह के फलस्वरूप लोगों को ३,४२,००० रु० के लगभग हानि पहुँची।

### बनारस जिला

बनारस भारत का ग्रत्यन्त प्राचीन नगर है। यह प्राचीन भोजपुर का एक हिस्सा है, जहां के लोगों की धमनियों में ग्राज भी बीरता एवं स्वतंत्रता की भावना का पितत्र खौलता हुग्रा खून जोश मार रहा है। जब-जब देश की ग्राजादी की लड़ाई प्रारम्भ हुई तब-तब यहां निवासियों ने ग्रजब शौर्य एवं शक्ति का परिचय दिया है। सन् १९४३ में भी जब देश ने 'श्रंग्रेजो भारत छोड़ों' नारे के साथ खुले विद्रोह का शंखनाद किया तो बनारस जिले के लोगों ने भी प्राणों की बाजी लगा दी थी।

श्रान्दोलन का श्रीगणेश नेताश्रों की गिरफ्तारी पर हड़ताल से हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का एक जुलूस यूनीविसटी से चलकर दशाश्व-मेघ घाट पर आया भौर वहां से कांग्रेस के भ्रन्य कार्यकर्ताभी के साथ टाउन हाल पहुँचा, भ्रोर वहां वह सभा के रूप में परिणत होगया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डाक्टर के०एन०गैरोला इसके सभापति थे। जनता ने सरकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय भंडा फहराने का निश्चय किया। सहर के प्रायः सभी मोहल्लों से जुलूस निकले। उघर विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलूस ग्रा पहुँचा। इस प्रकार दोनों जुलूस सम्मिलित होकर फौजदारी ग्रदालत पर राष्ट्रीय भंडा फहराने के लिए बढ़ने लगे। पुलिस ग्रधिकारी पहले से ही ग्रदा-लत के ग्रहाते में जमा थे। उन्होंने जुलूस को ग्रदालत के सामने ही रोक दिया। एक उच्च प्रधिकारी ने भीड़ का बिखर जाने के लिए कहा, किंतु जब उसने ऐसा करने से इन्कार किया तो लाठी-प्रहार का हुक्म दे दिया। मि०टीजडेल ने सर्वे प्रथय निर्दोष तथा शांत जनता पर प्रहार किया। फिर तो देखते-देखते लाठियों की वर्षा होने लगी । जनता बहुत देर तक इटी रही, पर झाखिर उसे तितर-बितर होना ही पड़ा। इस लाठी-चार्ज की खबर जब शहर एवं जिले में पहुँची तो लोग बड़े क्षुच्य हो गए।

दूसरे दिन सारे शहर में छोटे-छोटे जल्यों में लोग नारे लगाते हुए घूमने लगे। उधर विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलूस सरकारी

इमारतों पर मंडा फहराने के लिए चला। प्रत्येक विद्यार्थी में एक प्रजीव उत्साह दिलाई देता था। किसी को भी प्रपनी जान की परवाह न थी। प्राज वे नौकरशाही को दिला देना चाहते थे कि मारत के नौजवान देश की प्राजा़दी के लिए क्यां-क्या बलिदान कर सकते हैं। जुलूस फौजदारी प्रदालत पर जा पहुँचा वहां पर सशस्त्र सिपाही तैनात थे, पर किसी की हिम्मत न हुई कि जुलूस पर गोली चलानें का हुक्म दे। नौजवान प्रदालत की इमारत पर चढ़गए प्रौर उन्होंने बड़ी शान से उस पर तिरंगा मंडा फहरा दिया। मंडा हवा के साथ प्रठले लियां करने लगा। जनता ने जय घोष किया ग्रौर वह दीवानी ग्रदालत पर झंडा फहराने के लिए बढ़ी। ग्रधिकारियों ने इमारत पर चढ़नें के सभी रास्ते बन्द कर दिए थे, अतएव वे निश्चिन्त खड़े थे। किंतु एक दुबला-पतला-स खात्र ग्रपनी जान-जोखम में डालकर लड़ी दीवार पर निकली हुई ईंटों के सहारे इमारत के शिखर पर पहुँच गया। उसने तुरन्त राष्ट्रीय मंडा लिया ग्रौर उसे पताका-दंड पर बांघ दिया। झंडे को लहराता देखकर जनता के हर्ष का ठिकाना न रहा ग्रौर उसने खूब जयघोष किया। इसी दिन छात्राग्रों ने भी ग्रपना एक जुलूस निकाला भौर खादी-भंडार को पुलिस के ग्रधकार में से छीन लिया।

इन सफलताग्रों से लोगों का साहस बढ़ गया। ११ एवं १२ ता० को फिर जलूस निकाले गये, पर श्रिषकारा लोग इस समय तक अच्छी तरह तैयार हो गये थे। उन्होंने जुलूस पर गोलियों एवं लाठियों की बौछार करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे ग्रनेक वीर घायल हुए ग्रीर मारे गए। लोगों का जोश जस दमन से दबा नहीं। १३ ता० को दशाश्वमेष घाट से जुलूस निकालकर टाउन हाल में सभा करने का निश्चय किया। लोग जूलूस की तैयारी लगे में हुए बे कि श्रवानक मजिस्ट्रेट सशस्त्र पुलिस को लेकर वहां ग्रा पहुंचा भौर लाठी-चार्ज का हुकम दे दिया। घड़ाषड़ लाठियां बरसने लगीं, जिससे बहुत से व्यक्ति घायल हुए। घायल होने वालों में जुलूस के संयोजक श्री विन्छेश्वरी पाठक ग्रौर रमाकान्त मिश्र भी थे। लोग सत्याग्रही के रूप में बीच सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने जनता पर पत्थर चलांना शुरू किया। उसके जवाब में कोई पत्थर इघर से भी फेंके गये। पुलिस ने गोलियां चला दीं। २६ राउंड गोलियां चलाई गई। बासों ग्रादमी मारे गए ग्रीर सैकड़ों घायल हुए।

पुलिस के दमन ने लोगों को भीर भी तोड़-फोड़ के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बनारस शहर के तार एवं टेलीफोन के तमाम खम्बे उलाड़ डाले गये भीर तार तोड़ डाले गये, जिससे काफी भरसे तक टेलीफोन का व्यवहार बन्द रहा। बनारस से लखनऊ तथा बनारस, इलाहाबाद, गया भोर पटना जाने वाला रेल्वे लाइनें उखाड़ डाली गईं। ई० आई० आर० के भ्रनेक स्टेशन लूट-कर जला दिये गये भीर जो रकम हाथ भ्राई वह गाँव के लोगों में बाँट दी गई। ग्रांड ट्रंक रोड में स्थान-स्थान पर गड्ढे खोद दिये, तथा बड़े-बड़े पेड़ काटकर डाल दिये। राजवाड़ी भीर इबतपुर के हवाई भ्रड्डे नष्ट कर दिये गये। स्थान-स्थान पर रेलवे-गोदाम, पोस्ट-भ्राफिस एंवं पुलिस-थाने लूट लिये गये। स्थान-स्थान पर रेलवे-गोदाम, पोस्ट-भ्राफिस एंवं पुलिस-थाने लूट लिये गये भीर बहुतों को आग की भेंट चढा द्विया गया। पुलिस चौकियों एवं भ्रन्य सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय भंडे फहराने लगे। एक-दो स्थानों पर तो पुलिस के सब इन्सपैक्टरों ने भी अपने हाथ से भंडे फहराये।

१६ ग्रगस्त के गोली-काण्ड ने लोगों को सचेत कर दिया कि शहर में ग्रब ग्रिक प्रदर्शन करना शक्ति का ग्रयव्यय है। ग्रतः करीब एक हजार छात्र जिले भर में फैल गये। बनारस के ये विद्यार्थी गोरखपुर जिले के देवरिया स्थान तक जा पहुंचे ग्रौर वहाँ के विद्यार्थियों को रेलवे स्टेशन पर हमला करने के लिए उत्तेजित किया। १४ तारीख का विद्यार्थियों का एक भुण्ड बलिया पहुँचा ग्रौर वहाँ पर उसने ग्रान्दोलन की ग्राग भड़काई। गाड़ी पर विद्यार्थियों का पहले से ही कब्जा हो चुका था, ग्रतएव जिस माड़ी में विद्यार्थी लोग बलिया गये उसके इंजिन पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। घानापुर की बात है कि करीब १ हजार किसान राष्ट्रीय भंडा फहराने के लिए थाने पर पहुँचे ग्रौर उन्होंने बड़े नम्न शब्दों में यानेदार से भंडा फहराने की ग्रनुमित माँगी। थानेदार जनता की इस माँग को सुनकर ग्राग-बबूला हो गया ग्रौर उसने कांस्टेबलों को बाजार लूटने का हुक्म दे दिया। जनता इससे घबराई नहीं। वह थाने के सामने डटी रही। इस पर थानेदार ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। मदान्य सैनिक शांत जनता पर ग्रंघाधुन्ध गोलियों की वर्षा करने लगे।

इस प्रकार एक भ्रोर तो बाजार लूटा जा रहा था और दूसरी भोर लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था। इस दोहरी मार से लोग आपे से बाहर हो गये भौर पुलिस-मिधकारियों पर टूट पड़े। फलतः थानेदार भौर दो कांस्टेबल मारे गए। कुछ युवक थाने का सामान बाहर निकाल लाये भौर मृतकों के शव उसमें रखकर जला दिये।

सैयद रजा बाजार में २ म तारीख को कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री जगतनारायण दुवे की श्रध्यक्षता में जनता ने एक बड़ा जलूस निकाला । बाजार की सड़कों एवं गलियों में से होता हुग्ना जलूस रामलीला मैदान की घोर बढ़ा, किन्तु अचानक बिना कुछ चेतावनी दिये सैनिकों ने जलूस को चारों घोर से घेर लिया ग्रीर लोगों पर गोलियों की वर्षा करने लगे । परिणाम-स्वरूप श्रीः जगतनारायण दुवे एवं १५ घन्य व्यक्तियों के बाटें आई। धव पं० बन्द्रिका नायक नामक एक साहसी युवक ने जुलूस का नेतृत्व प्रपने हाथ में लिया। जुलूस बाजार के दक्षिणी में हिस्से में से होता हुआ बसाह पुलिस-स्टेशन से करीब आध मील दूर जा पहुंचा। ग्रचानक सामने के पूलिस थाने से गोलियां बरसने लगीं। सैनिक लोग थाने की छतों पर छिपे हुए थे धीर वहीं से गोलियां चला रहे थे। रह-रह कर करीब दो घंटे तक गोलियां चलती रहीं। जब गोलियां बरसतीं तो लोग जमीन पर लेट जाते भीर बन्द होतीं, तो उठ खड़े होते भीर थाने की भीर बढ़ने लगते। इस प्रकार होते-होते दिन खिप गया भीर पुलिस वालों को गोली चलाना बन्द करना पड़ा। गोली चलाना बन्द करके सैनिक लोग घायलों को हथियाने के लिए जनता की भ्रोर बढ़े। किन्तु जनता पहले से ही सचेत थी। उसने पहले से ही अपने घायल साथियों को, जिनकी संख्या ४०-५० थी, ग्रपने ग्रविकार में कर जिया था। इस प्रकार एक भी घायल व्यक्ति प्रतिस वालों के हाथ में न पड़ा और जनता ग्रपने सब साथियों को लेकर ग्रपने घरों को चली गई। पुलिस वाले ग्रास-पास के गाँवों में घायलों की तलाश में घूमने लगे और लोगों पर भौति-भाँति के ग्रत्याचार करने लगे। जब एक भी घायल व्यक्ति उनके हाथ न लगा तो उन्होंने देहात वालों के घर जला दिये, लोगों को पकड़ कर बुरी तरह से पीटा ग्रीर थाने में बन्द कर दिया गया तथा डरा-धमकाकर उनसे रुपया वसूल किया। सैयद बाजार के कुछ दुकानदार तथा कुछ दूसरे लोग गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गये।

## विश्वविद्यालय पर फौजी कब्जा

सरकारी दमन-चक्र जिले भर में बड़ी भयोनकत से-चल रहा था। एक बड़ी सशस्त्र फौज ने विश्वविद्यालय पर घावा बोल दिया धौर वह वहाँ के धनेक छात्रोवासों पर टूट पड़ी। हजारों की तादाद में विद्याधियो को अपने कमरें खाली करने पड़े। यहाँ तक कि लड़िक्यों के होस्टल को भी जबदेंस्ती खाली करवाया गया। लड़िक्यों को अपना सामान तक सोथ न ले जाने दिया गया। महामना मालवीय जी धौर वाइस चान्सलर सर राधाकुष्णन् के निवास स्थानों पर भी फौज का कड़ा पहरा लग गया था। इस प्रकार विद्या का यह विशाल उद्यान एक छावनी के रूप में परिणत हो गया था।

सैयद राजा के गांव में स्त्रियों पर गोली चलाई गई तथा उन्हें हवा-लात में बन्द रखा गया। कई म्रन्य स्थानों पर पर स्त्रियों को केश पकड़कर घसीटा गया तथा सरें-म्राम नंगा करके पीटा गया। जिन स्त्रियों के साथ ऐसे भ्रापमानजनक कार्य हुए हैं वे इसकी बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाती हैं। गाँवों पर जुर्माने की मारी रक्म लगाई गई तथा उनको वसूल करने में बड़ी निर्देयता से काम लिया गया। एक गाँव में कुछ फौजी जुर्माना वसूल करने के लिए एक किसान के घर पहुँचे। किसान के पास फूटी कौड़ी न थी। इसके लिए उसने कुछ दिन की मृहलत मांगी। पर मृहलत देना तो दूर रहा, फौजियों ने उसके डेढ वर्ष के बच्चे को पकड़ लिया और उसे माँ-बाप की घाँसों के सामने झाग में जला दिया। कितना कारुणिक था वह दृश्य, जब वह गरीब किसान एवं उसकी स्त्री हृदय पर पत्थर रखकर अपने नन्हे-से सुकु-मार बच्चे को अपनी आँखों के सामने आग में जलता हुआ देख रहे थे।

संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस हैलेट के सलाहकार माशं स्मिथ और नेदरसील ने बनारस जिले की शान्त, श्रसहाय एवं निरीह जनता के खून से होली खेली। इन श्रानताइयों ने फौज को हुक्म देकर गांव-के-गांव जलवा डाले तथा गरीब लोगों के रुपये, पैसे, गहने, यहाँ तक कि श्रनाज एवं पहनने के कपड़े भी लुटवा दिये। स्त्री-पुरुषों को भाँति-भाँति से श्रपमानित किया गया तथा उन्हें घोर यातनायं दी गई।

इस जिले में ३१० व्यक्ति नजरबन्द किये गये भीर ५६३ को दिण्डत किया गया। ११७ निर्वासित कर दिये गये। ४०-५० व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। २३ स्थानों पर गोलियाँ चलीं जिसके फलस्वरूप १८ मरे भीर ८५ घायल हुए। जिले में २,२४,०२२ ६० ६ स्नाना ५ पाई सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### इलाहाबाद

इलाहाबाद भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक नगर है। वर्तमान समय में यहां बड़े-बड़े नेता और राजनीति के विद्वान् हुए हैं। यहीं स्वराज्य-भवन है जिसमें ग्रिखिस भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्य कार्यालय स्थापित है। इस कारण यहां राजनैतिक चेतना विशेष रूप से है।

नवीं ग्रगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचते ही सारे शहर में सनसनी फैल गई। सभी लोगों ने ग्रपना काम-काज बन्द कर दिया। इसी दिन स्थानीय कार्यकर्त्ता बन्दी बना लिए गए ग्रीर कांग्रेस कमेटियों के कार्यालयों की तलाशी ली गई ग्रीर उनमें सरकारी ताले लगा दिये गय। विद्यार्थी जोश से भरे हुए थे। शाम को विद्यार्थियों का आधा मील लम्बा जुलूस शहर के कोने-कोने में घूमा। १० ग्रगस्त को पुरुषोत्तमदास पार्क ग्रीर महम्मदग्रली पार्क में विराट समाएं शान्ति के साथ सम्पन्न हुई।

ता॰ ११ प्रगस्त को स्थानीय विश्वविद्यालय से खात्र-छात्राओं का एक

जुलूस निकला जो पिछले दानों दिनों के जुलूस से बढ़ा-चढ़ा था। जुलूम के आगे लड़ कियां चल रही थीं। राष्ट्रीय नारों से गगन गूँज रहा था। धीरे-घीरे जुलूस का होस्टल तक ही पहुंच पाया था कि सामने से एक मशस्त्र पुलिस की टुकड़ी आ पहुंची और उसने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक लिया। पुलिस अफसर ने इस अवसर पर तीन बार लाठी चलाने का हुक्म दिया, किंतु सिपा-हियों ने लाठी-चार्ज नहीं किया।

११ घ्रगस्त को विश्वविद्यालय के यूनियन हाल में एक विराट समा हुई। उसमें यह निश्चय हुआ कि १२ घ्रगस्त को दो रास्तों से दो प्रथम जुलूस निकाले जायं और मुहम्मदम्रली पार्क में एक सभा की जाय। निश्चित प्रोग्नाम के घ्रनुसार १२ घ्रगस्त को शानदार जुलूस निकले। गवर्नमेंट हाउस के पास से जाने वाले जुलूस का नेतृस्व तीन लड़िकयां कर रही थीं। वे श्रीमती विजय-लक्ष्मी पंडित, जस्टिस मुल्ला और एक पुलिस घ्रफसर की लड़िकयां थीं। जुलूस पूरा तरह शान्त था, फिर भी जिला मजिस्ट्रेट ने मौके पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियों की वर्षा होने लगी।। तीनों वीर बालाग्रों ने बड़े साहस से गोलियों का सामना किया, किंतु बाद में वे घायल होकर भूमि पर गिर पड़ीं। सारा जुलूस वहीं रुक गया। बाद में राजघराने का एक विद्यार्थी ग्रागे बढ़ा और छाती खोलकर बोल उठा, ''लड़िकयों पर क्या गोली चलाते हो? मुफे निशाना बनाग्रो।'' उसकी खुली छाती ने गोली का ग्रालिगन किया और उस वीर ने ग्राजादी के इस यज्ञ में ग्रपने प्राणों की ग्राहृति दे दी। विद्या-िययों ने उसके रक्त से प्रपने कमाल भिगोकर ग्राजादी के लिए कुर्बान हो जाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की।

दूसरे जुलूस के नेता श्री यदुवीरसिंह थे। लगभग बारह बजे जुलूस कचहरी पहुंचा। सामने पुलिस तैयार खड़ी थी। ज्यों ही जुलूस कुछ श्रीर धागे बढ़ा, पुलिस वालों ने कंकड़ बरसाना शुरू कर दिया और लड़िक्यों के हाथ से मंडा छीनने की चेष्टा की। लड़िक्यों एक साथ मंडे को पकड़कर खड़ी हो गईँ। वे घिसटती जा रही थीं, किंतु मंडा नहीं छोड़ रही थीं। इतने में धचानक लाठियां बरसने लगीं। जुलूस के लोग रूमाल के इशारे से छेट जाते थे भीर फिर उसी के इशारों के भ्रागे बढ़ते जाते थे। उघर घुड़सवार पीछे से डंडे चला रहे थे। इतने में बन्दूक की घायं-घायं घावाज के साथ ही किसी ने कहा, 'विदा। इन्कलाब, जिन्दा बाद।'....वह भारत का लाल रक्त-स्नान कर स्वतंत्रता देवी की धाराधना कर रहा था।पा गल की तरह पूरी होली उमड़ पड़ी। उसके रक्त में रूमाल भिगोया गया भीर उसी में तिरंगा।

उसी के मस्तक पर तिलक लगाए गए। श्रीर गोलियों की बीछार में भी बढ़ना जारी रहा। एक पर एक घायल गिर रहे थे, फिर भी लोग वीरतापूर्वक बढ़ते जा रहे थे। लड़ कियों ने घटसवारों के घोडों की लगाम थाम ली। ग्राखिर प्रधिकारियों को हार माननी पड़ी श्रीर जुलूस को श्रपनी इच्छानुसार जाने के लिए अनुमति दे दी गई। यह एक महान् विजय थी श्रीर इसका सम्पूर्ण श्रेय था शहीद पद्मघर को। लोग विद्यार्थियों के जुलुस में शामिल होते जा रहे थे। जुलुस पर लाठी-चार्ज किया गया। थोड़ी देर के लिए जुलुस भंग हो गया । किंतू फिर जवाहर-चौक में जलूस निकला । पुलिस वालों की लाठियां खाते हुए भी लोग म्रागे बढते जा रहे थे। म्रागे एक दूसरा जलस म्रा मिला और लोगों ने कोतवाली के सामने पहंचकर श्रपने बचाव के लिए भरे हए ठेलों और लकड़ी के तस्तों की सहायता से सड़क पर एक दीवार खड़ी कर ली थी। बलूची सैनिकों का एक जत्था भ्रारहा था। लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस सार्जन्ट पुलिस सैनिकों के साथ ग्राया श्रीर भीड़ पर गोली चलाने का हक्म दे दिया। जुलुस के नायक राजन की छाती में गोली लगी और उसी समय वह जमीन पर लेट गया। इससे लोग भागने लगे। रमेश मालवीय से यह सहन न हमा। वह आगे बढ़ा भीर लोगों को भागने से रोकने लगा। सार्जन्ट ने भट भ्रपना रिवाल्वर दबाया भीर घायं -भायं करती हुई गोली रमेश की छाती के भ्रार-पार हो गई। वह भी गिर गया भीर वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ : उधर सिपाहियों ने भागते हुए लोगों पर गोली चलाई, जिससे कुछ मरे भीर बहुत से घायल हुए।

इसके बाद तो लाठी और गोली-काण्डों का तांता बंध गया। मरने वालों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। सारा शहर गोरी फौज के नियंत्रण में दे दिया गया। फिर भी विद्यार्थियों के जुलूस निकलते रहे। तार काटे गये भौर मोटर लारियां जला दी गईं। किंतु उनमें बैठे लोगों, ड्राइवर भादि की पूरे लौर से रक्षा की गई।

१३ ग्रगस्त को नवय्वकों ने हवाई ग्रहु पर ग्राक्रमण किया भौर उसे काफी क्षति पहुंचाई। शहर के डाकखाने लूट लिये गये भौर जला दिये गये। रामबाग में पुलिस वालों को जनता के सामने ग्रात्म-समर्पण करना पड़ा। लगभग एक दर्जन फीजी लारियां फूंक दी गईं। इस प्रकार तीन दिन तक बिटिश शासन का नामो-निशान मिटा दिया गया। विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र देहातों में भौर ग्रन्य प्रान्तों के कालेजों एवं स्कूलों में आजादी का पैग़ाम लेकर पहुंच गये। स्थान-स्थान पर स्टेशन जला दिये गये। थानों पर कक्जा

कर लिया गया तथा सरकारी स्थानों को हानि पहुंचाई गई। इलाहाबाद, बना-रस, जौनपुर, मिर्जापुर, ग्राजमगढ़ ग्रादि इलाकों में यातायात के साधनों की बेहद हानि पहुंचाई गई, जिससे कुछ गाड़ियों का ग्राना-जाना बन्द हो गया।

भ्रन्य स्थानों की भाँति इस जिले के दमन की कहानी भी हृदय-विदारक है। पुलिस और फौजवालों ने सैकड़ों निरपराध व्यक्तियों को प्रपनी गोली का शिकार बनाया। ता० १२ को पी० सी० बनर्जी होस्टल के पास कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे थे, इतने में उधर से एक फौजी लारी गुजरी। उन लोगों ने एक छात्र के ऊपर गोली चलाई, किन्तु वह बच गया ग्रीर गोली पास में एक घास-वाले के लगी जिससे वह वहीं मर गया। मुरारीमोहन भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति जान्सनगंज से ग्रा रहे थे। एक सिपाही की सनसनाती गोली उनके लगी ग्रीर वह वहीं गिर गये। फिर संभलकर ज्यों ही वह उठे, उनके शरीर से दूसरी गोली पार कर गई ग्रीर वह वहीं सदा के लिए सो गए। जो गान्धी टोपी लगाये चलता था, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते भीर उसे टोपी नाली में फोंकने, उस पर थुकने तथा पेशाब करने का हुक्म देते थे। एक वीर नवयुवक दशरयलाल जायसवाल गान्धी टोपी की इस बेइज्जती की बात सुनकर जान-बूभकर गान्धी टोपी पहन कर मुट्टीगंज चौराहे की स्रोर चला। पुल पर कुछ सैनिकों ने जायसवाल को रोका श्रीर टोपी पर पेशाब श्रादि करने के लिए कहा। उसके ऐसान करने पर उसे गोली से उड़ा देने की धमकी दी। उस बीर के उनकी धमकी की कुछ भी परवाह न थी। एक पुलिस वाले ने उस पर प्रहार किया जिससे वह नीचे गिर गया। इसी ग्रवस्था में एक सनिक के रिवाल्वर से निकली हुई गोली घायं-घायं करती हुई जायसवाल के पेट से ब्रार-पार हो गई भीर खून की घारा फूट पड़ी। युवक ने साहस कर एक हाथ से घाव को दबाया भ्रीर दूसरे से सिर पर लगी हुई गान्धी टोपी को जीवन एवं मृत्यु के बीच में पड़े हुए इस वीर को ग्रब भी गान्धी टोपी की मान-रक्षा का ध्यान था। उसके घाव से खून की धारा बह रही थी। किन्तु युवक ने हिम्मत की भौर उठकर जाने लगा। उसी समय सैनिकों की एक गोली उसकी गर्दन पर लगी भीर दूसरी उसकी रान को चीरती हुई चली गई तथा पास से गुजरते हुए एक घोबी को लगी। बेचारा घोबी फौरन मर गया। किन्तू उस वीर का बाल-बांका न हुमा। इस जिले के कण्डिया नामक स्थान में कुछ विद्यार्थियों को पेड़ पर लटकाकर गोली चलाई गई थी।

डिप्टी कमिश्नर की कुर्वानी

इस प्रकार के भ्रमानुषिक भ्रत्याचार विद्यार्थियों के ऊपर रात-दिन

हो रहे थे एक दिन एक मुसलमान डिप्टी किमइनर एक घटनास्थल पर पहुंचे। सरकार के निर्दयतापूर्ण प्रत्याचारों से उनका हृदय पसीज उठा और उन्होंने तुरन्त प्रपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार उन्होंने ग्रपनी ग्रात्मा की पुकार सुनी भीर ग्रपनें को हमेशा के लिए विदेशी राज की गुलामी से मुक्त कर लिया।

इस जिले में ५८१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए श्रीर ४५८ को सजायें दी गईं, दो स्थानों पर गोला चली । ६३,०३८ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। जीनपुर

दस भ्रगस्त के प्रभात ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जिले भर में पहुंचा दिया। इस पर लोगों में चौगुना जोश पैदा हो गया। नवयवकों की कौंसिल में यह तय हुआ कि जिले भर में राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाय। भलग-म्रलग महकमे बनाये गये भ्रीर योग्यतानुसार एक-एक महकमा सौंपा गया । एक महकमे का काम यातायात के साधनों को नष्ट करना और दूसरे का जगह-जगह सभ।यें करके मालगुजारी ग्रादि बन्द करा देना था। सर्व प्रथम यातायात के साधनों को नष्ट करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। १३ भगस्त को एक व्यक्ति शहर के बाहर पकड़ा गया और उसने डर के मारे नवयुवकों की तैयारियों का सब हाल बता दिया फलस्वरूप पुलिस ने उसके बताये हुए गुप्त स्थान पर छापा मारा ग्रीर जो कुछ भी सामान इकट्ठा किया गया था. सब ले गई । वहां से पुलिस लौट रही थी। रास्ते में सेई नदी के बरगद के बड़े पुल को तोड़ा जा रहा था। पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, किन्तु घायल होकर भी लोगों ने कोई परवाह नहीं की ग्रीर पुल के टकड़े-टुकड़े करके ही दम लिया । घनियामऊ के पुल पर एक अंग्रेज इंसपैक्टर ने एक वीर विद्यार्थी को गोली से उड़ा दिया। बाद में इन्सपैक्टर महोदय को म्रपनी करतूत का फल मिला। उन पर लाठी-प्रहार हुमा ग्रीर वह चल बसे।

कहीं-कहीं जनता ने बड़े-बड़े पेड़ों को काटकर बहुत-सी सड़कों को बन्द कर दिया था। जिले के प्रायः सभी स्टेशन व डाकखाने जला दिये गये। पर किसी की जान नहीं ली गई। डाकखानों के रुपये ग्रादि लूट लिये गये। रेलवे लाइन उखाड़कर फेंक दी गई तथा तार ग्रीर खम्मे काट डोले गये। इस प्रकार यातायात के सभी साधन नष्ट करके ब्रिटिश सत्ता को पंगु बना दिया गया।

सुजानगंज के थाने पर थानेदार व चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया भीर कारतूस, राइफलें ग्रादि छीन ली गईं। थाने पर तिरंगा भंडा फहराने लगा। उसी रात थानेदार ने कप्तान की धमकी से डरकर म्रात्म-हत्या कर ला। मद्दली तहसील पर भी भंडा फहराया गया। उसी समय श्रीर पुलिस श्रा पहुंची गोली चली श्रीर एक नवयुवक शहीद हुआ। बदलापुर थाने पर श्राक्रमण हुग्रा। वहां भी गोली चली। एक श्रादमी थाने के श्रन्दर बन्द करके बुरी तरह पीटा गया।

यहां के गांवों में नवयुवकों ने गुप्तचर नियुक्त कर लिए थे, जो पुलिस के म्राने-जाने की खबरें एक गांव से दूसरे गांव में दिया करते थे । नवयुवकों ने पुलिस के दांत खट्टे कर दिये। किन्तु फौज की मदद से पुलिस जगह-जगह लूट मचाने व म्रत्याचार करने लगी। तब जनता ने इन देश-द्रोहियों का पूरा बहिष्कार किया। इस पर बहुत में पटवारी ग्रीर चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया। नवयुवकों ने गांव-गांव में वैतनिक कौजी चौकियां बनाई । इस प्रकार कई महीने तक जनता की भ्राजाद सरकार नौकरशाही ताकतों से मुकाबला करती रही।

बहुत से नवयुवक पुलिस के पंजे में न फंसे थे। उनको पकड़ने के लिए पुलिस बुरी तरह परेशान थी। गांव-गांव में पुलिस चक्कर काट रही थी। लोग निर्दयता से पीटे जा रहे थे। कहते हैं कि एक ग्रफसर ने राय ग्रम्बिका-प्रसार्टीसह पर बड़ी निर्दयता के साथ अत्याचार किया। उनकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। उनका हाथी थाने में भूख से मार डाला गया। खेतों की तैयार फसलें जला दी गई। मकान को तहस-नहस कर दिया ग्रीर उसी स्थान पर पुलिस-चौकी बनाई गई। सुरेश का सब माल लूट लिया गया ग्रीर मकान जला दिया गया। उनके पिता को, जो एक फूंस की भ्रौपड़ी में रहते थे, उसे भी जलवा दिया। यहां के लगभग १५ क्रांतिकारी सैनिक शहीद हुए।

जौनपुर जिले में बंधवा, दानगंज भौर जलालपुर ये तीन स्थान ऐति-हासिक बन गए हैं। इन तीन जगहों पर जनता ने ग्रत्याचारी पुलिस ग्रीर फौजियों के साथ जी-जान से मोर्चा लिया। इन स्थानों में पुलिस ने जो ग्रत्याचार किए हैं उनका वर्णन सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यहाँ के तीन वीर नौजवान श्री राय अम्बिक।प्रसादिसिंह, पं० राजाराम मिश्र और दलसिंगारिसिंह के भतुलनीय शौर्य का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। श्री राय ग्रम्बिकाप्रसादिसिंह के नेतृत्व में ग्राजाद फौज सरकारी फौज से मुकाबिला करती थी। एक संघर्ष में दोनों दलों के दो-दो व्यक्ति काम ग्राए। पं० राजाराम मिश्र के दल का काम पुलिस को लूट-मार से रोकना था। श्री दलसिंगारिसिंह ग्राम-सैनिकों का संगठन ग्रीर पंचायतों की स्थापना ग्रादि काम करने थे।

जीनपुर जिले के दमन का कुछ परिचय पाठकों को ,उपर्युक्त घटनाझों

से मिल गया होगा। यहाँ पर हम 'समाज' में प्रकाशित श्री बलजीर्तासह के लेख का एक ग्रंश उद्धृत कर रहे हैं:

"भ्राग पर सेंकना, मुर्गे बनाना, उलटी टांग कर काड़े लगाना, भौरतों का नंगी करके पीटना, उनके गुद्धांगों में मिर्चे मरना, लाल मिर्चों की धूनी देना, पेड़ों पर बांघकर पीटना, एवं नंगे बदन सड़कों पर घसीटना साधारण घटनायें थीं। बाप के सामने बेटी की इज्जत ली गई भौर मां के सामने बेटे को बांघकर पीटा गया। खुले भ्राम भौरतें नंगी करके पीटी गई भौर मनमाने तौर पर घसीट कर उनकी बेइज्जती की गई। इसके भ्रलावा एक ऐसी सजा निकाली गई थी जिसके द्वारा भादमी को सीघा पैर फैलाकर बिठा दिया जाता था। दो भ्रादमी दोनों हाथों को सीघा फैलाते थे। एक भ्रादमी उसका सिर पकड़ कर घुटनों के सहारे सीघा बैठा रहता था। दो भ्रादमी उनके दोनों पैर बलपूर्वक पीछे की भ्रोर घुमा देते थे जिससे गुदा भ्रौर मूत्रेन्द्रिय से खून निकल आता था भीर इस प्रकार वह या तो मर जाता था या उसका जीवन सदा के लिए नष्ट हो जाता था।"

इस जिले में ४ जगह गोली चली श्रीर लगभग १५ श्रादमी मारे गये। १, ५५, ११८ रु० ३ श्रा० १० पा० सामूहिक जुर्माना किया गया।

## गोरखपुर

नौ प्रगस्त के बाद जिले के प्रायः सभी प्रमुख नेता नजरबंद बनाकर जेलों में ठूँस दिये गये। फलस्वरूप २६ अगस्त को जनता ने एक बड़े जुलूस के द्वारा गहरा विरोध प्रदर्शित किया। मदिया के प्राइमरी स्कूल की किताबें बाहर फेंक दी गईं। नये गांव की सड़क की पुलिया तोड़ डाली गई। गोला कस्बे में एक विराट जुलूस निकाला गया। थाने घौर डाकखाने पर तिरंगा मंडा लहराया गया। गगही के मार्ग में मिलन वाली एक पुलिया तोड़ डाली गईं। डाकखाने के तार काट डाले गये। बेहली में तार का एक खम्भा गिरा दिया गया। उसका बाजार के डाकखाने का एक लेटर बक्स चकनाचूर कर दिया गया। जुल्ल सिपाहियों ने इस प्रवसर पर श्री रामअधारसिंह को पकड़ लिया। उत्तेजित मीड़ ने चौकीदार का साफा छीन लिया। सिपाही भयभीत होकर भाग निकला। इसकी खबर सरकारी घिषकारियों को जब मिली तब वे लोग गारद के साथ निकटस्थ गांव के गुंडों को लेकर उसका बाजार में घा घमके। कस्बे के प्रायः सारी दुकानें लूट ली गईं।

इसके बाद गौवों में छापे मारना शुरू कर दिया गया। बयुवा गांव

लूटा गया। श्री लालसा पांड़े को पीटा गया ग्रीर उनका घर लूट लिया गया। बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया । सुना जाता है कि उनकी तीन दिन की प्रसुता पतोह घर से बाहर निकाल दी गई। खोपापार पर हमला हुग्रा। गांव के मुख्या पं॰ रामलखन पांडे धीर उनके दोनों लड़कों को बेंत धीर बन्द्रक के कुन्दों से पीट-पीट कर बेहोश कर दिया गया। हिन्दी साहित्य विद्यालय की इमारत में ग्राग लगा दी गई। पं० रामबली मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती देवी को केश पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें नंगी कर देने का हुक्म दिया गया धीर उनकी साड़ी काड़ डाली गई। मकान लूट लिया गया भीर बाद में गिरा दिया गया। विद्यालय के लड़कों को पीटा गया भीर उनके कपड़े छीन लिये गए । इस लूट में गांव का लगभग ४० हजार का न्कसान हुन्ना । इसके मतिरिक्त ग्रन्य कई गांव लूटे गए । प्रसिद्ध कार्यकर्ता रामलखन शुक्ल, ककरही को गिरफ्तार कर लिया गया । उनका घर जला दिया गया, जिसमें १११९४ रुपए का नुकसान हुमा । गोपालपुर लूटा गया भीर वहां के घर जला दिये गए । मदरिया के रामग्रलखिंसह का सामान लूटा भीर जलाया गया। श्री रामभ्रलख भीर बलराम को पचास-पचास रुपए जुर्माना भीर १०-१० बेंत की सजा दी गई।

२६ प्रगस्त को तहसीलदार, कानूनगो, कुर्कभ्रमीन भ्रादि ने सदल-बल सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए सिसई गांव पर छापा मारा। ३०० ६० जर्माना किया गया था। लोगों ने देने से इन्कार कर दिया तो जूतों की ठोंकरों से जुर्माना वसूल किया जाने लगा। २-३ भ्रादिमयों के ऊपर खूब मार पड़ी। गांव के लोग यह भ्रत्याचार न सह सके भौर सरकारी कर्मचारियों को कसकर ठीक किया। थोड़ी देर में बलूची फौज वहां भ्रा पहुंची भौर गांव को घेर लिया। ग्रामीण जनता ने बुद्धिमानी से काम लिया भौर तुरन्त गांव खाखी कर दिया। इस मौके पर श्री राधापदजी मुख्तार ने गोली खाने के लिए भ्रपना सीना खोख दिया था किन्तु उन्हें गोली चलाने का साहस न हुभा। लगभग ३० भ्रादिमयों को बन्दी बनाया गया भौर दो-साल का कठोर कारावास दिया गया। इसके पहले उन्हें बेंतों से खूब पीटा गया। बीसों मकान जला दिये गए भौर सामान लूट लिया गया। मशीनगन लगाकर लोगों को उराया-धमकाया गया। फौजियों ने यहां की बहुत-सी स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया।

वाऊचाट गांव में २९.म्रगस्त को कप्तान मूर सिपाहियों के साथ मा भमके। उन्होंने पं० गोपीनाथ मिश्र को पकड़कर ४००० रु० जुर्माना मांगा भीर उनके दरवाजे तोड़कर घर में भुस गए। स्त्रियों के करुण-ऋंदन से गांव के लोग एकत्र हो गए । फजानिमयां भीर रामलखन तेली को गोली से उड़ा दिया गया ।

१८ म्रगस्त को भाटपार की जनता को पुलिस की गोलियां खानी पड़ीं। फलस्वरूप लालचन्द भीर सरवन नोनिया मारे गये । १९ म्रगस्त को यहां का बाजार लूटा गया। यहां का गांघी म्राश्रम जला दिया गया।

मालपुरी गांव में २० भ्रगस्त को आग लगाई गई । लगभग एक सौ भ्रादिमियों को बांघ दिया गया भीर उन्हें बुरी तरह से पीटकर एक गड्ढे में डाल दिया गया । घरों का सामान लूट लिया गया । बहुत से लोग जेल में बन्द कर दिये गए ।

## लोगों की हानि के कुछ अंक इस प्रकार हैं :--

खोपापार गांव में हुआ नुकसान

४०,००० रुपया

मदरिया के समीपवर्ती गांवों

पर सामृहिक जुर्माना

१,००० रुपया

उसवा, दुषरा, भ्रमोड़ा आदि गांवों में लूट ५०,००० रुपया

भीर माल की बरबादी

२५ मन गेहं, चावल, घी

खोपापार तहसील में जलाये गए घर

**१**२ **१**०३

नष्ट की गई छतों की संख्या

હ દ્

लूटे गए घरों की संख्या सजाएं

५० ग्रादमी

नुकसान

२,३४,९७९ रुपये के लगभग।

कुल सामूहिक जुर्माना

२७,९१,७०५

## पश्चिमी जिलों में श्रान्दोलन

पश्चिमी जिलों में घाग्दोलन का जोर खतना घ्रधिक नहीं रहा। फिर भी कानपुर, लखनऊ, घागरा, पीलीभीत, खीरी, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, हरिद्वार घादि में जनता ने उल्लेखनीय भाग लिया। इसके घलावा प्रत्येक जिले के बड़े-बड़े शहरों व कस्बों में भी प्रदर्शन हुए।

#### कानपुर

यहां ६ ग्रगस्त को जनता के एक विशाल समूह ने कांग्रेस ग्रॉफिस पर, जिस पर पुलिस का कब्जा हो चुका था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए ग्राक्रमण किया। डाकलानों की लारियों भीर उन सब कारों पर भी, जिनको यूरोपियन इन्हबर चला रहे थे, ग्राक्रमण किये गए। दस तारील की शाम तक शहर में

तीन पुलिस चौिकयों पर सामूहिक भ्राक्रमण हुए । पुलिस नें हर जगह गोिलयां चलाकर उत्तर दिया । सरकार ने जनता पर आतंक जमाने के लिए भ्राडिनेन्स लागू करके फौरन जुर्माने वसूल करने शुरू कर दिये ।

कितने ही दिनों तक सरकारी इमारतों, स्कूलों भ्रादि पर भ्राक्रमण जारी रहे। जब भ्रान्दोलन का बाह्य रूप भ्रीमा पड़ने लगा तो छोटे-छोटे दस्तों द्वारा डाकखानों व भ्रन्य सरकारी संस्थाओं पर इक्के-दुक्के हमले होते रहे भौर भ्राखिर में भ्रान्दोलन ने तोड़-फोड़ का गुप्त रूप भ्रारण कर लिया। सारे कालेज के विद्यार्थियों ने स्कूल व कालेजों में हड़ताल रखी भौर डेढ़ महीने तक यह हड़ताल जारा रही। निस्सन्देह मजदूरों ने भ्रान्दोलन में उतना हिस्सा नहीं लिया जितना कि उनसे भ्राशा थी। मजदूरों पर उन दिनों कम्युनिस्टों का भ्राधिक भ्रसर था। अन्दोलन के सम्बन्ध में २०३ व्यक्ति नजरबन्द हुए भौर ३९४ दण्डित किये गए। १,९९,२४० ६० सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### लखनऊ

९ प्रगस्त को सबेरे ही स्थानीय नेता पकड़ लिये गए। विरोधस्वरूप शहर में हड़तालें हुई थौर जुलूस निकाले गए। विद्याधियों का जुलूसों में प्रधिक भाग रहा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्याधियों पर ११ प्रगस्त को जब वे यूनिवर्सिटी थौर शहर के बीच का गोमती पुल पार कर रहे थे, पुलिस ने गोलियां चलाई। पुल के दूसरी भोर शहर की जनता का एक विशाल समूह इकट्ठा हो गया था जिसे भयंकर लाठी-चार्ज द्वारा तितर-बितर किया गया। जनता ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्राफिस, डाकखाने इत्यादि पर भी माक्रमण किये। यहां लड़कियों के जुलूस ने बहुत बहादुरी दिखाई। जब लाठी-चार्ज हुमा तो लड़कियां बैठी रहीं, घायल हुई, पर कदम पीछे नहीं हटाया, यह देखकर लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाये। इसके जवाब में पुलिस ने काफी गोलियां बरसाई। इस प्रकार शहर में काफी प्रशान्ति रही। स्टेशन भाफिस जलाये गए। कोलेज भादि बन्द रहे। पुलिस के नौ सिपाहियों ने लाठी-चार्ज करने से इन्कार कर दिया। इस पर वे गिरफ्तार कर लिये गए। लोगों पर ५५, ६३२ इ० सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### श्रागरा

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, प्रधान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी पहले ही पकड़ लिये गए थे। एक बहुत बड़ा भाम अखसा हुआ; जुलूस निकला; जिसे पुलिस ने रोका। जुलूस लाठी-प्रहारों के बावजूद भी भागे बढ़ता गया। पुलिस ने थाने से गोखी चलाई। तीन दिन तक नयसुवकों भीर पुलिस में मुठभेड़ होती रही। विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़कर विरोध-प्रदर्शन में सामूहिक रूप से भाग लिया। पहले सप्ताह में ही एक हजार के लगभग कार्यकर्ता पकड़ लिये गए प्रान्दोलन का बाह्य रूप पांच-सात दिन बाद धीमा पड़ गया। पर तोड़-फोड़ के कार्यों ने उग्र-रूप धारण कर लिया। शहर के ग्रास-पास तक टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार बड़ी मात्रा में काटे गए। ई० ग्राई० आर० के कई स्टेशनों को भी जलाया गया। बी० बी० एण्ड सी० ग्राई० की मालगाड़ियों को गिरा दिया गया, जिनमें से दो के इंजन तो बिल्कुल टूट गए ग्रीर चार को काफी क्षति पहुंची। एक जत्ये ने इनकम टैक्स आफिसर को धमकाया। २०० ग्रादिमयों के एक जत्ये ने चंदौला स्टेशन पर ग्राक्रमण किया। पुलिस ने गोली चलाई। पांच मरे और ३५ घायल हुए। ग्रागरे में १०० के लगभग जरूमी हुए। मालदारों से पुलिस ने मनमाना रुपया वसूल किया। जिन्होंने देने से इन्कार किया, उन्हें जेल भेजने की घमकी दो गई। बिद्यार्थियों का आन्दोलन में बड़ा भाग रहा। उन्होंने कालेज तथा ग्रदालतों पर पिकेटिंग किया और लड़कियों ने भी इसमें काफी भाग लिया।

कई थानों में भ्राग लगाई गई। २२ सितम्बर को गवर्नमेंट कपड़ा फैक्टरी में भी भ्राग लगा दी गई। ग्रक्तूबर से भ्रान्दोलन ने गुप्त रूप धारण-किया। दिसम्बर १९४२ में श्रागरा षड्यन्त्र केस चलाया गया। जिले में १५५ नजरबन्द किये भीर १००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। ६८,१९५ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### मथुरा

प्रारम्भ में हड़ताल हुई ग्रीर जुलूस निकला। १८ तारीख तक सारे कार्यकर्ता पकड़ लिये गए। जुलूस पर लाठी-चार्ज हुग्रा। रेल व तार को काफी नुकसान पहुंचाया गया। परखम स्टेशन के पास एक इंजिन गिरा दिया गया। छोटे-छोटे बच्चों को पुलिस वालों ने खदेड़कर एक ग्रहाते में घेर लिया गौर उन्हें बुरी तरह से मारना-पीटना शुरू कर दिया। ग्रासपास के रहने वालों ने ऊपर की मंजिलों से रिस्सयां डालकर उन्हें खोंच लिया। लोगों पर ४६,७०० ६० सामृहिक जुर्माना किया गया।

## बृन्दाबन

जनता ने जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाई घोर धन्त में गोलियां चलीं। २० से घिषक घादमी लाठी से घायल हुए घोर ६ धादमी गोलियों से जरूमी हुए।

## अलीगइ

आंशिक हड़ताल हुई। धर्म समाज कालिज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला भीर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। ग्राठ या दस वर्ष के कई बच्चे मर गए। जिले में ४५० गिरफ्तारियां हुई। अतरौली कस्बे में एक भ्रादमी को गिरफ्तारी के समय पुलिस ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार होने वाले भाई को गुस्सा भ्राया भीर उसने पुलिस को बांस मारा। इस पर पुलिस के दारोगा ने बगल से पिस्तौल मारी जो भ्रार-पार निकल गई भीर वह वहीं पर मर गया। दूसरे भाई के भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस लाश को भ्रपने साथ ले गई। यहां पर गोली के दस फायर हुए। एक रेल के पुल को काफी क्षति पहुंचाई गई। जिले में २० से भ्रधिक स्थानों पर तार काटे गये। ई० भ्राई० भ्रार० रेलवे के पत्ती, हाथरस, सलेमपुर भ्रादि स्टेशनों पर भ्राक्रमण किये गये। हरदुभागंज का डाकंखाना भी जला दिया गया।

#### मुरादाबाद

११ ग्रगस्त को ३५-४० हजार ग्रादिमयों का एक विशाल जुलूस,जिसमें हिन्दू, मुसलमान दोनों सिम्मिलित थे, निकला ग्रीर थाने तथा कचहरियों की ग्रोर बढ़ने लगा। पुलिस ने इस पर गोली चलाई ग्रीर श्रन्त में फीज को बुलाया गया। फलस्वरूप लगभग १५ व्यक्ति मरे ग्रीर ५० घायल हुए। १२ ता० को जनता ने रेलवे स्टेशन ग्रीर बुकिंग ग्राफिस पर ग्राक्रमण किये। यहां ४७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३६ को सज़ायें हुईं। १७,३६७ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

## विजनीर

१ मगस्त को पुलिस ने स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर बावा बोला मौर सारा सामान उठा ले गई। बिजनौर के प्रायः सभी कांग्रेस-जन बन्दी बना लिये गए। गांवों में भी लोग ढूंढ़-ढूँढ़ कर पकड़े जा रहे थे। १२ ता० को घामपुर में विद्यार्थियों का एक जुलूस निकला । रास्ते में पड़ने बाले सरकारी स्थानों, तहसील घौर बानों पर राष्ट्रीय मंडा फहराया गया। डाकसानों को जलाया गया। स्टेशन पर पहुंचकर वहां के टेलीफोन के तार घादि काट डाले गए। १३-१४ ग्रास्त को बान्यपुर हाई स्कूल के विद्यार्थियों भौर वहां के नागरिकों का सम्मिलत जुलूस निकला। १३ अगस्त को हाईस्कूल पर मंडा लगाया गया। १४ ता० को भी जुलूस निकला भीर रेलवे स्टेशन के

शीशे तोड़े गए। १६ मगस्त को नूरपुर थाने के मनेक ग्रामों की जनता का एक विशाल जुलूस निकला। भीड़ ने फेजपुर भीर गोहावर के नलदार कुएं, पी० डबल्यू०डा० के बंगले भीर रतनगढ़ पोस्ट भांफिस को तोड़-फोड़ डाला। नूरपुर थाने की पुलिस पहले से बन्दूकों से सुसज्जित खड़ी थी। जुलूस भभी कस्बे तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाठी-चाजं करना शुरू कर दिया, किन्तु जुलूस बढ़ता ही गया। थाने के पास से गुजरने पर जुलूस पर घड़ाधड़ गोली चलने लगी। एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही भ्रमर-गित को प्राप्त हुमा श्रीर एक बाद में जेल में मर गया। लगभग १० व्यक्ति लाठी-चाजं से घायल हुए।

१७ प्रगस्त से ११ नवम्बर सन् १९४२ तक जिले की घटनाम्रों की सूची इस प्रकार है:---

- (१) प्रान्तीय रोड ग्रखेड़ा के पास काट दी गई । हल्दौर कस्बे में जुलूस पर गोली चली जिसमें ६ ग्रादमी घायल हुए। (२) श्यामपुर थाने का एक सिपाही लापता होगया। (३) जाहनगर के पास मोटर जलाया गया। (४) लाम्बा खेड़ा गांव के पास तार काटे गए। (४) कासमपुर गढ़ का पुल तोड़ा गया। (६) नगीना हाई स्कूल का रिकार्ड जला दिया गया। (७) दारानगर मेला में जुलूस निकला भौर विभिन्न स्थानों के तार काटे गए।
- (१) फीनाग्राम में ५० गोरखे सैनिकों ने लोगों को पीटा भीर उनके घरों को तबाह किया। (२) गोहावर में पुलिस ने लूटमार की भीर स्त्रियों के भाभूषण उतार लिये गए। (३) गोपालपुर गांव लूटा गया। (४) ढेलीग्राम के साथ खेत की फसल भी लूट ली गई। एक भादमी को पीटते-पीटते बेहोश कर दिया गया। (५) भ्रंथाई भ्रहीर में एक घर लूटा गया। (६) भ्रखेंड़ा भीर मनकुष्मा गांवों में पुलिस ने लोगों को लूटा। (७) श्यामर में पुलिस ने बुरी तरह लूट मचाई भीर लगभग ६० मवेशी छे गई, जिन्हें ७०० रुपए में नीलाम कर दिया गया।

इस जिले में २१ नजरबन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए श्रीर १०७ दण्डित किये गए। ६ व्यक्ति गोली से मरे श्रीर १० घायल हुए । ३०,८०० ६० सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### गढ़वाल

धन्य स्थानों की भांति यहां भी छात्रों का धान्दोलन में प्रमुख हाथ रहा। उनका एक शानदार जुलूस निकला। उनके साथ कुछ नागरिक भी सम्मिश्रित थे। जुलूस में सरकारी नौकरों के लड़के भी शामिल थे। जुलूस का नेतृत्व एक रायबहादुर महोदय के पुत्र कर रहे थे। डिप्टी किमश्नर ने जुलूस पर गोली चलाने की घाजा दे दी थी, किंतु उसे वापस लेना पड़ा, कारण, लोगों ने कहा कि वे सब सरकारी कर्मंचारी, जिनके लड़के जुलूस में सिम्मिलित हैं, सरकार के खिलाफ हो जायंगे। घन्त में नवयुवकों ने घ्रदालत पर मंडा फहरा दिया। स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता बन्दी बन चुके थे। किंतु मंडलों के कार्य-कर्ताग्रों की गिरफ्तारी में पुलिस को किठनाई पेश घाई। ग्रतः बाद में जगह-जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए फीज की सहायता की मांग की गई।

म्रान्दालन-काल में जनता की स्थान-स्थान पर ग्रदालते खोली गईँ। माजादी के संग्राम के रंगरूट तैयार करने के लिए शिक्षण-शिविर कायम हुए। पुरानी सरकार का कारोबार बिलकुल बन्द कर दिया गया। देहातों के प्राइ-मरी स्कूल बन्द हो गए थे, विद्यार्थी नई सरकार के कामों में हाथ बटाने लगे थे। उन्होंने बाल-सेना का संगठन किया। स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाकर जनता को देश की विटनाझों से परिचित कराते थे। भूठी सरकारी अफवाहों को दबाते भौर पृश्विस की भावी कार्यवाइयों से जनता को मागाह करते थे। जिल्हे में एक-आध जगह गोली भी चलाई गई। चार ग्रादमी मरे और ७ घायल हुए।

इस जिले में पुलिस जनता को दबाने में प्रायः ग्रसफल रही भीर उसे जगह-जगह फौजियों से सहायता लेनी पड़ी। किंतु हिंदुस्तानी फौज भी ग्रपने भाइयों पर ग्रमानृषिक दमन करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हो सकी। ग्रतः हिंदुस्तानी फौज की हर एक टुकड़ी में कुछ गोरे ग्राफिसर रखे गए और उन्हें दमन करने के लिए बाध्य किया गया। फौजी छिपे हुए काँग्रेस के कर्म-चारियों के घर जाते थे ग्रीर उनके घर वालों के साथ ग्रमानृषिक अत्याचार करते थे। घर वालों के साथ मार-पीट की जाती थी। उन्हें घर सेबाहर निकाल दिया जाता था। बाद में उनका माल लूट लिया जाता था। फौजियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता भी के ग्रलावा सर्वसाधारण नागरिकों को भी ग्रपने ऐसे ही ग्रस्थाचारों का शिकार बनाया। ५,६५९ ६० सामृहिक जुर्माना किया गया।

## अन्मोडा

९ झगस्त '४२ को, पं० गोविन्दवल्लम पंत और मल्मोड़ा जिले के नेता पं० हरगाबिन्द पंत एम० एल० ए० व समापति जिला कांग्रेस कमेटी, गिरफ्तार कर लिये गए। दूसरे नेता पं० मदनमोहन उपाध्याय की गिरफ्तारी का वारष्ट जारी हुझा। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए सारी ताकत लगा दी, किन्तु जनता के विशेष संगठन के कारण वह उन्हें न पकड़ सकी। बाद में उन्होंने स्वयं भपने को पुलिस को सौंप दिया। किन्तु लोग भुण्ड-के-भुण्ड उन्हें छुड़ाने को निकल पड़े। पुलिस डर गई श्रौर उसने उपाध्याय जी को मुक्त कर दिया। सरकार ने बाद में उन्हें जिन्दा या मरा गिरफ्तार कर लाने वाले को दो हजार रुपया इनाम देनें की घोषणा की। एक स्पेशल अंग्रेज श्राफिसर ५० खुफिया पुलिस वालों के साथ लखनऊ से भेजा गया, किन्तु वह भी नहीं पकड़ सका। इसी तरह यहां के अन्य कई प्रमुख नेताओं को पुलिस नहीं पकड़ सकी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रान्दोलन को काबू में करना एक टेढ़ी स्त्रीर थी। देहाती जनता इतनी संगठित थी कि सरकारी कर्मचारियों को किसी बात में सहयोग नहीं मिलता था। यहां तक कि उनको कहीं-कहीं स्त्राना मिलना भी मृश्किल हो गया। पूरनचन्द जोशी नामक पुलिस के एक सिपाही को एक साल की कड़ी सज़रदी गई, क्योंकि उसनें भ्रफसरों से कह दिया था कि मैं देहातों की डचूटी तभी बजा सकता हूं जब कि सरकार मेरे स्ताने का वहां प्रबन्ध करे।

सरकार ने सैकड़ों की तादाद में गोरी फीजें गांवों में भेजीं। उन्हें पूरी सतर्कता से काम लेना पड़ता था। दो गोरे फीजी बन्दूक लेकर धागे चलते थे भीर कुछ दूर तक जाकर पिछली फीज को रास्ता खतरनाक न होनें की भंडी देते, तब फीज धागे बढ़ती थी। नवयुवकों को इकट्ठा करने के लिए यहां एक रणिंसगा बाजा काम में लाया जाता था।

श्रिकारियों को यह खबर मिली कि उपाध्यायजी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सल्ट इलाके में हैं। यह सुनकर जॉन साहब एक सौ हथियारबन्द पुलिस के साथ ५ सितम्बर को खुमाडू गांव में ग्रा घमके। उनको देखते ही नवयुवकों का रणिंसगा बजा। 'ग्रंग्रेजो हिन्दुस्तान छोड़ो' का नारा बुलन्द हुगा। इस पर दनादन गोलियां चलने लगीं। कारतूस खतम होने पर जॉन साहब ने ग्रंपनी रिवास्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे ४ व्यक्ति शहीद हुए ग्रीर ११ सस्त वायल। जनता उस समय बहुत उत्तेजित थी, किन्तु ग्रंपने नेताओं के ग्रादेशानुसार ऐसी परिस्थिति में भी वह ग्रहिंसक ही रही। एक वृद्ध ने गुस्से में लाठी ग्रंवरय चलाई, किन्तु एक कांग्रेसी ने लाठी ग्रंपने हाथ में रोक ली, जिससे उसका हाथ टूट गया।

देघाट में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी। नेता लोग भाषण दे रहे थे। पुलिसवाले बाजार के एक मकान में छिप कर बैठ गए भीर भाषण सुनने के बाद ज्योंही जनता वहां से जाने लगी तो पुलिसवालों ने मकान की खिड़की से गोली चलाना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा शहर में विद्यािषयों के जुलूस पर लाठी प्रहार किया गया। विद्यार्थी हवालात में रखे गए ग्रीर तेल के भिगोये हुए बैंतों से पीटे गये। एस० डी० भ्रो० पुलिस जत्थे के साथ देहाती इलाके में गये ग्रीर देहातियों पर तरह-तरह के जुल्म किये। ६०० कांग्रेस-कार्यकर्ताभ्रों को पकड़ लिया गया।

ता० २ सितम्बर को डिप्टी कमिश्नर ने गोरी पल्टन को लेकर गांधी आश्रम घेर लिया। ६८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया श्रीर ३६ कमरों के सील-मोहर लगादी।

सालम इलाके में गोरी ठौज ने गोली चलाई जिससे दो आदमी मर गए। इसके बाद जाट फौज ने अनेक अत्याचार किये। घरों में आग लगादी और फसल बरबाद कर दी।

इस जिले में ६५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। ६५ व्यक्तियों को १३ से २८ साल तक की सजायें दी गईं। लगभग ८० व्यक्ति नजरबन्द किये गए। ५३,८५० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

एक श्रंग्रेज महिला ने भ्रपना नाम सरला बहन रखा। उन्होंने सोलह महीने तक पीड़ितों की अकथनीय सेवा की। इस पर उन देवी को ३ मास की सजा हुई थी।

इन प्रधान-विविध जिलों के म्रतिरिक्त बाको स्थानों पर नेताम्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़तालें की गईं, जुलूस निकाले गए तथा विशाल सभाएं करके 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को दुहराया गया। इसके म्रलावा निम्न स्थानों का और विशेष वर्णन नहीं मिला है। हाँ, सामूहिक जुर्मानों एवं गिरफ्तारियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे पाठकों की जानकारी के लिए हम नीचे देते हैं—

| स्थान              | गिरफ्तार      | सजाएँ      | नजरबन्द             | सामूहिक जुर्माना                      |
|--------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| देहरादून           |               | *****      | -                   | १,००० रुपये                           |
| सहारनपुर           | -10-70        | -          | a contrage.         | ५४,६७३ ,,                             |
| <b>मुजफ्फर</b> नगर | ४६            | <b>ጸ</b> ጸ | Ę                   | £,000 , <b>,</b>                      |
| मेरठ               | २४८           | २४८        | <b>7</b> × <i>8</i> | १,६७,४३२                              |
| बुलन्दशहर          | १३७           | १७०        | ६७                  | ` <b>३२,२</b> ४ <b>=-२</b> - <b>३</b> |
| मेनपुरी            | २३२           | ३७         | 35                  | २१,२०० रु०                            |
| एटा                | vacconditions | Processing |                     | ३, <u>५६०<b>-५-४</b></u>              |
| बरेलो              | -             | whereign   | १८८                 | ७,७१२ ६०                              |

| स्थान               | गिरफ्तार    | सजाएँ      | नजरबन्द            | सामूहिक जुर्माना          |
|---------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|
| बदायूं              | 5           | 8          | ११                 | ¥,400 ,,                  |
| शाहजहाँपुर          | -           |            |                    | १,२२९ ,,                  |
| पीलीभीत             | <b>१</b> २७ | <b>4</b> 3 | ৩                  |                           |
| फर्रु <b>खाबा</b> द | -           |            |                    | ११,५७५ ,,                 |
| इटावा               | 88          | १४         | १९                 | o-8-385,32                |
| फतेहपुर             | ४३          | २६         | १२                 | १८,७५० रु                 |
| बाँदा               |             |            | -                  | ₹,००० ,,                  |
| हमीरपुर             | १३          | <b>१</b> ३ | २७                 | १,५५० ,,                  |
| भांसी               | · × 6       | ३६         | <b>?</b> o         | ३,५५० ,,                  |
| जालीन               | ****        |            |                    | २,६०५ ,,                  |
| मिर्जापुर           |             | -          | गोली चली १०,१९० ,, |                           |
| बस्ती               | १४६         | <b>द्ध</b> | १९३ गोली           | चली ४,४५० ,,              |
| नैनीताल             | १९          | 5          | २८                 | २२,७ <b>११-२-१</b>        |
| उन्नाव              | २८          | २२         | १७९                | ४,७४० <b>रु</b> ०         |
| रायबरेली            | -           | -          |                    | ३,३०० <b>र∙</b>           |
| सीतापुर             | <b>११</b> ७ | ७९         | ४७ गोली            |                           |
| हरदोई               | १०७         | ६४         | १ <b>१</b> २ गोली  | चली ६,६७२ रु०             |
| खेडी                | ६७          | 88         | <b>ૄે</b> ૧૭       | ३८,३२३ ,,                 |
| फैजाबाद             | ४३          | 6.8        | ४०                 | २६,६५० "                  |
| बहराइच              | ४२          | 50         | Ę                  |                           |
| सुल्तानपुर          |             |            |                    | 900 50                    |
| प्रतापगढ्           |             |            | delitatgeine       | <b>१</b> २,४ <b>५० २०</b> |
| बाराबंकी            | <b>≒</b> ₹  | ५३         | २४                 | <b>७,४०० ₹</b> ♦          |

#### : = :

# बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह

# जन-प्रयास श्रीर दमन के श्रांकड़े

| म्रान्दोलन के पड़ले नजरबन्दों की संख्या         | २,० <b>००</b>                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| गिरफ्तारियां                                    | २,८७८                          |
| सजाएं                                           | ्,- <b>७</b> -<br>३ <b>५</b> न |
| •                                               |                                |
| हड़तालें                                        | ११४                            |
| सभाएं                                           | १६८                            |
| जुलूस                                           | <b>२</b> २२                    |
| लाठी <b>-प्र</b> हार                            | ६= बार                         |
| गोली चली . ४४                                   | 'बार ग्रोर १६ जगह              |
| ग्रश्रुगैस का प्रयोग                            | ११ बार                         |
| बरबाद तथा क्षतिग्रस्त डाकखाने                   | ११८ से ग्रधिक                  |
| बरबाद तथा क्षतिग्रस्त यूनियन बोर्ड              | ५७ से ग्रविक                   |
| बरबाद तथा क्षति ग्रस्त कर्ज समभौता बोर्ड        | 71                             |
| बरबाद पंचायत यूनियनें                           | २०                             |
| बरबाद तथा क्षतिग्रस्त डाक बंगले                 | १४                             |
| सरकारी इमारतों पर भंडे फहराये गए                | ₹•                             |
| षानों की संख्या जिन पर हमले किये गए और जि       | <del>ान्हें</del>              |
| बरबाद ग्रीर क्षतिग्रस्त किया गया                | 11                             |
| नशीली बस्तुधों की दूकानें बरबाद तथा क्षतिग्रस्त | ाकी गर्द २६                    |
| गैर कांग्रेसी संस्थाधों की गुप्त समाएं          | २१                             |
| सरकारी नौकरों के इस्तीफे                        | 110                            |
| सरकारी नौकर मुम्रलल किये गए                     | २६९९                           |
| भवालतों तथा स्टेशनों भादि पर पिकेटिंग           | ३२ जगह                         |
| झ्याबतों पर हमले                                | - L                            |

| मजदूरों की हड़तालें                                  | Yo                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| ट्रामों को जलाया तथा बरबाद किया गया                  | १द                    |
| टेलीफोन के तार काटे गए                               | ६९ हलकों के           |
| रेल गाड़ियों को गिराया तथा पट <b>ड़ियों को</b>       |                       |
| उखाड़ा गया                                           | १६ जगहों पर           |
| पुल तथा पुलिया बरबाद किये गए                         | ३∙                    |
| रेल <b>वे ग्रो</b> र स्टीमर स्टेश <b>नों पर हमले</b> | १४                    |
| सा <b>मूहिक जुर्माना</b>                             | <b>८५,००० रुपया</b>   |
| छीने गए घरों की संख्या                               | 5                     |
| छीने ग <b>ए</b> सरकारी स् <b>थान</b>                 | ३३                    |
| दूसरी सरकारी जगहें जहाँ हमले किये गए ग्री            | रि                    |
| क्षति पहुंचाई गई                                     | ३०                    |
| खास महल भ्राफिस बरबाद किये गए                        | Ę                     |
| सब रजिस्ट्री <mark>श्राफिस बरबाद किये गए</mark>      | ¥                     |
| जमीदारी कचहरियां बरबाद की गईं                        | १८                    |
| नरकारी हथियारों पर कब्जा                             | २ तलवारें १३ बन्दूकों |
| कांग्रेस दफ्तर जिनमें ताले लगा दिये गए               | <b>१</b> ६            |
|                                                      |                       |

### बंगाल का विद्रोह

वंगाल प्रांत गंगा के निवले भाग तथा गंगा भीर बह्मपुत्र निदयों के डेल्टे म बसा हुआ है। उत्तर में इसके हिमालय है भीर दक्षिण में वंगाल की खाड़ी। जलवायुं समशीतोष्ण है। यहां पर नील, जूट, अफीम, चावल, कपास, चाय, आदि वस्तुएं पैदा होती हैं। कोयलेतथा तांबे की भी यहां पर खाने हैं। बौद्योगिक दृष्टि से यह प्रांत काफी उन्नितशील है। शिक्षा प्रचार में भी बंगाल बढ़ा-चढ़ा है। यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा सैंकड़ों स्कूल और कालेज हैं। बंगाल का बह्मपुत्र वाला मैदान काफी उपजाऊ है और आबपाशी के लिए सैकड़ों नहरें यहां सड़कों की भांति बनी हुई हैं। बंगाल के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में काफी मात्रा में जंगल हैं।

इस प्रान्त में लगभग ५३ प्रतिशत मुसलमान घौर ४३ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं। इनकी भाषा बंगला है घौर यह देखने, बोलने तथा रहन-सहन में सब एक ही जाति के मालूम देते हैं। बंगाल में २६ जिले हैं।

बंगाल कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की जनता गांवों में घनी बसी ेंहुई। यहां के लोग स्वभावतः भावुक ग्रीर कुशाय वृद्धि होते हैं। किसी भी अप्रिय घटना का विरोध वे तीव्रता पूर्वक करते हैं। उनमें दल बनाने व टुकड़ियों में कार्य करने की प्रवृत्ति है। इन सब बातों का वहां के आन्दोलन पर गहरा असर पड़ा है।

बंगाल को राष्ट्रीयता का पिता तथा भ्रातंक-कारीष इयंत्रों का घर कहते हैं। सन् १६३० से पहले बंगाल प्रान्त हर राष्ट्रीय भ्रान्दोलन में सबसे भ्रागे रहा है। लेकिन इसके परचात् दुर्भाग्य से बंगाल की राजनीति ने पलटा खाया। कुछ तो नेताओं के भ्रापसी संघर्षों के कारण और कुछ बढ़ते हुए मुस्लिम खीग के प्रभाव के कारण बंगाल स्वाधीनता के लिए होने वाले सामूहिक भ्रान्दोलनों में पिछड़ता गया। सन् १६३२,४० व ४२ के भ्रान्दोलनों में बंगाल भ्रापने पुराने नाम को कायम न रल सका। सन् १९४२ के भ्रान्दोलन की गति-विधि इतनी व्यापक व शक्ति-शाली न रहा, उसके हमारे विचार से निम्नलिखत कारण हैं:—

- १. बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व ग्रिवकांशत: उच्च-श्रेणी के जमीदारों ग्रीर खाते-पीते मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ में हैं। इन लोगों का जनता के साथ इतना गहरा सम्बन्ध नहीं है कि जनता उन्हें अपनी ग्राशाग्रों व ग्राकाक्षाग्रों का केन्द्र समक सके।
- २. बंगाल के लोगों का किसी एक नेतृत्व में पूर्णतः विश्वास नहीं है। वह स्वभावतः षड्यन्त्रों तथा भ्रातंककारी प्रयत्नों की सराहना करते हैं। उनका गान्धीजी की विचार-भारा तथा सामूहिक विद्रोह की कला में दृढ़ विश्वास नहीं है। इस कारण बंगाल में कोई भी सुसंगठन व सुदृढ़ नेतृत्व स्थापित नहीं हो पाया है।
- 3. बंगाल में पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण प्रान्त की ग्रधिकांश मुस्लिम जनता कांग्रेस-ग्रान्दोलन को ग्रपनी ग्राकांझाग्रों के विरुद्ध समभने लगी है।
- ४. प्रान्त की ग्राबादी इस प्रकार बसी हुई है कि पश्चिम के दो बिवीजनों में हिन्दुओं की ग्राबादी अधिक है और पूर्व की दो किमश्निरियों में मुसलमानों की। ग्राबादा के इस विभाजन के कारण ग्रान्दोलन का जोर मुख्यतः दो बिवीजनों तक ही रहा जहां पर कि हिन्दुओं की ग्राबादी ग्रधिक है।
- ५. बंगाल में भ्रान्दोलन मिदनापुर में श्रिषक हुमा, क्योंकि यह काफी जागृत जिला है भीर यहां के लोगों को युद्ध के कारण भ्रानेक कब्द हो रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने कन्टाई से लेकर रांबी तक भ्रपनी पहली रक्षा पंक्तियां बनाई थीं भीर लोगों को विश्वास था कि जापानी लोग कन्टाई के बन्दर पर

उतरेंगे। सुन्दरबन ने निगोगोलिक दृष्टि से झान्दोलन को कि पिद दी। वीर पूमि, जलपाई गुरी और झतराई के इलाकों में झान्दोलन का जोर रहा। इन इलाकों में गान्धीजी के रचनात्मक कार्यं कम के प्रोग्राम भी हो रहे थे। पूर्वी इलाके में झान्दोलन का रूप नौ झाखली, और त्रिपुरा जिलों में झिक रहा। इन जिलों में जमैयतुल-उलेमा का भी काफी प्रभाव है। पिश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में मालदा ताल्लुके में झान्दोलन की गतिविधि अधिक ज्यापक रही। यहां के किसानों में कांग्रेस नेताओं का काफी प्रभाव था।

### मिदनापुर

मिदनापर ने बंगाल प्रान्त के नाम को सारे भारत में उज्ज्वल बना दिया। यहां के लोगों ने दोनों प्रकार की विपत्तियों का साहस घीर बहादरा से मकाबला किया भीर श्रवने संघर्ष को सफलतापूर्वक जारी रखा। यह कहना अत्यक्तिपूर्ण न होगा कि मिदनापुर के लोगों ने ग्रपना ग्राजाद प्रजातंत्र कायम किया। उन्होंने एक ग्रीर नौकरशाही ढांचे को संगठित रूप से प्रस्त-व्यस्त किया और दूसरी श्रोर ग्रामीण राज्य की स्थापना की । उन्होंने शाक्रमणात्मक तथा रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की लड़ाइयां लड़ीं। मिदनापुर में ग्रान्दोलन का उग्र व व्यापक रूप तामलुक भीर कन्टाई सबडिवीजन में रहा। यही इलाके हैं जहां युद्ध-काल में लोगों पर भ्रानेक प्रकार की कठिनाइयां पड़ीं। रांची-कन्टाई एयर लाइन बनने के कारण इस इलाके म हर पांच मील पर हवाई जहाजों के झड़हे बनाये गए । उनके लिए जनता की जमीनें छीनी गई भीर किसानों को बेदखल किया गया। फीज के लिए उपयोग की सारी सामग्रियां सबसे पहले ले ली जाती थीं। ग्रामदोरफ्त के समस्त साधन जैसे मोटर. नौकाएं इत्यादि सरकारी कार्यं के लिए ले लिये गए। इन इलाकों में जनता पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये गए । वह इधर-उधर धासानी से जा नहीं मकती थीं। एक श्रोर द्रिक्ष की श्राशंका श्राये दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरी स्रोर किसीभी क्षण जापानियों के कन्टाई पर उतरने की स्राशंका थी। जनता दो पाटों के बीच पिस रही थी । फिर भी नौकरशाही ने कठोर नीति ग्रपना रखी थी। जनता को जबरदस्ती यद्ध-बाँड बेचे जाते थे। ग्रत: जनता में भारी ग्रसन्तोष फैला हुग्रा था। गांघीजी के 'ग्रंग्रेजो मारत छोड़ो' नारे ने उसमें एक नया जीवन फुँक दिया।

९ ग्रगस्त से पहले मिदनापुर जिले के नेता ग्रपना संगठित सरकार चलाने की कल्पना कर रहे थे ग्रीर उसके लिए काफी स्वयंसेवकों की भरती भी कर ली थी। उन्हें न जापानियों से ग्राज्ञा थी ग्रीर न ग्रंग्रेजों से। इसी कारण वह स्वयं ध्रपने पैरों पर खड़े होकर दोनों का मुकाबला करने की योजना सोच रहे थे। उनका विश्वास था कि यदि ऐसा कुछ न किया गया तो जापाना-धाकमण के समय सारे इलाके में ध्रव्यवस्था फैल जायगी।

वन्द में नेता श्रों की गिरफ्तारी की मिदनापुर जिले में काफी व्यापक व उग्र प्रतिकिया हुई। हड़ताल, जुलूस, विरोध-प्रदर्शन जिले भर में शुरू हो गये। अपने की ग्राजाद समभने तथा ग्रपनी सरकार के मातहत रहने की घोषणा की गई। सरकारी अदालतों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन होते थे ग्रीर उनमें स्वतंत्रता की यह बोषणा की जाती थी। महिषादल थाने के सामने एक घोषणा की गई, जिसमें ग्रंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान किया गया। तामलुक सब डिवीजन के डिप्टां कमिश्नरपृलिस के साथ हथियारों से सुसज्जित होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गोलियां चलाने का हुक्म दिया। पर सिपाहियों ने गोलियां चलाने से साफ इन्कार कर दिया और डिप्टा कमिश्नर जनता को थाना सौंप कर वापस लीट गये। यह इस प्रकार की पहली घटना थी। यहां के लोगों ने ग्रपने प्रखबार व छापेखाने स्थापित किये। इतना हीं नहीं, डाक को इघर-उघर भेजने तथा बंटवाने का प्रबन्ध भी जनता ने स्वयं ही किया।

इस जिले के आन्दोलन की दूसरी मुख्य बात यह है कि यद्यपि गांवों और कस्बों में पुलिस ने बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां चलाई तथा गांवों में आग लगाई और सम्पत्ति को लूटा, स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया, पर फिर भी एक भी मिसाल इस बात की नहीं मिलती कि जनता ने किसी सरकारी नौकर को कत्ल किया हो। हां, उन्हें गिरफ्तार अवश्य किया और उनसे नई सरकार के प्रति वफादार रहने का वादा कराया। जिन लोगों को जेल में रखा गया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया।

## तामलुक श्रीर कंटाई के तूफानी केन्द्र

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् मिदनापुर जिले के इन दो सब डिवी-जनों में ऐसा कोई भी गांव न होगा जहां पर जुलूस न निकाले गए हों भौर जलसे न हुए हों। सारे स्कूल व कालेज बन्द हो गए। घदालतों भौर डाक-खानों पर पिकेटिंग हुई। टोपों की होलियां जलाई गईं। घान्दोलन का यह पहला दौर था। दूसरे दौर में जनता ने सरकारी राजसत्ता के चिह्नों पर कब्जा करने की कोशिश की। जिले भर में डाकखानों की सामग्री जला दी गई भौर २० से ३० युनियन बोर्डों की इमारतों को भी क्षित पहुंचाई गई। कर्जा बोर्डों के रेकार्ड भी कितनी ही जगह जला दिये गए भीर इन बोर्डों की इमारतों को भी जलाया गया। कितने ही डाक बंगले घराशायी कर दिये गए भीर न जाने कितनी ताड़ा व शराब की दूकानें मटियामेट कर दी गईं। भाधे दर्जन से भिषक अफीम की दूकानों के रेकार्डों को जला दिया गया भीर भ्रनेक सब मजिस्ट्रेटों के दफ्तर भीर खास महल दफ्तरों को जला दिया गया। कई भदालतों पर जनता का सामूहिक आक्रमण हुआ भीर उनपर स्वतन्त्र प्रजातंत्र का झंडा फहराया गया। इन सब सामूहिक प्रहारों म २०, ३० हजार तक जनता शरीक होती थी। कितने ही चुंगी के दफ्तर, सफाई इंस्पेक्टरों के घर भीर पुलिस क्वार्टर जला दिये गए। कुछ सरकारी नावों को भी क्षति पहुंचाई गई।

प्रायः सारे ही जिले में सहकों, पुलों, पुलियों ग्रांदि को काफी क्षति पहुंचाई गई। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटे गए। डाकखानों को लूटा गया ग्रीर नावों को क्षति पहुंचाई गई। यह तो संहार का काम हुआ, रचनात्मक दृष्टि से गांव-गांव में स्वराज्य पंचायतें कायम की गईं। कई मुख्य जगहों पर प्रजातंत्र की भ्रपनी भ्रदालतें, थाने, देफ्तर, जेल भ्रांदि स्थापित किये गए जिनमें तामलुक भ्रीर कंटाई मुख्य थे। इस तरह ब्रिटिश सैनिक शक्ति के बावजूद जनता ने भ्रपनी सरकार स्थापित की, जिसकी भ्रपनी भ्रदालतें थीं भीर जिनका बाकायदा इजलास होता था। स्वयंसेवक कौमी पुलिस का काम करते थे।

## राष्ट्रीय सरकार के कार्य

तामलुक सब डिवीजन में अगस्त सन् १९४२ से सन् १९४४ तक प्रजा-तंत्री राष्ट्रीय सरकार ने जो काम किये, उनकी सूची इस प्रकार है:——

७ पुलिस स्टेशनों पर हमले किये गए। १ पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया गया। अधिकार करने के बाद १ पुलिस स्टेशन, २ सब रजिस्ट्री आफिस, १३ डाकखाने, १ खास महल आफिस, १७ शराब की भट्टियां, ४ डाक बंगले, १४ डी० एस० बोर्ड, ९ यूनियन बोर्ड, १६ पंचायत बोर्ड, २४ जमींदारी कचहरियां और ३५० चौकीदारों के कपड़े जला दिये गए। १३ ब्रिटिश अफसरों को गिरफ्तार किया गया, किंतु बाद में छोड़ दिया गया। ६ बन्दूकों और २ तलवारें छीन कर नष्ट कर दी गईं। २० स्थानों पर एल० बी० तथा डी० बी० सड़कों को काटा गया, ४७ जगह सड़कों पर पेड़ काट कर डाले गए और ३० पुल नष्ट किये गए। २० मील की दूरी में तार काटे गए और १९४ पोस्टबॉक्स तोड़े गए।

राष्ट्रीय सरकार ने पांच याने और सब डिबीजन तथा ६ यूनियन

पंचायतें कायम कीं। ६६ दस्तावेजों की रिजस्ट्री हुई, २९०७ मुकदमे दायर हुए और १६८१ फैंसले हुए। २५१ स्थानों की तलाशियां ली गई ग्रीर २७८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ग्रीर बाद में छोड़ दिये गए। ५४३ व्यक्तियों पर ३३,९३७ र० १५ ग्राना जूर्माना किया गया। १६३ ग्रान्य सजाएं दी गई।

३१५४ सार्वजिनिक ग्रीर ५०१४ बन्द स्थानों में सभाएं हुई।

२९,२३३ रु० ७ झा० ३ पा० नकद झीर ४९,६१२ रु० वस्तुझों के रूप में इस प्रकार कुल ७८,८४५ रु० ७ झा० ३ पा० सहायता-कार्यों पर खर्च किया गया।

- तई सरकार ने दुश्मन के वे कैम्प जिनका चलाना मुश्किल था
   और जिनको लम्बे काल तक कब्जे में नहीं रक्खा जा सकता था, ग्रस्त-व्यस्त कर दिये।
- २. ब्रिटिश सरकार के नौकरों के साथ जिन्हें गिरफ्तार किया गया, श्रच्छा बर्ताव किया गया श्रीर उन्हें किराया देकर श्रपने घर वापस जाने दिया गया।
- ३. छीने हुए हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उनको जमा रक्खा गया।
- ४. २८-६-४२ की रात में दुश्मन के ६० प्रतिशत श्रामदोरफ्त के रास्तों —पुल ग्रादि को ग्रीर तार तथा बेतार के सारे साधनों को ग्रस्त-व्यस्त कर दिया गया।
- प्र. १७-१०-४२ से सब डिबीजन में जनता की सरकार की स्थापना हुई। यहां के लोगों को विश्वास था कि इस तरह मारत के ब्रन्य भागों में भी छोटी छोटी ब्रन्य सरकार कायम होंगी ब्रौर वे सब एक राष्ट्रीय फेडरेशन में सिम्मिलत हो कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेंगे। इस सरकार काविधान प्रजातंत्री था। केवल युद्ध-काल के कारण लोगों ने एक सर्विधिकारी नियत कर दिया था। सब डिबीजन कंटाई ने अपना पहला सर्विधिकारी मुकर्रर किया। उसे ब्रग्ना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का ब्रिधकार था। इस प्रकार इस सब डिबीजन ने चार सर्विधिकारियों की नामजदगी की। चौथे ब्रौर ब्रन्तिम सर्विधिकारी ने बाद महात्मा गांधी के हुक्म से ब्रात्मसमर्पण कर दिया। इस सर्विधकारी की मदद करने के लिए एक मंत्रि-मंडल था ब्रौर इसके सदस्यों के पास ब्रालग-अलग महकमे थे—जैसे शिक्षा,न्याय, ब्रग्यं व सहायता ब्रादि। इसी प्रकार कीमी हुक्मतों के मुखतिलफ थाने स्थापित हो गए। यूनियन पंचायतें भी बन गईं।

- ६. इस सब उवीजन भीर हाईकोर्ट में जितने पुराने मुकदमे पड़े हुए थे, उनको प्रजातंत्र की भ्रदालत ने श्रपने हाथों में लिया ।
- ७, इस ग्रदालत ने कुछ लोगों को सजाएं भी दीं भीर जो जुर्माना वसूल किया, उसे सहायता के कामों में लगा दिया।
- प्रतः इस सब डिवीजन में कितने ही जुलूस निकाले गए जिनमें साधा-रणतः दो हजार से १० हजार तक लोग शरीक हुए। इनमें सब जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। २९ सितम्बर सन् १९४२ को ४० हजार का एक विशाल समृह इकट्ठा हुआ और उसने थाने पर श्राक्रमण करने की योजना की।
- ९. कभी इस इलांके के कुछ भागों में हड़तालें की जाती थीं तो दूसरे भागों में कोई ग्रन्य सामूहिक प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार भान्दोलन को निरन्तर जारी रक्खा गया। इस सब डिवीजन में जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने भ्रपने इम्तहानों की कुछ भी परवाह न करते हुए भ्रान्दोलन में हिस्सा लिया।
- १०. जरूरतमन्द लोगों को कपड़ा, दवा, दूध तथा जरूरत की चीजें यथासम्भव सरकार को तरफ से बांटी गईं। सन् १९४२ के तूफान में कितने ही लोगों की मृत्यु हुई। इस सरकार ने उन लाशों को जलवाया जो इधर-उधर बुरी तरह से पड़ी हुई थीं। लोगों के खोए हुए जानवरों को ढुंढवाया तथा सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को उठवाया।
- ११. जब कांग्रेस कार्यकर्त्ता जेलों से छूटे तो उन्होंने ग्रकाल के समय १॥ लाख के करीब रुपया लोगों के सहायतार्थ बांटा।

स्वतंत्र सरकार की स्थापना का स्वाभाविक नतीजा यही होना था कि बिटिश नौकरशाही अपनी पूरी ताकत से दमन करती। अतः मिदनापुर जिले के अन्दर जिस प्रकार अत्याचार हुए उनके संभने कुछ जमंनों ने अपने विजित देशों में जो किया, वह फीका दीख पड़ता है। अश्रु गैस छोड़ी गई, उसके पश्चात् लाठियों का दौर चला और अंत में गोलियों की बौछारें हुई। जमीन और आसमान दोनों पर से निहत्थी जनता पर मशीनगनों से हमले हुए। तलाशी के समय आदिमयों और औरतों दोनों को निर्देयता के साथ पीटा गया। बच्चे भी अछूते न बच पाए। घरों को जलाया गया और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया गया। इन सब अत्याचारों का एक ही अभिन्नाय था कि जनता के हृदय में आतंक बैठा दिया जाय और उन्हें अपनी स्वतन्त्र सरकार बनाने का मजा चखाया जाय। पर मिदनापुर के बहादुर लोगों ने सब कुछ सहन किया और संवर्ष को जारी रखा।

## विद्युत-वाहिनी सेना

विद्युत वाहिनी सेना का निर्माण सर्वप्रथम महिषादल में हुमा। पीछे वह तामलुक तथा नन्दीग्राम में भी संगठित की गई। प्रत्येक विद्युतवाहिनी में एक जनरल कमांडिंग ग्राफिसर तथा एक कमार्डेंट रहते थे। यह निम्नलिखित भागों म विभक्त थी:—१. युद्ध शोखा। २. समाचार शाखा। ३. सहायता शाखा। सहायता विभाग में पूर्ण शिक्षित डाक्टर, कंपाउंडर, सवारी ढोने तथा सेवा-सुश्रूषा करने वाले लोग थे। सरकार की ग्रोर से प्रकाशित एक पुस्तिका में इस सम्बन्ध में कहा गया है:—

''बंगाल सूबे के मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्यकलाप से प्रकट होता था कि उनके कार्य पूर्विनिश्चत योजना के ग्रनुसार चल रहे थे। उनके पीछे गम्भीर चिन्तन तथा दीर्घदृष्टि नजर ग्राती थी। चेतावनी भेजने के उनके तरीं के सर्वथा मौलिक थे। किसी बात को फैलाने तथा किसी गुप्त योजना को कार्यान्वित करने के उनके ढंग स्पष्टत: पूर्व निश्चित संकेतों के अनुसार थे।"

राष्ट्रीय सरकार विद्युत वाहिनी को राष्ट्रीय सेना समभती थी । उनकी विम्नलिखित शाखाएं पीछे खुलीं :—

रै. गुरिल्ला विभाग, २. बहनों की सेवा तथा ३. शान्ति कानून विभाग। इस अन्तिम विभाग ने मशहूर डाकुओं तथा चोरों को गिरफ्तार किया, जो उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिये गए थे। इन डकैतों भौर चोरों के मामले राष्ट्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये गए भ्रौर कानून के भ्रनुसार उनको दंड मिला।

सब डिवीजन के प्रसिद्ध नेता श्री सतीशचन्द्र समस्त तामृलिप्त राष्ट्रीय सरकार के प्रथम सर्वाधिकारी थे। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार काफी लोक-प्रिय हो गई। दूसरे सर्वाधिकारी थे श्री ग्रजेयकुमार मुखर्जी, श्री सतीशचन्द्र साह ग्रीर श्री वरदाकांत कृटी।

मिदनापुर के जिले के लोगों को प्रकृति तथा सरकार—दोनों का प्रकोप भेलना पड़ा। एक मोर प्रकृति की मोर से भयंकर तूफान माया जिसने वारों तरफ बरबादी मौर तबाही मचा दी श्रीर दूसरी मोर सरकार ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया। बंगाल गवर्नर ने बंगाल भसेम्बली में 'डिनायल पालिसी' की घोषणा की। इस के मनुसार हजारों नावें और साइकिलें जो लोगों के पास थीं, सरकार ने छीन लीं। भारत रक्षा नियमों का मनमाना प्रयोग किया गया। जिसे चाहा उसे जेल में ठूंस दिया, जहां चाहा, वहां युद्ध प्रयास म बाधा डालंने के नाम पर सामृहिक जुसीने किए व गोलियां चलाई

## ब्रिटिश सरकार के काले कृत्य

तामलुक सब डिवीजन में २२ स्थानों पर २५ बार गोलियाँ चलीं, जिससे ४४ आदमी मारे गए, १९९ सख्त घायल हुए ग्रीर १४२ को साधारण चोटें ग्राईं।

६३ स्त्रियों पर बलात्कार किया गया, ३१ स्त्रियों पर बलात्कार करने की चेष्टाएं की गईं, जिन्हें गांव वालों ने बीच में पड़कर विफल किया तथा १५० स्त्रियों को भ्रन्य तरीकों से भ्रपमानित किया गया।

२२६ ब्रादिमयों को चोटें म्राईं, १८५६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ५०७६ गैर कानूनी तौर पर नजरबन्द किये गए, ६ व्यक्ति भारत रक्षा नियमों के मातहत नजर बन्द किये गये।

४०१ स्पेशल पुलिस के सिपाही नियुक्त किये गए।

१२४ घरों को पेट्रोल ग्रीर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, जिससे १,३६,५०० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। ४६ घर तोड़-फोड़ डाले गए और १०४४ घर लूट लिये गए, जिसके फलस्वरूप २,१०,=७१० रुपए की हानि हुई। २७ घरों पर कब्जा कर लिया गया। १३,७३० तलाशियां ली गई। ५६ परिवारों का सामान कुर्क किया गया, जिसकी कीमत २५,३६५ रुपया होती है।

४१ गाँवों पर १,६०,००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। १६ संस्थाधों को गैर कानूनी करार दिया गया।

#### भयानक तूफान

मालूम पड़ता है प्रकृति ने सरकारी दमन को मिदनापुर के लोगों के लिए काफी नहीं समका भौर उसकी भयंकरता को बढ़ाने के लिए अपना रौद्र-रूप दिखाया। १६ अक्तूबर को बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा जो ४६० मील फी मिनट की गित से सारे जिले पर छागया। भयानक बारिश हुई और समुद्र में प्रलयकारी ज्वार-भाटा श्राया। ग्रामतौर पर पूर्वी बंगाल भौर विशेषतः मिदनापुर के लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ब्रिटिश प्लेटून के कन्टाई स्थित कमान्डेंट का कहना है कि कन्टाई में जो तबाही हुई वह तबतक की तबाही से १० गुना बढ़ कर थी। पेड़-के-पेड़ उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। भादमियों श्रीर जानवरों की मुसीबत का कोई ठिकाना न था। ६० प्रतिशत बर घराशयी हो गए भीर इस इलाके के ७५ प्रतिशत जानवर नष्ट हो गए। इस विनित्त की कई दिनों तक अखबारों में कोई सूचना ही नहीं दी गई। लगभग ३ नवम्बर को दुनिया ने इस का कुछ हाल जान पाया। सरकार ने

पीड़ितों को राहत देने की जो नीति अपनाई, उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार इस विपत्ति के समय जनता से आन्दोलन का बदला लेना चाहती है। मिदनापुर के कलेक्टर और सब डिबीजनस अफसर का खुले राज्दों में कहना था कि लोगों को किसी प्रकार की सहायता न देनी चाहिए और न सरकारी कमेटी ही बनानी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूचना दी कि मिदनापुर जिले में कोई भी आदमी, जो पोड़ितों को सहायता देना चाहे, न आने दिया जाय। इतना ही नहीं, यदि नाविकोंने डूबते हुए लोगों की सहायता करने का प्रयत्न किया तो उन्हें बुरी तरह से धमकाया गया। सरकारी नौकरों को अपनी मनमानी करने का काफी मौका मिला। जो गाएं दूध देती थीं उनको फौज के लिए जबरन खीन लिया गया। जो चावल जनता के पास मौजूद था, वह ले लिया गया। एक भोर अदमा मर रहे थे, दूसरी ओर युद्ध-प्रयास के नाम पर उनकी सामग्री खीनी जा रही थी। यह सब जुल्म जनता पर केवल इसलिए किया गया कि उसने अपनी आजादी की धाकांक्षा का प्रदर्शन किया था।

## कन्टाई में गोलीकाएड

कन्टाई के इलाके में कितने ही गोलीकाण्ड हुए। लाठीचार्ज तो रोजाना की घटनाएं थीं। लगभग १३ जगह गोलीकाण्ड हुए जिनमें ७५ झादमी मरे भीर २१० से श्रिषक जरूमी हुए। कुछ गोलीकांण्डों का विवरण यहां दिया जाता है—

- (१) २२-९-४२ को सबिडिवींजनल अफसर सैंनिक पुलिस के साथ महीशगोट पहुंचे भीर भासपास के कितने ही घरों को घेर [लिया भीर वहां के लोगों को सड़क पर कार्य करने के लिए विवश किया। कुछ लोगों ने जब यह बेगार करने से इनकार किया तो भोवरसियर ने उनसे वादा किया कि उन्हें मजदूरी के पैसे दिये जायंगे। इस पर लोग सड़कों पर काम करने लगे। उसके कुछ देर बाद जबरदस्त बारिश हुई भीर पुनिस के सिपाहियों ने घरों में जबरदस्ती धुसकर शरण पाने के प्रयस्त किये। सब डिवीजनल भक्तर को जब यह पता चल। कि गांवचाले मजदूरी के पैसे मांगते हैं तो उसने खोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उत्तेजित होकर कुछ ईंट पत्थर फैंके होंगे। इस पर पुलिस ने ३० राउण्ड गोंखियां चलाई जिसके कारण २४ भादमी भायल हुए। पुलिस ३ जल्मी आदिमयों को महीशगोट से कन्टाई तक पैरों के बल चसीटकर ले गई। इसमें से दो भादमी भस्पताल जाते ही मर गए।
  - (२) २७-९-४२ को पुलिसकप्तान ग्रीर सब दिवीजनल ग्रफसर ने

एक फौजी जत्थे के साथ बैलवाली कैम्प पर म्राक्रमण किया। कैम्प के सारे सामान को जला दिया। इसके बाद पुलिस ने यही तरीका मन्यत्र भी मिस्तियार किया। पर जनता के समूह ने इसका मुकाबला किया। समृह पर गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण ३ म्रादमी वहां पर मर गए भीर १४ मादमी बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस जब लूट मचा रहीं थी तो जनता के एक दूसरे समूह ने उसका मुकाबला किया। उसपर गोलियाँ चलाई गईं भीर ११ बादमी मरे तथा ७ घायल हुए।

- (३) २६-९-४२ को लगभग ५ हजार भ्रादिमयों के जुलूस ने भग-वानपुर थाने पर आक्रमण कर दिया। थाने का केवल एक ही रास्ता था। पुलिस ने थाने से गोलियों की बौछारें प्रारम्भ कर दीं। १६ भ्रादमी घटनास्थल पर ही मर गए। २० बुरी तरह से घायल हुए। मिमलोवरी स्कूल का हेड पंडित, जो एक घायल को पानी पिला रहा था, गोली से मार दिया गया।
- (४) १-१०-४२ को दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट और सब डिवी-जनल झफसर सैनिक-पुलिस के एक जत्थे को साथ लेकर मरिसादा स्थान की झोर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें जो कोई भी मिला उसे मजबूर किया कि वह उनके साथ टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने के लिए चले। इस तरह जबर-दस्ती मार-पीटकर कुछ लोगों को पुलिस लारियों में भरकर ले जाया गया। मरम्मत का यह कार्य करते हुए रात हो गई। जिला मजिस्ट्रेटने रोशनी के लिए नई बनी हुई मरिसदा स्कूल की इमारत को जलवा दिया। रात को पुलिस के चले जाने के बाद लोगों ने मरम्मत किये हुए रास्ते को फिर तोड़-फोड़ डाला। झगले दिन पुलिस के एक जत्थे ने जब रास्ते को पहले की तरह टूटा हुझा देखा तो उसके कोच का ठिकाना न रहा। उसने वहां के २५ मकानों में उसी समय झाग लगादी झौर निरपराच लोगों को भी बड़ी बेरहमी से पीटा। टूटे हुए रास्ते को फिर से मरम्मत करवाई गई। वहां से यह जल्या जब भदनतगढ़ पहुँचा तो उसने वहां पर इकट्ठी जनता पर गोलियां चलाई जिससे २ झादिमयों की मृत्यु हुई। उनमें से एक तो वहीं घटनास्थल पर मर गया।
- (५) पटासपुर पुलिस थाने में ३-१०-४२ को एस० डी० बो०, एस० पी० धौर सरिक आफिसर फ़ौज धौर पुलिस के सैनिकों के एक जस्ये के साथ थाने पर पहुंचे। रास्ते में उन्हें झाठ हजार धादिमयों का एक विद्याल समूह मिला। इस जत्ये ने समूह को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
  - (६) द-१०-४२ को एस० डी० घो० पुलिस के एक जल्बे के साथ

तिपरापाड़ा पहुंचा भ्रौर बाँघ पर इकट्ठे हुए कुछ लोगों पर टॉमीगन से गोलियां चलाई, जिससे एक ब्यक्ति की मृत्यु हुई भ्रौर ६ घायल हुए।

इस तरह की बेशुमार घटनाएं इस इलाके में जगह-जगह पर हुई। कुछ मिसालें ही ऊपर दी गई है।

इस प्रकार बराबर गोलियां चलाने पर भी जब लोगन दवे भीर धर्हिसक विद्रोहियों ने सूटाहेरा थाने पर कब्जा कर लिया, तो हवाई जहाज से जनता की भीड़ पर बम फेंके गए। फिर भी थाने पर पहले ही की भांति जनता का कब्जा कायम रहा।

जनता पर ग्रातंक जमाने के लिए जिला ग्रधिकारियों ने बहुत ही घृणित रीति से लूटने ग्रौर आग लगाने की नीति को ग्रपनाया। सिर्फ कांग्रेस कार्य-कर्ताग्रों के ही मकान नहीं जलाए गए, बल्कि निर्दोष गाँव वालों के मकान तथा स्कूल भी जलाये गए। किसी ने स्वप्न में भी न सौचा था कि सरकार जिले की जनता की ग्राजादी की भावनाग्रों को दबाने के लिए इस प्रकार के अत्या-चार करेगी। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय बंगाल सरकार के मंत्री थे, बंगाल सरकार को अपने एक पत्र में लिखा था कि बंगाल सरकार की इस ग्राश्य की विज्ञप्ति के बावजूद कि शान्ति व व्यवस्था के संरक्षक सरकारी कर्म-चारियों द्वारा मकानों के जलायेजाने की सरकारी नीति नहीं है, मेरे पास इस बात के काफी सुब्त हैं कि इस पर ग्रमल नहीं किया गया।

१६ प्रक्तूबर के भयंकर तूफान की बरबादी के १५ दिन के बाब तक इस इलाके के कुछ हिस्सों में लूट ग्रीर ग्राग की कितनी ही घटनाएं हुई।

इस के भ्रलावा स्थानीय मुस्लिम जनता को भ्रपने हिन्दू पड़ौसियों के घरों को लूटने भीर आग लगाने के काम में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता देने का ही विश्वास नहीं दिलाया, वरन सब दमनकारी कानूनों के पंजों से उन्हें बरी कर दिया। दमन से बचने के लिए उनकी इस बात का भादेश दिया कि बे अपने मकानों पर भंडे लगा लें।

## कंटाई के कुछ मांकड़े

कंटाई सब डिवीजन में २२८ स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया या बसात्कार करने की चेष्टा की गई। १० हिम्दू स्त्रियों को गुण्डों के हवाले कर दिया गया। ९६५ घर जलाये गए, जिससे ४, ४१, ४३१, रुपये की हानि हुई। २०५९ घर लूटे गये, फलस्वरूप २,५५, २४६ रुपए की हानि हुई। १२, ६८१ क्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ६७२ को सजायें दी गई। ६,६८५ सिट्यों के प्रहार से घायल हुए । ३०,००० रुपए सामूहिक जुर्माना किया गया । ४३८ स्पेशल कान्स्टेबल नियुक्त किये गए ।

### स्त्रियों के साथ बलात्कार

जिले में शान्ति व व्यवस्था कायम करने के लिए जो तरीके श्रस्तियार किये गए, पुराने जमाने के जंगली को भी मात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दलालों ने बाजारों, चौराहों श्रीर रास्तों में मनादी करा दी कि यदि देश की शाजादी के लिए लड़ने वालों को उन्हें न सौंप दिया गया और लड़ाई बन्द न की गई तो लोगों की शौरतों के साथ बाजारों म बड़े पैमाने पर बलात्कार किया जायगा। यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी, बल्कि वस्तुतः बहुत बड़ी संख्या में शौरतों पर पाशविक हमले किये गए।

१-९-४२ को महीपादल थाने के तीन गांव मसूरिया, दिहीमसूरिया धौर चंडीपुर को ६ हजार फौजी सिप।हियों द्वारा घेर लिया गया । गांव के मर्द, धौरत और बच्चे बड़ी बेरहमी से पीटे गए धौर उनके घरों को लूटा तथा जलाया गया। इन राक्षसों को इतने पर ही सन्तोष नहीं हुआ, बल्कि ४६ धौरतों के साथ बलात्कार भी किये। यही नहीं, हर धौरत के साथ दो, तीन और चार सिपाहियों तक ने बलात्कार किया धौर कई औरतें तो बेहोश तक हो गई।

ऊपर की मिसाल इस प्रकार की कितनी ही घटनाओं म से एक है। यह सब घटन एं सरकारी छानबीन द्वारा पुष्ट हो चुकी हैं, परन्तु फिर भी उन्हें दबा दिया गया है। मेरे पास ७२ ग्रीरतों के पते ग्रीर उनके बयान मौजूद हैं। उनमें से कुछ बयान नीचे दिये जाते हैं:—

(१) "मैं श्रीमती सिन्धुबाल मैती, श्रधरचन्द मैती की स्त्री हूं और चन्डीपुर ग्राम, महिपादल थाने जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं। मेरी भवस्था १६ वर्ष की है। मैं एक बच्चे की मां हूं। ९-१-४३ को ६॥ बजे सुबह निलनी राहा कुछ फौजी सिपाहियों को लेकर मेरे मकान पर ग्राया। कुछ सिपाही मेरे पित को जबरदस्ती पकड़ कर ले गये और इस प्रकार घर में मैं बिल्कुल भ्रकेली रह गई। निलनी राहा मेरे पास भ्राया भौर जबदेंस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोक हो गई.....।

. ''यह मेरे साथ दूसरा बलात्कार था"

इससे पहले इस स्त्री के साथ २७-१०-४२ को बलात्कार किया गया था। दूसरे बलात्कार के बाद जो जरूम श्राये, उससे भाहत होकर यह स्त्री ९ दिन बाद ही मर गई। (२) ''मैं श्रीमती झूदी पंडित, हरीपद पंडित की स्त्री हूं श्रीर चंडी-पुर गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं। मेरी श्रायु २४ वर्ष है श्रीर मेरे तीन बच्चे हैं। ६-१-४३ की सुबह निष्किनी राहा कुछ सिपाहियों के साथ मेरे मकान पर श्राया श्रीर कुछ सिपाही जबरदस्ती मेरे पित को पकड़ कर लेगये। निलनी राहा के हुक्म से दो सिपाहियों ने मुक्ते पकड़कर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मेरे शोर मचाने की कोशिश करने पर मुक्ते सिपाहियों श्रीर निलनी राहा ने गोली मार देने की धमकी दी। दो श्रादमियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। में बेहोश हो गई। जब में होश में श्राई तो मेरे पित मेरे पास थे। उनके जल्मों से खून टपक रहा था। ............................"

यह स्त्री बलात्कार के समय गर्भवती थी।

(३) में श्रीमती सुहानी दास, मनमथनाथ दास की स्त्री तथा चंडीपुर गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने बाली हूं। मेरी धायु ३० वर्ष की है। मेरे एक बच्चा है। ९-१-३३ की दोपहर को निलनी राहा कुछ फौजियों के साथ हमारे मकान पर भाया। कुछ लोग मेरे पित को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। में भी पिछले दरवाजे से भागकर बांसों की भाड़ियों की तरफ जा रही थी। मुक्ते पीछे से दो सिपाही जबरदस्ती पकड़कर मेरे मकान पर ले भ्राए। उन्होंने मुक्ते बन्दूकों के कुन्दों से मारा भ्रौर जमीन पर गिरा दिया मेरे मुंह को कपड़े से बन्द कर दिया। फिर कई भ्रादिमयों ने लगातार मेरे साथ बलात्कार किया। परिणामस्वरूप में बेहोश हो गई।"

ग्रगर गांव के मर्द और ग्रोरतें मिलकर इस पाशविक ग्रत्याचार का मुकाबिला न करते तो ऐसे बलात्कारों की तादाद बहुत ग्रियिक होती। कुछ ग्रीरतों ने तो इन मानव शरीरधारी जानवरों को छूरे दिखाकर उनमे ग्रपने ससीत्वकी रक्षा की।

इस प्रकार की घटनाओं में औरतों के गाल काटने, उनके कपड़े उतार-कर नंगा करने, उनकी छातियां काट लेने तथा निर्देयता के साथ उनको पीटने तथा घायल ग्रवस्था में उन्हें घसीटने की घटनाएं शामिल हैं।

सोगों पर ग्रन्था बुन्ध सामूहिक जुर्माने किये गये। प्रपराधी ग्रीर निर-पराध के बीच कोई भेद नहीं किया गया। प्रायः हिन्दु ग्रीं को ही सामूहिक जुर्मानों का शिकार बनाया गया।

इसके ग्रलावा लोगों पर कई प्रकार के मत्याचार किए गए। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर फेंक देने ग्रीर गायों को मकानों के मन्दर ही जला देने के काफी उदाहरण मिलते हैं। एक बच्चे के ऊपर जूते पहनकर चलने से उसका पैर टूट गया। कुछ लोगों को नंगा कर उनके चूतड़ों में डंडे ठूंसे गये। एक लड़के को नंगा करके कास्टिक सोड़े और चूने के पानी का घोल तैयार करके उसकी मूत्रेन्द्रिय पर लगाया गया। कहने का धर्ष यह है कि मिदनापुर जिले में घत्याचार करने में पाशविकता घोर बर्बरता को भी लज्जित कर दिया गया।

बेलूर घाट सब डिवीजन

इस सब डिवीजन में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री श्री सरोजरंजन चटर्जी ने आन्दोलन की शुरुआत के लिए १३ सितम्बर का दिन नियत किया, १३ सितम्बर की रात को स्थानीय कांग्रेस-नेताग्रों के तेतृत्व में गांव वालों के १०० से भ्रधिक जत्थे बैलूर घाट में इकट्टे कर लिये गए। इनमें से कुछ ३० मील से भी अधिक की दूरी से ग्राकर बैल्र घाट कस्बे से ३ मील की दूरी पर अतिराई नदी के पश्चिमी घाट के किनारे डंगीघाट पर इकेंद्रे हो गए। प्रात:-काल लगभग ५ हजार व्यक्ति जमा थे उन्होंने नदी को पार किया श्रीर नदी के पूर्वी घाट पर तिरंगे मंडे का श्रभिवादन किया। लगभग ७ बजे सब लोग कस्बे की तरफ 'बन्दे मातरम' भीर 'करेंगे या मरेंगे' के नारे लगाते हुए चल दिये। रास्ते में नदी के पूर्वी घाट के अन्य गांवों के लोग भी शामिल होते गये घौर उनकी संख्या ७ हजार के लगभग हो गई। जुलस बैलुर घाट कस्बे के बाजारों में होता हुआ खजाने पर पहुंचा। जुलूस के नेता ने खजाने के पहरे-दारों तथा कर्मनारियों को इस्तीफा देकर जनता के मान्दोलन में शामिल हो जाने को कहा। इसके पश्चात वे लोग कस्बे के स्थानीय सरकारी तथा ध्रर्ध-सरकारी दफ्तरों पर ब्राकमण करने के लिए चले। इनमें सब रजिस्टी दक्ष्तर डाकघर, सिविल कोर्ट बिल्डिंग, कोम्रापरेटिव बैंक, बंगाल मासाम रेलवे का माऊट एजेंसी दफ्तर, जुट इंस्पेक्टर आफ़िस, मंग्रेजी शराब की दूकानें, कृष-विभाग के दफ्तर तथा बीज गोदाम, महायक जुट इंस्पेक्टर भ्राफिस, भीर युनियन बोर्ड ग्राफिस बादि स्थान थे। सब रजिस्ट्री दफ्तर को आग लगाकर राख कर दिया गया, सिविल कोर्ट को भी झाग से काफी नुकसान पहुँचा । कोझापरेटिक बैंक बिल्डिंग को भी म्राग से हानि हुई। टेलीग्राफ के तार काट दिये गये तथा तारघर की मशीनों को तोड़ डाला गया। दूसरे दफ्तरों के कागजात तथा फरनीचर भादि को भी नुकसान पहुँचाया गया। इसके पश्चात् सारा जुलूस शान्ति के साथ कस्बे से लौट गया। इसमें न किसी व्यक्ति को चीट पहुंचाई गई ग्रीर न किसी व्यक्तिगत जायदाद को नकसान ही पहुँचाया गया।

नदी के दूसरी ओर गवर्नमेंड के बहुत से घान के गोदाम थे, उन्हें जुनूस

वालों ने लूट लिया। जिला मजिस्ट्रेट वहां पर हथियारों से मुसज्जित सिपाहियों को लेकर पहुंचे, लेकिन जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई किये बिना ही वापस लीट गए। जन समूह के कुछ धादमी सिमलताल नामक स्थान पर पहुंचे धौर वहां से भी धान लूटकर ले गए।

जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि भगले दिन थापन थाने पर जनता का आक्रमण होगा। मतः १४ तारीख की सुबह हथियारों से सुसिष्जित सिपाहियों को लेकर वह थापन पहुंचे। उधर प्रायः तीन सौ राजपूत, मुसलमान और
संथाल धान की निकासी को रोकने के लिए तीलाघाट की भ्रोर चले। इन दिनों
प्रायः गांव के सब भ्रादभी धान को बाहर भेजने के खिलाफ थे, क्योंकि वहां पर
धान की कमी थी। जिला मजिस्ट्रेट भी थापन से हथियारबन्द सिपाहियों भौर
इजारदार को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने जनता पर गोली खाई। किंतु
उससे कोई क्षति नहीं पहुंची भौर जनता शान्तिपूर्वक वापस चली गई। जिला
मजिस्ट्रेट ने ६ दर्शकों को गिरफ्तार किया जो वहां पर घूम रहे थे। जनता का
समूह मदनहार की तरफ चला भौर वहां हजारदार की दूकान को लूटा, क्योंकि
उसने जिला मजिस्ट्रेट को मदद दी थी।

२२-९-४२ की श्राधी रात के समय पुलिस के एक जल्ये ने जिसके पास बन्द्रकों भी थीं, चौकीदार और दफेदारों को साथ लेकर मुख्या में फूलचन्द मंडल के मकान पर छापा मारा । उन के विषय में यह कहा जाता था कि वह श्रीर उनके साथी बैल्रघाट की घटना में थे। पूलिस वालों ने मकान का दर-वाजा तोड़ डाला और ग्रन्दर घस गए ग्रौर जिस कमरे में फूलचन्द ग्रपनी स्त्री भीर बच्चों के साथ सो रहे थे वहां जाकर श्री फुलचन्द की बेइज्जती की और उनका सामान लूट लिया। श्री **प्री**चुनू के शोर मचाने पर गाँव की जनता उनके मकान की श्रोर दौड़ पड़ी । भिन्य पुलिस ने जनता पर गोली चलाई। पर जनता के उमड़ते हुए जन-समूह को क्रिक कर पुलिस वाले भाग गए। जो बाकी बचे, जनता ने उन्हें पकड़ लिया धीर रिस्सियों से बांध दिया। दूसरे दिन जब पुलिस के गिरफ्तारश्दा सिपाहियों 📥 छोड़ देने की प्रार्थना की, तब जनता ने गौव में एक सभा की और उसमें यह तय पाया कि यदि वे लोग कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दें और इस बात का विश्वास दिला दें कि सरकारी बौकरियाँ छोड़ देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। विचारे पृष्टिस वालों ने फौरन ही कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता ने फौरन ही उनको खोड़ दिया, पश्चात् उनको भोजन कराया भीर इस प्रकार वे 'बन्देमातरम्' का गान गाते हुए तथा तान्थोजी की जय के नारों के साथ विदा किये गए।

२४।९।४२ को पुलिस इंस्पेक्टर ग्रीर सब इंस्पेक्टर हिबयारबन्द पुलिस जस्ये के साथ मुरदंगा एक पुलिस के जस्ये को बचाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने मुरदंगा से दो भील की दूरी पर दो गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया जो श्रो फूलचन्द मडल के औष धालय से दवा लेकर ग्रा रहे थे। उनके रिक्तेदार उनको छुड़ाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए, परन्तु उसने उन्हें डांट-फटकार दिया। धीरे-घीरे वहां लगभग सो ग्रादमी इकट्ठे हो गए। बातचीत चल ही रही थी कि पुलिस ने जनता पर गोलियां चलानी ग्रुक्ष कर दीं। बन्दूकों की ग्रावाज सुनकर लमभग पांच छः सौ ग्रादमी जमा हो गए। जनता पकड़े हुए ग्रादमियों को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी। संथालों ने पुलिस पर घनुष-बाण से आक्रमण कर दिया। इस पर पुलिस वालों ने गिरफ्तार शुदा ग्रादमियों को छोड़ दिया ग्रीर भीड़ पर ग्रन्था-घुन्ध गोली चलाते हुए ग्रापन की तरफ भागे। पुलिस के कथनानुसार ६६ बाल गोलियों ग्रीर १० बम गोलियों का प्रयोग किया। बहुत से ग्रादमी घायल हुए ग्रीर तीन ग्रादमी घटनास्थल पर मारे गए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सब स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताभ्रों ने भ्राहिसात्मक नीति का पूर्णतः पालन किया। यहां तक कि पोलियाला हाट पर जहां कि पुलिस के भ्रत्याचार सीमा को पहुंच चुके थे, गांव के कार्यकर्ताभ्रों ने घुटनों के बल बैठकर पुलिस की गोलियों का स्वागत किया। मेलकुरी के रहने वाले एक ७० वर्ष के बूढ़े श्री भ्राधार मंडल ने सर्व प्रथम भ्रपने सीने पर गोली का स्वागत किया।

१४ सितम्बर को दोपहर के बाव जब जनता का जुलूस लीट बुका या. जिला मजिरट्रेट तथा डी० एस० पी० धपने हथियारबन्द स्टाफ तथा विजापुर सदर से गोरखा फीज लेकर बैलूरघाट वृद्धि । उनके धाते ही गिरफ्तारियां शुक्क हो गईं। ३० धादमी गिरफ्तार क्षिय़े गए जिनमें तीन मुसलमान भी थे। १७ सितम्बर की सुबह को बड़े तड़के फीज की सहायता से तलाशियां शुक्क की गईं। जिला मजिस्ट्रेट घौर एस० पी० स्वयं इस कार्य में हाथ बंटा रहे थे। तलाशी लेते समय बरतन, प्याले, प्लेट, फरनीचर, सन्दूक, धलमारी घावि लोगों का सामान तोड़-फोड़ विया गया। इसके बाद उतरी बंगाल घौर ढाका से पुंचिस के जत्थे-के-जत्थे घाने शुक्क हो गए। इस प्रकार तैयार होकर जिला मजिस्ट्रेट घौर एस० पी० इलाके के घन्दर गए। मुरदंगा नामक गांव उनका विशेष निशाना बना। ढाका की ईस्टनं फोटियर रायफल, नामक टुकड़ी एक मंग्रेज अफसर की धृध्यक्षता में मुरदंगा भेज दी गई। उलकी सह।यता के लिए

पुलिस भी थी। वहां के कुल ४२ मकान या तो धराशायी कर दिए गए या तोड़-फोड़ डाले गए। मकान के रहने वाले ग्रास-पास के जंगलों में भाग गये। इस तोड़-फोड़ के बाद जिला मजिस्ट्रेट ग्रौर एस० पी० ने ग्रास-पास के मुसल-मानों की एक सभा की ग्रौर उन लोगों को भड़काया कि वे मुरदंगा गांव के ग्रादमियों का सामान लूट लें ग्रौर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करें। श्रंप्रेज ग्राफी-सर की मेहरबानी से स्त्रियों का सतीत्व तो अष्ट होने से बच गया, परन्तु ग्रफसर के चले जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ग्रौर एस० पी० ने १५७ मुसल-मानों को इकट्ठा किया। उनकी मदद से गांव लूट लिया गया। ३ दिन तक लूट का सामान जैसे धान, चावल. फरनीचर, बतन, छतों के खपरैल, जेवर, एपया-पैसा कपड़ा आदि बराबर गाड़ियों से ढुलता रहा। एक ग्रोर यह अन्धा-धृन्च लूट चल रही थी, दूसरी ग्रोर गिरफ्तारियां भी जारी थीं।

२ प्रक्टूबर सन् ४२ को मुसलमानों का गिरोह दिखाई दिया जिसका नेतृत्व एस० डी० ग्रो० खुद हाथ में रिवाल्वर लिए हुए कर रहे थे। ग्रीर जो जिला मजिस्ट्रेट की ग्राज्ञा के विरुद्ध लाठी ग्रीर मालों से मुसज्जित था। इस जुलूस ने हिन्दुग्रों के बहुत से घान के गोदामों को लूट लिया। इनमें सबसे बड़ा गोदाम श्रीयुत तिकोरीशाह का था, जिसमें १५०७ मन धान था।

बैलूरघाट के २९ हिन्दुझों पर ७५ हजार रुपया सामूहिक जुमौना किया गया। एक-एक भ्राटमी पर दस-दस हजार तक जुर्माना किया गया। केवल एक मुसलमान को छोड़ दिया गया, हालाँकि उसका लड़का बैलूरघाट की घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान देने की बात है कि बैलूर-घाट से भ्रधिक-से-भ्रधिक १५ हजार रुपए का नुकसान हुमा था। इस नुकसान को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। इसके भ्रालावा भ्रालग-भ्रालग व्यक्तियों से बिना किसी कानून-कायदे के, रुपया वसूल किया गया।

#### कलकत्ता

कलकत्ता बंगाल प्रान्त की राजधानी है। यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। इसमें एक मोर जहां मनेक दर्शनीय इमारतें मीर भव्य अट्टालिकायें हैं, वहां कच्ची भोंपड़ियां उनमें रहने वालों की दिरद्वता का प्रदर्शन करती हैं। शिक्षा मीर उद्योग-धन्चों तथा व्यापार-व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण कलकत्ता में राजनैतिक चेतना विशेष रूप से पाई जाती है। इसलिए जब सन् १६४२ का विद्रोह शुरू हुमा तो कलकत्ते में हड़तालें हुई मीर बड़े-बड़े जुलूस निकले। बड़ी संख्य। में जनता शामिल हुई। भनेक मर्तबा जनता पर लाठी-चार्ज किया गया। मन्नु-गैस का प्रयोग भी किया गया। १३, १४ मीर १६

धगस्त को गोलियां चलीं। सरकार के कथनानुसार इन गोली-काण्डों में ३९ मरे धौर १५ घायल हुए। हताहतों की यह संख्या सर्वथा ग़लत है। एक धमरीकन संवादवाता के कथनानुसार १०० धादमी तो केवल १४ धगस्त को ही गोली के शिकार बन गए थे। विद्यार्थियों में धान्दोलन में अच्छा हिस्सा लिया। स्कूल कालेज लम्बे धर्में तक बन्द रहे। इन्हीं दिनों टेलीफोन के तार काटे गए तथा दूसमों का धावागमन रोक दिया गया। फौजी लारियाँ लूट ली गई धौर जला दी गई। डाकखाने बरबाद किये गए तथा लेटर बक्स तोड़े गए। काशी-पुर की तीन जूट मिलों में हड़ताल हो गई। मोटर ड्राइवरों ने भी काम बन्द कर दिया। आनन्दपुर मैटल वक्स तथा उन्डिन एलुमोनियम वक्स ने भी कुछ दिनों के लिए काम बन्द कर दिया।

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ग़ैर कानूनी करार दी गई। बंगाल सिविल प्रोबेशन कमेटी के कांगजात जब्त कर लिये गए तथा कांग्रेस सिविल डिफेंस बोर्ड आफिस की खिड़ कियों को तोड़ डाला गया। शक्ति प्रेस की तीन मशीनों को क्षांत पहुंचाई गई, टाइप इघर-ठघर फेंक दिये गए, पानी के पाइप तोड़ दियें गये शीर प्रेस पर कब्जा कर लिया गया। बहुत-सी दुकान भी पुलिस वालों ने लूटीं। गोलियां इस तरह अन्धाधुन्ध चलाई कि एक सात वर्ष का बच्चा जो अपने मकान के बरामदे में टहल रहा था, तथा एक दूकानदार उनका निशाना बना। बहुत से आदमी घायल हुए जिनमें एक प्रेस का संवाददाना भी था। ६५ वर्ष के एक बुड्ढे को संगान की नोक द्वारा गन्दगी साफ करने के खिए विवश किया गया। अक्तूबर से दिसम्बर तक १५० गिरफ्तारियां की गई जिनमें २० स्त्रियां भी थीं। ९ दिसम्बर सन् १६४२ को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में जुलूस निकाला गया जिसको पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। अबिल भारतीय चर्ला संघ की दूकान तथा श्रिक्त भारतीय ग्राम उद्योग संघ के गोदाम पर पुलिस ने कब्जा कर लिया।

१६ प्रक्तूबर को क्रान्तिकारियों ने विलिगडन हवाई स्टेशन श्रीर धर्मतल्ला स्टेशन पर मोटरों में ग्रागलगा दी तथा ५-१२-४२ को नीमतल्ला म दूकान-दारों पर विस्फोट बमों का प्रयोग किया गया। ६-१२-४२ को बालीगंज श्रादि स्थानों पर दूकानदारों को रोक लिया। चार श्रादमियों ने सियालदा में ड्राइवर से खाबी छीनकर बस को स्टार्ट कर दिया श्रीर स्वयं नीचे उतर गये। यह बस कासेज स्ट्रीट के पास किसी बूसरी कार से जाकर टकरा गई। गरियाहट्टा में एक कार जला दी गई। ५-१०-४२ को ट्रेन का एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा, जो सियालदा से गुलुई जा रहा था, नष्ट कर दिया गया ५-१२-४२ को १९ श्राद-

. मियों ने बीठ एन० ग्रार० के बुसकुरिया स्टेशन पर बमों का प्रयोग किया तथा स्टेशन के सब कागजात जला दिये । ३०-१०-४२ को बहू बाजार में एक एक्सा-साइज की दूकान पर बम फेंका गया । २१-१२-४२ को भवानीपुर में विदेशी शराब की दूकान पर बम फेंके गये। २१-१२-४२ को कुछ बम स्टाक-एक्सचेंज पर फूटे।

## मुरशिशबाद

बलदंगा और नाजीनगर के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। अजीमगंज सिटी रेलवे स्टेशन पर म्नाकमण किया गया तथा उसे क्षिति पहुंचाई गई। इसी प्रकार की घटना को बेलडेंग्स स्टेशन पर हुई। रामवारा, पटिका-बेरी और रुकनपुरा के डाकखाने जला दिये गए। पटकाबेरी में टेलीग्राफ के दफ्तर को नष्ट कर दिया गया। एक गांजे की दूकान को भी बरबाद कर दिया गया। नासीपुर के बुकिंग दफ्तर को नष्ट कर दिया गया। कासिम बाजार से दहरनपुर जाने वाली गाड़ी का एक सेकेंड क्लास का डिब्बा जला दिया गया। दरहनपुर सिलटेकनो को जला दिया गया। जंगीपुर म्युनिसिपल हाउस को नष्ट कर दिया गया। राजगंज और सैदाबाद के बीच लेटरबक्स जला दिये गए।

गंकर के एक कांग्रेस-कार्यकर्ता की सब चल सम्पत्ति जब्त कर ली गई। ९ सितम्बर को जुलूस में सम्मिलित लगभग ६० व्यक्तियों को हरीशमपुर में गिरफ्तार किया गया धौर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। बरहपुर के मकान के निवासियों को जिसमें स्त्रियाँ भी थीं, घायल किया गया। बलगा में ४,००० ६० सामूहिक जुर्माना किया गया।

## नदिया

गिरफ्तारियां

९८

रामाघाट टेलीग्राफ भीर टेखीफोन के तार काट दिये गए। पलासी भीर कुश्तियाँ में भी टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। कुष्णनगर रेलवे स्टेशन के लैम्प तोड़ दिये गए। कुष्णनगर की लोकल ट्रेन के चार फस्ट क्लास तथा सैकेंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए। इसी गाड़ी का एक फस्ट क्लास का डिब्बा बाद में और जला दिया गया। मुरगचा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया। और उसके सब काग्रजात जला दिये गए। रामनाघाट इवेकुएशन रिलीफ सेन्टर की छतें जलाकर राख कर दी गई। कुष्ण नगर के एक जुलूस पर तथा एक सभा पर लाठी-चार्ज किया गया। जिसमें बहुत से भादिमयों को चोटें भाई। नवद्वीप के सात कमिश्नरों ने स्तीफे दे दिए।

#### ढाका

कई दिनों तक ढाका में तथा जिले के प्रत्य स्थानों में हड़तालें रही

बहुत-सी सभायें हुई तथा जुलूस निकाले गये। विद्यार्थियों ने स्कूल कालज छोड़ दिए। ढाकेश्वरी चिरंजन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल में हड़तालें की गई। नारियागंज की सिविल तथा क्रिमिनल कचहरियों पर पिकेटिंग की गई। ढाका सेन्टर व घिलल भारतीय चर्ला संघ घौर रायपुर के प्रिस्तिल भारतीय चर्ला संघ पर कब्जा कर लिया गया।

ढाका की सड़कें रोक दी गईं। दयागंज में रेल रोक ली गईं भी शरेलवे के सामान को क्षति पहुंचाई गई। ढाका—निरयागंज की लाइन की पट-रियां उखाड़ दी गईं तथा दोनों शहरों के बीच कुछ दिन के लिए भ्रामदोरफ्त के साधन नष्ट कर दिये गए। कन्दरिया रेलवे स्टेशन पर भ्राफ्रमण किया गया भीर वहां के कागजात जला दिये गए भीर स्टेशन जाने वाली सड़क को रोक दिया गया। ढाका के टेलीग्राफ़ तार काट दिये गए भीर टेलीफोन स्विच बोर्ड में भ्राग लगा दी गई। भरमीना टोला के टेलीफोन के स्विचबोर्ड को जला दिया गया। साइकलों के रिजस्ट्रशन नम्बर हटा दिए गए भीर मुशिया गंज में टेलीग्राफ के तारों को काट दिया गया। भ्रोटपारा तथा के निगसन तार काट दिये गए।

ढाका के एक भूसा गोदाम को, जिसमें फौज के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था, नष्ट कर दिया गया। दोलिया की नहर में एक मोटर फेंक दी गई और फौज तथा जल-सेना के गोदाम को क्षिति पहुंचाई गई। ढाका में एक ए० ग्राइ० पी० की इमारत को नष्ट कर दिया गया। मुंसिफ की कचहरी पर ग्राक्रमण किया गया ग्रीर कागजात जला दिये गए। फौज के लिए जमा किए हुए भूसे में ग्रांग लगा दी गई तथा गवनं मेन्ट के कताई के कारखाने में चर्ली ग्रीर सूत ग्रादि को क्षिति पहुंचाई गई। ढाका के कालेजिएट स्कूल के कागजात जला दिये गए ग्रीर साइंस के यंत्रों को क्षिति पहुंचाई गई। सी० बाई० डी० इन्स्पेक्टर के मकान पर, एस० बाई० के मकान पर, बैरक्स पर, काजीताला पर, ढाका के कोतवाली थानों पर, सुतरापुर के एस० ग्राई० के क्वाटर पर, गन्धरिया हवलदार के क्वाटर पर, ढाका के नरेगंदी थाने पर, जोनरुन रोड के एक रेस्टरां पर बम विस्फोट हुए।

१३ ग्रगस्त को सखारी बाजार में कई जगह गोलियां चलीं, जिससे एक मरा, कई घायल, मुंसिफ की श्रदालत के सामने दो सिपाही घायल, ६ बार गोलियाँ चलीं, बहुत से घायल हुए, एक मरा। १५ ग्रगस्त को सादरघाट पर एक मरा। ग्रग्नेडहेड में एक मरा, ७ घायल जिनमें तीन मरे। १५ सितम्बर तालटोला में तीन मरे ग्रीर एक घायल। २२ सितम्बर को नवाबगंज में ५ बार गोली चली जिससे दो मरे श्रीर ६ घायल हुए। एक सिपाही फीरन ही मर गया श्रीर एक बाद में मरा।

#### तिपरा

गिरफ्तारियां १७०, जिनमें १६ स्त्रियां भी सम्मिलित थीं।

तिपरा म्युनिसिपैलिटी को गवनंमेन्ट ने श्रपने हाथ में ले लिया। चान्द-पुर में दो ए० श्रार० पी० पोस्ट नष्ट कर दिय गए। कोमाइल इनकम टैक्स दफ्तर पर श्राफ्रमण किया गया तथा इक्राहीमपुर डेट सेटिलमेन्ट बोर्ड श्रीर नर-सिंह पोस्ट श्राफिस श्रादि के भी कागजात जला दिये गए। इक्राहीम यूनियन बोर्ड श्रीर बुरचंगा पोस्ट श्राफिस के कागजात जला दिये गए। राजपुर पोस्ट श्राफिस में भी यही नाटक खेला गया। पगमर, लक्ष्मी श्रीर लमाई के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। कालीताला श्रार दुर्गापुरा पोस्ट श्राफिस भी नष्ट कर दिया गया। खेरा पोस्ट श्राफिस का एक लेटर बाक्स गायब कर दिया गया। दुर्गापुर यूनियन बोर्ड, श्राफिस को नष्ट कर दिया गया। १४ नवम्बर को पुलिस स्टेशन चान्दाग्राम के निलाखी फौजी हवाई श्रइंड को भी नष्ट कर दिया गया। इस जगह की जनता पर छ: सौ रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### सिलहट

२५ घगस्त से १५ सितम्बर तक ६९७ मुख्तार श्रोर वकीलों ने धपना काम बन्द कर दिया। इसके पश्चात् दो हजार मुहरिरों ने भी मुख्तारों और वकीलों का साथ दिया। ३१ घगस्त को सिलहट के पोस्ट तथा इनकम टैक्स श्राफिस और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग घाफिस पर घाक्रमण किया गया और उसके काग्जात जला दिये गए। सुमानगंज की कचहरी में भी ऐसा ही किया गया। कुलोरा थाने श्रोर विश्वनाथ थाने में मय सब इन्स्पेक्टर के मकान के लथा बेनी बाज़ार के पोस्ट आफिस में आग लगा दी गई। कितनी ही जगह के लेटरबक्स भी जला दिये गए। टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। तार के खम्बे गिरा दिए गए। सिलहट रेलवे प्लेटफाम पर एक पेट्रोल का तथा दूसरा फौज के लिए खाद्य-पदार्थों से भरा रेल का डिज्बा जला दिया गया। एक गोरे सिपाही को भी जो वहाँ पर तैनात था जला दिया गया। रेलवे पटिरयों के हट जाने से ९ डिज्बे गिर पड़े। फौज के लिए जमा भूसे में धौर एक बाँस के पुल में घाग लगा दी गई। तमाम जिले में 'भारत छोड़ो' घादि के २० हजार इश्तहार बाँटे गए। लगभग १०० मौलवी जनता में हिन्दू-मुस्लम एकता का प्रचार करने के लिए नियुक्त किये गए। इस कार्य में सिलहट की जमैयतुल-

उलमा काफी हाय बटा रही थी। ६० स्वराज्य पंचायतें स्थापित की गईं। इन पंचायतों में सब क्रापसी भगड़े भीर मुकदमें तय होते थे।

## फरीदपुर

पलांस से बुदरानगर तक सब टेलीग्राफ के तार काट दिएगए। बसन्तपुर रेखवे स्टेशन नष्ट कर दिया गया। राधागंज ग्रीर बीजःपुर के स्टेशन पर ग्राक्रमण किया गया ग्रीर वहां के काग्जात जला दिए। मंगा में कुछ ग्राफिसरों ने मुसलमानों को कांग्रेस कार्यकर्तात्रों के खिलाफ भड़का कर हिन्दुग्रों के मकान लुटवा दिए। बोलीताला के पास दादाई रेलवे स्टेशन के कुछ भाग में ग्राग लगा दी गई। जिलास्कूल फरीदपुर के हेड मास्टर के ग्राफिस में ग्राग लगा दी गई तथा सेटिलमेन्ट आफिस के काग्जात भी जला दिये गए।

#### मेमनसिंह

गिरफ्तारियाँ:

888

मेमनसिंह के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। रेल की पटरी उखाड़ दी गई तथा नीलगंज में रेल के स्लीपर जला दिये गए। नेत्रकोण के रेल वे टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। किशोरीगंज में भी ऐसा ही किया गया। नीलगंज डाकखाने के डाक के थैले छीन लिये गए। एक एक्साइज की दूकान पर कब्जा कर लिया गया ग्रीर मेमनसिंह में भूसे के गोदीम में श्राग लगा दी गई। सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स के दफ्तरों पर भी ग्राक्रमण किया गया। तांगिल सिविल कोर्ट तथा सब इंस्पेक्टर के मकान में श्राग लगा दी गई। रायर बाजार तथा अथरबरी के बाजार लूट लियेगए। म्यूनिसिपल बोर्ड भ्राठ किमक्तरों ने इस्तीफ दे दिए श्रीर कई वकीलों ने श्रपनी वकालत बन्द कर दी।

रायर बाजार के सरकारी बाजार की लूट के परिणामस्वरूप जब पुलिस ने गोलियाँ चलाईं तो तीन श्रादमी मारे गये तथा श्रयराबरी बाजार की लूट के सिलसिले में पुलिस की ग्रथाधुन्घ गोलियों से सौ ग्रादमी घायल हुए।

## राजशाही

नौगांव पोस्ट घ्राफिस जला दिया गया और बोलिया थाने पर घ्राक-मण किया गया। एक चावल के गोदान में घ्राग लगा दी गई। घ्रवादपुर सरकारी बाजार तथा गजलीबाजार लूट लिये गए। कासिबबरी पर घ्राकमण किया गया।

राजेश म्युनिसिपैलिटी के ७ किमश्नरों ने इस्तीफा दे दिया।

## दीनापुर

बैलूरघाट में टेलीग्राफ के तार काटे गये। यूनियन बोर्ड, सिविल कोर्ट, बहुत सी एक्ससाइज की दूकानें, सब राजस्ट्री ग्राफिस, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक ग्रादि स्थान जला दिये गए तथा नष्ट कर दिये गए।

नोट:—इसका विस्तृत वर्णन एक दूसरे स्थान पर दिया गया है। वहा की रहने वाली जनता ने सब रिजस्ट्रार पर एक हजार रुपया तथा धॉनरेरी मस्जिस्ट्रेट पर दो सौ रुपया जुर्माना किया।

## रं गपुर

पारवतीपुर-कठियार रेलवे की पटरियां उखाड़ दो गई जिससे कि एक रेलगाड़ी उलट गई। पारवतीपुर में मीलों |तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गई । स्टेशन पर भ्राक्रमण किया गया भ्रीर सिलीपर जला दिये गए। रंगिया-पुर स्टेशन की इमारत तथा क्वार्टर गय सामान के जला दिए गए भ्रीर दो जोड़ी रेल को पटरियां उखाड़ दी गई । माईहाटे पर चौथाई मील रेल की पटरी उखाड़ दी गई । सहसपुर से चन्दाई कोना तक तथा धूपचांसी तथा सर-पुर के टलीग्राफ के तार काट दिये गए । मोलपुर परे की रेलवे स्टेशन पर फस्टें तथा सेकंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए।

## जलपाईगुरी

कुमार ग्रामदुन्नार पोस्ट त्राफिस और तहसील ग्राफिस पर हुए ग्राक्रमण के सिलसिले में मारवाड़ियों की बन्दूकों का लाइसेन्स जब्त कर लिया गया।

## दारजिलिंग

गिरफ्तारियां :

38

द सितम्बर को सिलीगुरी में गोलीकांड हुए।

## वर्दमान

गिरफ्तारियां: १७४ सामूहिक जुर्माना ४४,४०० कालंस रेलवे स्टेशन ग्रीर जमालुरगंज रेलवे स्टेशन, जमालपुर की देशी शराब ग्रीर गांजे की दूकानें, बमनी की देशी शराब तथा एक्साइज की दूकानें, कलना सिविलकोर्ट, बेगराई इवेकुएशन के दो मकान तथा बर्दवान का डाक बंगला, जमालपुर थाने के काग्जात और सामान, सागरी के इवेकुएशन कैम्प की सात छतें, कुसुमग्राम का डाक बंगला, बंकापुर का डी॰ एस० ग्राफिस ग्रीर उकरिद डी० एस० बी० ग्राफिस ग्रीद को लूट लिया गया, नष्ट

कर दिया गया ग्रथवा जलाकर खाक कर दिया गया। जमालपुर में एक बन्दूक पकड़ी गई। बंकपुरी ग्रीर उरीद यूनियनबोर्डों के दफ्तरों तथा मल्दानागर और सैठपुर की एक्साइज की दूकानों ग्रीर कनीपुर में देशी शराब की दूकानों को जला दिया गया।

१।१०।४२ को गुसखुरा रेलवे स्टेशन के पास एक अंग्रेज टामी ने एक किसान को गोली से मार दिया जो कि सीर लेने जा रहा था।

#### हावड़ा

बन्तरा के टेलीफोन भ्रीर बिजली के तार काटे गए भ्रीर हावड़ा बंस-घाट के ट्राम रोक दिये गए । बेमगची भ्रीर बेबघिचया रेलवे स्टेशनो पर टेलीग्राफ के तारों को कई जगह से काट दिया गया । कोलवरी में ट्रमट्रोली नष्ट कर दी गई भ्रीर पंचनताली सड़क रोक दी गई। शानपुर पोस्ट भ्राफिस थूस्टरोड पोस्ट ग्राफिस तथा जिंगार पोस्ट ग्राफिस के काग्रजात स्टैम्प सहित जला दिये गए।

भौसागर रेलवे लाईन की पटिरियां उखाड़ दी गई स्रौर यह कोशिश की गई कि वृन्दाबन पुर की बी० डी० रेलवे की पटिरियां उखाड़ दी जायं। कन्जाकुर स्रौर मनोवर यूनियन बोर्डों के काग्रजात, रशनावाद यूनियन बोर्ड स्राफिस, बिलिसतोर का डाक बंगला, चन्द्र स्रौर स्रलुनी के मिलिट्री आवष्यर-वेशन कैम्प स्रौर कंचकी वायुदर्शक यंत्र, विश्वनपुर हवाई झड्डे की दो छत, सोना मुखी, चन्द्रा स्रौर गंगाजल हाटी में एक्साइज की दूकान तथा सेलबोनी, केदामधाटी और कनोहापुर स्रादि जगहों में एक्साइज की दूकानें, दोबीपुर, तोतालचिटी, ज्योडा, बिनू, करासाल, सिलमपुर, विवरद का बनूनियां धादि जगहों में एक्साइज की दूकानें, बेनुनिया का डाक बंगला स्रौर स्रकुई का डाक का थैला स्रादि जला दिये गए, नष्ट कर दिये गए सथवा लूट लिये गए।

२१ ग्रगस्त को उलूबिरया में एक सभा पर गोली चलाई गई। हावड़ा की जूट मिल ग्रीर अनेक कम्पनियों में हड़तालें हुई। बिठूर ग्रीर वादलनिरयापुर की यूनियन बोर्डी को सरकार ने भ्रपने हाथ में ले लिया।

हुगली

गिरपतारियां :

प्रद्र

कई जगह टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। मार्टिन एन्ड को० तथा एन्ड को रेलवे के चम्पादंगा ग्रीर सोमड़ा ग्रीर हेवान के बीच रेल की यटरियां उप्लाड़ दी गईं जिससे दो दिन तक रेलों का चलना बन्द होगया। ई० माई० मार० की कुछ लाइनों पर के लकड़ी के तस्ते भादि हटा दिये गए। दा डिब्बे बिलकुल जला दिये गए भ्रोर कई रेल के डिब्बों को बड़ी क्षिति पहुंचाई गई। स्टेशनों पर लैम्प तोड़ दिये गए भ्रोर पटरियां उखाड़ दी गई। वोनेही-कटवा के तीन पुल तोड़ दिये गए। आरामबाग खासमहल भीर वालीखास महल के दफ्तर जिसमें जिले के सब खास महलों के कागजात रखे थे, नष्ट कर दिये गए।

शिरोफुल के बाजार से सिपाहियों के लिए खाने का जो सामान जा रहा था, रोक दिया गया। चान्दीताल भ्रौर भंडरीहाटी तथा कमर पुकारी में इवकुएशन कमा भ्रौर कुली का मिलिटी भ्राबजरवेशन पास्ट नष्ट कर दिये गए।

बांदा गंज कृष्णनगर तथा गोहाटी, ध्रारामबाग, परसराम, पुरसराम-पुर की एक्साइज की दूकानों का समस्त सामान जला दिया गया। कुमारपुकार भीर श्रहमदपुर के डाकबंगले को सब सामान सहित नष्ट कर दिया गया। देवखादा श्रीर धनियाकांदा पोस्ट ग्राफिस जला दिया गया। पटुल पोस्ट आफिस भी बरबाद कर दिया गया। १६ बार टेलीग्राफ के तार काटे गए। धनेक स्थानों पर डाक के थैले नष्ट कर दिये गए।

बेंची में यूनियन बोर्ड के कागजात और म्राफिस को नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार लगभग एक दर्जन यूनियन बोर्डों के कागजात जला दिये गए। एक दर्जन से म्राधिक स्थानों के पोस्ट म्राफिसों को बड़ीक्षाति पहुंचाई गई और उनके कागजात नष्ट कर दिये गए।

हुगली जिला कांग्रेस कमेटी श्राफिस, सिरामपुर भीर एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता के मकान पर, जिनको गवर्नमेंट ने भपने अधिकार में कर लिया था, जनता ने पुनः कब्जा कर लिया। धारामबाग की पुलिस ने वारो दगल के सागर कुटीर, कांग्रेस कैम्प में ताला लगा दिया था। जुलूस ने तालों को तोड़ दिया भीर भपनी राष्ट्रीय संस्था पर कब्जा कर लिया। एक लारी, को जिसमें चावल भरा हुआ था. जनता ने गंगा कटवा रोड पर पकड़ लिया।

नयापुर के ४० मकान-मालिकों को पुलिस ने बहुत भ्रापमानित किया तथा ३५ को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा।

कई म्युनिसिपल कमेटियों के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये । यूनियन बोर्डों के सदस्यों ने भी इस्तीफं दे दिये ।

३०-१०-४२ को जनता ने चम्पार्थांगा बाजार पर आक्रमण किया। कुछ सामान लूट लिया ध्रीर कुछ नष्ट कर दिया। सूचना मिलने पर फौरन ही वहाँ पुलिस आई ध्रीर उसने जन-समूह पर गोली चलाना शुरू कर दिया जिससे तीन व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से जरूनी हुए।

## मद्रास में विद्रोह

मद्रास प्रान्त में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का करीब करीब सारा ही दिक्षणी हिस्सा शामिल है और देशी रियासतों को छोड़कर इसका क्षेत्रफल १,२४,३६३ वर्गमील है। काफी धर्से से इस प्रान्त की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें करीब == प्रतिशत हिन्दू, ७ प्रतिशत मुसलमान तथा ३= प्रतिशत ईसाई हैं। ध्रन्य जातियों की तादाद बहुत थोड़ी है। धाबादी का ज्यादातर हिस्सा द्राविड़ नस्ल का है और यहां द्राविड़ भाषाएँ ही बोली जाती हैं। करीब १,६०,००,००० ग्रादमी तामिल बोलते हैं और १,००,००,००० ग्रादमी तैस्त्रम् । कुल आबादी में से करीब ४० प्रतिशत मलयालम । इस प्रकार हम देखते हैं कि मद्रास प्रान्त में न केवल बहत सी भाषाएँ प्रचलित हैं, बल्कि वहां अनेक जातियाँ भी बसी हुई हैं। इस कारण प्रान्त में तरह तरह की सामाजिक और श्राधिक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। यहां दो भिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ ग्रीर उसके फलस्वरूप एक नई संस्कृति पैदा हुई। द्राविड़ों की प्राचीन संस्कृति ने धार्य-संस्कृति की बहुत-सी बातों को घपना लिया है, लेकिन उसमें अपनी विशेषताएं काफी मात्रा में मौजूद हैं। हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि संस्कृति के मामले में मद्रास सारे हिन्दुस्तान का ग्रगुग्रा है।

इस प्रान्त के लोग ग्राम तौर पर हमेशा हुकूमत के बफादार रहे हैं।
गोरखों के समान ही मद्रासियों ने ग्रंग्रेजी सरकार को मदद दी है; किन्तु मद्रासियों को हम दुनिया के नागरिक भी कह सकते हैं। उनमें प्रान्तीयता की संकुबित भावनाएँ नहीं पाई जातीं। यही कारण है कि मद्रासी लोग दुनिया के हर
हिस्से में फैले हुए हैं। वे कहीं भी ग्रपने-ग्रापको अजनवी-सा महसूस नहीं करते
तथा ग्रपने को सभी प्रकार की परिस्थितियों के ग्रनुकूल बना छेते हैं। वे पक्के
व्यक्तिवादी होते हैं। भावना-प्रधान होने के बजाय वे बुद्धिवादी ग्रधिक हैं।
यह उनका बड़ा गुण है, क्योंकि इसकी वज़ह से उनमें ग्रपने विचारों ग्रीर
विश्वासों के लिए लड़ने की ताकत, हिम्मत ग्रीर दृढ़ता ग्राती है। जब कभी
राष्ट्र ने ग्राजादी की लड़ाई शुरू की है, मद्रास ने उसमें काफी शानदार हिस्सा

लिया है। समय-समय पर उन्होंने ग्रंग्रेजी हुकूमत को काफी जोर का धक्का पहुंचाया है।

कांग्रेस के नेतान्नों की गिरफ्तारी की ख़बर पहुंचते ही सारे मद्रास प्रांत में तहलका मच गया। लोगों के दिल रोष से भर गये। लेकिन मद्रासी उताबले नहीं होते, म्रहिसा के सिद्धान्त पर बड़ी दृढ़ता के साथ दे टिके रहे। जगह-जगह हड़तालें की गईं और जुलूस निकाले गए और जनता ने बड़ी हिम्मत के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से भ्रपना विरोध प्रदिशत किया। भ्रवश्य ही कुछ जोशीले नौजवानों ने लूट और विध्वंस के काम भी कई जगह कर डाले।

अन्य सूबों की तरह मद्रास में भी नौकरशाही ने कठोर दमन-चक्र चलाया। रामनद भीर देवकोट में निरपराध जनता पर नृशंस भ्रत्याचार किए गए। मलावार की पुलिस ने इस दिशा में खूब नाम कमाया। शायद इसीलिए सूबे में अनेक स्थानों पर आन्दोलन का दमन करने के लिए उसे भेजा गया।

ग्राजाद ख्यालात के बहुत से न्यायाधीशों ने पुलिस की ज्यादितयों की कठोर शब्दों में निन्दा की । चित्तूर के डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज ने भारत-रक्षा नियम ४६ के मातहत जारी किया । मिजस्ट्रेट का हुक्म नाजायज करार दिया । इसी प्रकार हाईकोर्ट के जजों ने उन बहुत से आदिमयों को रिहा कर दिया जिनको स्थानीय ग्रीधकारियों ने फूठ-मूठ गिरफ्तार कर लिया था । मदुरा के डिस्ट्रिक्ट जज ने १३ मार्च १९४३ को सिटी मिजिस्ट्रेट के मिहीने की सख्त सजा के हुक्म को रह्करके श्री के० एस० संकरन को रिहा कर दिया । ऐसे और भी ग्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । इनसे पता चलता है कि नौकरशाही ने उन दिनों ग्रपने पिधकारों का मनमाना दुष्पयोग किया । छेकिन भाजादी की दीवानी जनता भला ऐसे जुल्मों से कभी दब सकती थी ? बाब-जूद सब ग्रत्याचारों के उसने हिम्मत न हारी भीर लगातार कई महीनों तक भी भाजादी की बहादराना लड़ाई को जारी रखा ।

मद्रास प्रान्त को कांग्रेस-विधान में तीन भागों में विभाजित किया गया है। उसके धनुसार भ्रान्ध, केरल भीर तामिलनाड भ्रलग प्रान्त माने जाते हैं। सन् १९४२ के विद्रोह में इन प्रान्तों ने क्या हिस्सा लिया, इसका भ्रलग-म्रलग विवरण मागे दिया जाता है।

## श्रांघ्

ग्रांष् के लोग स्वभाव से ही बड़े स्वतंत्रता-प्रिय भीर देश-भक्त हैं। यहाँ के किसानों के दिलों में भ्रपनी मातृभूमि के प्रति विश्लेष श्रनुराग है। दूसरे भां भ्रके कांग्रेसी कार्यकर्ता संगठन-कार्य में बहुत कुशस है, उन्होंने सारी जनता को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी की पुकार पर सब कुछ बलिदान कर देने का तैयार किया है। उन दिनों शत्रु के ग्राक्रमण का खतरा भी ग्रांध्र वालों के लिए कम न था। १९४२ की ग्रंपेल के शुरू में ही कोकनाडा ग्रौर विजगापट्टम जापानी बमबारी के शिकार बने। खतरे की उस घड़ी में सरकारी ग्रफसरों तथा राव बहादुरों ग्रौर खाँ साहिबों का सारा मजमा जनता को ग्ररक्षित भीर ग्रसहाय ग्रवस्था में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। जनता ने उस समय यह साफ तौर पर महसूस किया कि केवल राष्ट्रीय सरकार ही शत्रु के ग्राक्रमणों से ग्रपनी रक्षा का इन्तजाम कर सकती है। इस कारण भी ग्रगस्त-ग्रान्दो-लन सारे ग्रांध्र प्राग्त में बड़े जोरों के साथ चला।

यू० पी० की हैलेट सरकार का तरह मद्रास की रूथरफोर्ड हुकूमत भी दमन की जबरदस्त हामी थी। वह ग्राजादी की माँग करने वाले हिन्दुस्तानियों को कुचल डालना चाहती थी। सारे मद्रास में भयंकर दमन का बोल-बाला रहा, हालांकि सर टॉमस रूथरफोर्ड के बिहार चले जाने की वजह से वहाँ युक्तप्रान्त जैसे नृशंस घीर पाशविक जुल्म शायद न हो सके । किंतु दमन प्रपना मक्सद पूरा न कर सका। जनता का उत्साह ग्रीर जोश दिन-पर-दिन बढ़ता गया। किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाग्नों ग्नादि सभी ने देश की पुकार पर ग्रपनी बहादुराना लड़ाई जारी रखी। ग्रांध्र के वीर सपूर्तों ग्रीर देवियों की साहस-भरी कहानी ग्रगस्त सन् ४२ की ग्रनेक ग्रमर घटनाभी में भ्रपना खास स्थान रखती है। यद्यपि भ्रांध्रमें डा॰ पट्टाभिसीतारामैया को छोड़-कर कोई चोटी का नेता नहीं है। किन्तु, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, भांध्रके कांग्रेस-कार्यकर्त्ता संगठन-शक्ति भीर भावसी सहयोग के लिए सारे देश में प्रसिद्ध हैं। गंतूर जिले के निदबरोल स्थान में प्रो० रंगा का 'समर स्कूल' है, जो हर साल कम-से-कम २०० उल्साही नौजवानों को देश की ग्राजादी की लड़ाई के लिए मैदानेजंग में मेजता है। श्रांध्रमें किसानों का जबरदस्त संगठन है। यही कारण है कि बम्बई में देश के पूज्य नेताओं के गिरफ्तार होते ही भांध्र में वह विशाल तुफाव उठा जिसने नौकरशाही को जड़से हिला दिया । धनेक दिन तक, बल्कि यों कहिए, कई महीनों तक, जनता के उस जोशीले धान्दोलन की बदौलत सूबे के कई हिस्सों में ग्रंग्रेजी सत्ता चूर-चूर होकर विल-कुल खत्म हो गई।

श्रांध्र में विशाल जलूस निकाले गए, जगह-जगह ध्राम सभाएँ हुई धौर तरह-तरह के जोशीले प्रदर्शन हुए । किंतु जब समभाने-बुभाने के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहा तो कुछ हिस्सों में दमन का जवाब जनता ने हिंसात्मक तरीकों से दिया। मि॰ चिंचल यूरोप में शत्रु के युद्ध-प्रयत्नों को तहस-नहस कर डालने को भड़का रहे थे। जनता ने ग्रपने देश के अन्दर ठीक वही काम शुरू कर दिया। फौजी भर्ती का विरोध किया गया, करबन्दी ग्रान्दोखन चलाया गया भौर हुकूमत हारा लगाई पाबन्दियों को खुले रूप में तोड़ा गया। इसके अलावा टेलीग्राफ भौर टेलीफोन के तार काट डाले गए, रेलवे स्टेशनों को फूँक दिया गया; पटरियाँ उखाड़ डाली गईं, तथा डाकखानों, ग्रारामगृहों मादि में भी ग्राग लगा दी गई। तीन महीनों की सरगिमयों के बाद तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ धीमी पड़ गईं। सन् १९४३ में पिकेटिंग का बोल-बाला रहा। खुशी की बात यह है कि कोई सरकारी ग्रफसर या जनता का श्रादमी हिंसा का शिकार नहीं हम्रा।

आन्ध्र में तोड़-फोड़ के काम ब्यापक रूप में हुए। १७ से मधिक रेलवे स्टेशन फूंक दिए गये। कई स्थानों पर रेल की पटरियाँ उलाड़ दी गईं। किन्तु इससे किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। मद्रास और बैजवाड़ा के बीच करीब हफ्ते भर तक तथा नरसापुर भीर नीड़दबोल के बीच करीब दस-बारह रोज तक गाड़ी बन्द रही। भकीडू भीर मीमावरम के बीच खुले तौर से करीब १ मील तक पटरी भी उलाड़ डाली गई थी। फौजी गाड़ियाँ भी गिराई गईं। तार काटने का काम सभी ज़िलों में करीब १ ५०० जगह हुआ। ऐलोर में भ्राम सभा में पहले नोटिस देकर स्वयं सेवकों ने तार काटे। कई जगह डाक-

घर धारामगृह तथा पुलिस के रेकार्ड ग्रादि फूँक दिए गए । भीमावरम् में सब-रिजस्ट्रार का दफ्तर, पुलिस लाइन, तथा डी० एस० पी० का दफ्तर जला दिया गया तथा तनकू में डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ कोर्ट के रेकार्ड जलाए गए । गंतूर जिले के ग्रंगोल हालुके में कनुपर्ती के नमक क्षेत्र पर हमला बोला गया। धनंत में सरकारी कालिज की लेबोरेटरी में आग लगा दी गई जिससे करीब ५००००) रु० का नुकसान हुआ।

श्राजादी के इस जंग में श्रान्ध्र के विद्यार्थियों ने बड़े उासाह के साथ हिस्सा लिया। करीब-करीब सभी कालेजों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई। कई जगह तो लगातार महीनों तक संस्थाएं बन्द कर देनी पड़ीं। १०० से ऊपर विद्यार्थियों ने कालेजों का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया।

पश्चिमी गोदावरी ग्रोर गंतूर के जिलों में आन्दोलन का जोर सबसे ग्रिंघिक रहा। गंतूर में प्रतिबन्धों के बावजूद हड़ताल, जुलूस ग्रोर सभाग्रों का आयोजन किया गया तथा कचहरी, थाने ग्रादि सरकारी इमारतों पर हमले किये गए। मुन्सफी, पुलिस-स्टेशन और तमाम सरकारी दफ्तरों पर जनता का कब्जा हो गया। १२ ग्रगस्त को देहाती इलाके में सरकारी हुकूमत का बिलकुल खातमा ही हो गया ग्रोर वहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम करने की कोशिशें की गईं।

जनता के विशाल समूह ने बयात तालुक के सदर मुकाम धीर सबोर्डि-नेट जज के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, छेकिन जल्दी ही रिजर्व पुलिस खुला ली गई धीर उसने इन मुकामों को वापस छीन लिया।

ग्रांध्र यूनिवर्सिटी के पदवी दान-समारोह के मौके पर गवर्नर खुद गन्तर याने वाले थे। इस सिलसिल में सावधानी के तौर पर पुलिस ने १० दिसम्बर की रात को ही जनता के खास-खास नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जनता की भावना इस प्रकार दबने वाली नहां थी। उसने तिनवेली-गन्तूर रेलवे लाइन को कई जगह से उखाड़ डाला, जिससे गवर्नर को मजबूर होकर बंजवाड़ा गन्तूर लाइन से ग्राना पड़ा। जगह-जगह काले मंडे लगाए गए। स्टेशन पर यूनिवर्सिटी में भी काले झंडों का प्रदर्शन किया गया। त्रावणकोर की महारानी को इस अवसर पर भाषण देने के लिए खास धनुरोध करके बुलाया गया था, लेकिन गवर्नर का जैसा स्वागत हुआ, उसको देखते हुए ऐन मौके पर महारानी का प्रोग्राम बदल दिया गया। इस चान्सलर ने ही महारानी का भाषण पढ़कर सुनाया। इससे नौजवानों में भारी रोष फैल गया। गन्तूर की कुछ फीजी इमारतें तथा राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे का कुछ

हिस्सा लागों ने जलाकर खाक कर डाला। भ्रान्ध्र के लोगों पर १।। लाख रुपए से भी ज्यादा सामूहिक जुर्माना थोपा गया। इसका तीन चौथाई हिस्सा भ्रकेले गन्तूर जिले पर पड़ा।

पश्चिम गोदावरी के जिलों में ४५५ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से १०० को तो रिहा कर दिया गया, ४५ नजरबन्द रहे तथा ३१० को सजाएँ मिलीं। कम्युनिस्टों की संख्या दिण्डतों में २० तथा नजरबन्दों में ६ थी। दो व्यक्तियों ने जेल में और ४ ने जेल से बाहर अपने प्राणों की आहुति दी। २ फरार हो गए। करीब ४० मनुष्यों के बैतें लगीं जिनमें से कइयों को तो ४६ प्रहार तक सहने पड़े। एक हरिजन विद्यार्थी कोड़ों की मार से बेहोश होकर गिर पड़ा। ६६५०) ६० व्यक्तिगत और २६४५००) ६० सामूहिक जुर्माना किया गया। ६ रेलवे स्टेशन, ५ सरकारी दफ्तर, १ शराब की भट्टी तथा १ जमीदार का थाना फंक दिए गए।

ऐलोर में कई स्थानों पर खुले स्नाम स्रांध्न सरकुलर पढ़ा गया। टेलीग्राफ स्नौर टेलीफोन के तार काट डाले गए, दफा १४४ और ५६ को बेथड़क तोड़ा गया तथा फ़ौज की हजार कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय भंडा फहराया गया। भीम। वरम् में रेवेन्यू डिवीजनल भ्रांफिस पर तिरंगा लहराया गया श्रीर श्रफसर को भंडे की सलामी देने तथा जनता के साथ श्राम जुलूम में शामिल होने को मजबर किया गया।

नेताश्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए देहातियों के एक मज़में ने रेवेन्यू डिवीजनल श्रॉफिस की घर लिया श्रौर पुलिस की घमकियों के बावजूद वहाँ से हटने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने गोलियाँ चलाई श्रौर ४ होतहार सपूतों ने हँसते-हँसते ग्राने प्राणों की श्राहृति दे दी। बहुत से लोग घायल हो गए। जिस डाक्टर ने उनका इलाज करके श्रपना नैतिक फर्ज ग्रदा करने की हिम्मत की, उस पर श्रदालत में मुकदमा चलाया गया।

भनेकों कस्बों में मुकश्मिल हड़ताल रखी गई ग्रीर विद्यार्थियों ने स्कूल कालेजों से मुँह मोड़ लिया। ऐलोर में हड़तालियों को गिरफ्तार करके ५०) रु० हरेक पर जुर्माना किया गया। विद्यार्थियों ने जंजीरें खींच-खींच कर गाड़ियों का चलना मुश्किल कर दिया, जिसके फल स्वरूप उन्हें बेंतों ग्रीर जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ी।

पलाकल म्यूनिसपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने 'भारत छोड़ो' के समर्थन में प्रस्ताव पास किए। उनके खिलाफ नौकरशाही ने काफी सख्त कदम उठाए।

कबूर सब-जेल में ४ सत्यमहियों को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया तथा एक मन्य सत्यामही पर जेल से बाहर लाठी के निर्देय प्रहार किए गए। बरीब २ महीने तक पुलिस ने भीमावरम् तालुक के भनेक गाँबों पर हमले बोले भीर देहातियों के साथ पाश्चिक मार-पीट की।

ग्रार दहा।तथा क ताच गांजा गां

# केरल भी पीछे न रहा

केरल प्रान्त में मलाइ र जिला, कनाडा जिले का दक्षिणी भाग तथा कोचीन एवं त्रावनकोर की रियासतें — ये चार प्रदेश सम्मिलत हैं। केरल प्रान्त को श्री शंकराचार्य जैसे संसार प्रसिद्ध धार्मिक तत्त्वज्ञ, श्री नारायण गुरु जैसे समाज-सुवारक तथा सर सी० संकरन नायर जैसे महान् राजनैतिक कार्य-कर्त्ता को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। यह प्रान्त सदा से ही राजनीतिक आन्दोलनों में ग्रागे रहा है। सन् १६२१ के घसहयोग ग्रीर खिलाफत ग्रान्दोलन के समय यहां छः महीने तक ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव नष्ट-प्रायः हो गया था। मलाबार के दक्षिणी जिले में तो सरकारी शासन एकदम पंगु बन गया था। मोपलों ने ग्रपनी स्वतन्त्र सरकार कायम कर ली थी। यही कारण है कि जब सन् १९४२ में ग्रान्दोलन का बिगुल बजा तो यहां के निवासियों ने प्राणों की बाजी लगाकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सहयोग दिया।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही इस प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्य-कत्ति भी पर भी सरकार का प्रहार हुआ और ६ घंटे के अन्दर-अन्दर सर्व श्री केल्प्पन, के माधव मेनन तथा के० ए० दामोदर मेनन आदि मुख्य-मुख्य नेता गिरफ्तार करके जेल के सींख चों में डाल दिये गये। नौकर शाही के इस प्रहार के विरुद्ध लोगों ने हड़ताल, जुलूस, सभा आदि के रूप में अपना विरोध प्रदर्शित किया। स्कूलों एवं कालेजों में काफी अर्से तक हड़ताल चलती रही स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये। प्रत्येक मुख्य कांग्रेस-कार्यकर्ता और विद्यार्थी नेता पहले १० दिन के अन्दर-अन्दर गिरफ्तार कर लिये गये।

बहुत से स्थानों पर हजारों की संख्या में लोगों ने स्थानीय प्रदालतों प्रोर रजिष्ट्री आफिसों पर घावा बोला जिससे प्रधिकारियों को बाध्य होकर काम बन्द कर देना पड़ा। कुसम बाण्ड तालुका इस प्रकार प्रदर्शनों का प्रधान केन्द्र था। पयोली में करीब एक हजार व्यापारियों की भीड़ ने मुन्सफी, पुलिस थाने तथा सब मजिस्ट्रेट के ग्रीफिस पर हमला किया ग्रीर उन्हें बन्द करवा दिया। इसके बाद भीड़ जाकोली गाँव की झोर बढ़ी और वहाँ जाकर सभा के रूप में परिणत हो गई। सभा की कार्रवाई समाप्त होने पर लोग घर जाने लगे तो पुलिस ने उन पर छापा मारा श्रोर १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे लोगों का उत्साह श्रोर भी बढ़ गया श्रोर उन्होंने दूने जोश में सभाएं करना तथा जुलूस निकालना प्रारम्भ कर दिया। पुलिस ने बार-बार लाठी-चार्ज किया जिससे सैंकड़ों व्यक्ति सख्त घायल हुए। लोगों ने सरकारी अदालतों पर थिकेटिंग की और उन्हें बन्द करवा दिया। उत्तरी मलाबार कार्ट तालीचरी की सबोडींनेट जज की श्रदालत तथा प्याली, कार्लाकट, पालघाट श्रादि स्थानों की मुन्सिफियाँ काफी समय तक बिलकुल बन्द रहीं तथा सरकारी शासन पंगु बन गया।

चेमनचरी की छोटी ध्रदालत पर हमला किया गया तथा उसकी इमारत को ताड़-फोड़ दिया गया ध्रार सारा रेकार्ड जलाकर नष्ट कर दिया गया । कलाई के सरकारी लकड़ी के गोले में ध्राग लगा दी गई। जिससे हजारों रुपये का सामान जलकर भस्म हो गया। तालीचरी घ्रदालत में एक विस्फोट हुम्रा जिससे इमारत का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया। कनोड़ा के सब-पोस्ट ध्राफिस पर बम फेंका भया, जिससे मकान को काफी क्षति पहुँची और दिवालों के पत्थर ६३४ वर्ग गज में फैल गयं गवर्नमेन्ट हाई स्कूल का शेड, जिसमें कुछ क्लासें लगती थीं, फूंक दिया गया। करीब आध मील तक के टेलांग्राम के तार बिलकुल नष्ट कर दिये गये जिससे तारों का ध्राना-जाना कुछ समय तक बन्द रहा।

कोटायन में पांच देहाती पटेल-म्राफिसों के रेकार्ड जला दिये गये। कुथुपरम्बा के पास एक छोटी म्रदालत का दफ्तर भी म्राग्न देवता के भेंट चढ़ा दिया गया। तालीचरी म्रोर माही के बीच में एक रेलवे पुल बम से उड़ा दिया गया।

माही ध्रीर नादपुरम् लाइन के रेलवे-स्टेशनों को जलाने का प्रयत्त्र किया गया तथा कुछ स्टेशनों के कागज-पत्र जला भी दिये गये । माही के मुकाली स्थान का नमक डिपो तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया गया । माही एवं नादपुरम् सड़क के एक रेलवे पुल पर विस्फोट हुम्रा जिससे उसकी दीवारों एवं खम्भों को बहुत क्षति पहुँची । नादपुरम् की मुन्सफी में भी बम फटा ।

कालीकट श्रीर कलाई के बीच में एक रेलवे पुल पर विस्फोट हुआ, किन्तु ग्रिधिक क्षति न हो सकी । २१ श्रगस्त की रात को यूरोपियन गोल्फ क्लब का मकान तथा कालीकट के पास मयारम्बा का मोटर-शेड जला दियं गये। मन्चारी के पास एक सड़क का पुल बम से उड़ा दिया गया। हाईकोक मेमोरियल मोपला विद्रोह स्मारक को जलाने की कोशिश की गई, जिससे काफी क्षति पहुँची।

उत्तरी मालाबार के चिमननचेरी स्थान में जनता की भीड़ ने रेलवे स्टेशन एवं सब रिजस्ट्री श्राफिस पर हुमला किया श्रीर उसे जलाकर भस्म कर दिया। मलाबार के कई जिलों में टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काटने का काम तो रोजमर्रा की चीज बन गई थी। कनानोर के पास पल्लीकुन्तू स्थान पर विस्फोट हुग्रा जिससे वहाँ का डाकखाना बिलकुल तहस-नहस हो गया। कुछ रेजवे स्टेशनों तथा पुलों को भी तोड़ा-फोड़ा गया।

एक दिन की बात है कि गवर्नर कानानोर कालीकट जा रहे थे। लोगों ने चम्बन स्थान के पास रास्ते में भयंकर आग लगा दी जिससे गवर्नर की स्पेशल कार आगं न बढ़ पाई और उन्हें बाध्य होकर रात चम्बल में ही बितानी पड़ी। इसी प्रकार एक बोर इरनाकुलम में गवर्नर का भाषण होने वाला था। सभा के लिए एक विशाल पण्डाल बनाया गया था। उत्तेजित जनता इसे सहन न कर सकी और गवर्नर के आने के कुछ मिनट पहले वह पण्डाल पर टूट पड़ी तथा उसमें बारों तरक आगं लगा दी। गवर्नर महोदय को निराश लौट जाना पड़ा।

पुलिस ग्रंघा-घृंघ लोगों को जेल में ठूंस रही थी। किन्तु सरकारी दमन से लोगों का उत्साह मंद होने की ग्रंपेक्षा ग्रौर मी बढ़ रहा था। यही कारण है कि दमन के बावजूद लोग नेताग्रों की जयंतियों ग्रांदि उत्सव बड़े समारोह से मनाते थं। १६४२ में गाँवी-जयन्ती के दिन कालेजों, स्कूलों एवं बाजारों में इतनी जोर की हड़ताल रही कि चारों ग्रोर बिलकुल सुनसान छा गया। उस समय के वातावरण को देखकर यह ग्रच्छी तरह से ग्रनुमान लगाया जा सकता था कि जनता कितनी क्षुड्य हैं। जब नेताग्रों की गिरफ्तारों की खबर पहुँची तो गणपित हाईस्कूल तथा दो कालेजों के विद्यार्थी बाहर आगये भीर अपने विद्यालयों के सामने प्रदर्शन करने लगे। शिक्षा-ग्रांघकारियों के समक्तान-बुक्ताने ग्रौर पुलिस की लाठी-चार्ज की धमिकयों का भी उन पर कोई ग्रसर नहीं हुआ।

कोलनगड़े के विद्यार्थियों ने तो काफी बहादुरी का परिचय दिया। जब पुलिस वाले रिवाल्वर निकालकर खड़े हो गये तो भी विद्यार्थी भयभीत न हुए, प्रत्युत उनमें से कुछ उत्साही एवं जोशीले विद्यार्थी ग्रागे ग्राये भीर एक ग्राहिसक सिपाही की भाँति उन्होंने भ्रपने कुर्ते हाथों से फाड़ कर ग्रपनी खुली खाती को रिवाल्वर के ग्रागे कर दिया।

पुलिस के दमन की कहानी सुनकर बाईपुर की जनता उत्तेजित हो गई तथा उसने नदी में खड़े हुए कुछ मोटर बोटों एवं देहाती नावों को जला दिया।

तालीचरी सेशन कोर्ट में एक विस्फोट हुआ जिससे कोर्ट की इमारत को काफी क्षति पहुंची।

फिरोक के कुछ व्यक्तियों ने रेलवे-पुल पर तीन बम रख दिये। गाड़ी की घड़घड़ाहट से दो बम स्वतः ही पटरी से नीचे गिर गये। तीसरा गाड़ी के नीचे आने से फटा, किंतु उससे कुछ नुकसान न हो सका।

सरकार का दमन-चक्र बड़ी उग्रता से चला। लोगों को पीटना, उनके घर जला देना, उनसे मनमाने पैसे वसूल करना, उनकी बहन-बेटियों को बेइज्जत करना, ग्रादि तरह-तरह के ग्रत्याचार हुए। लोगों ने सरकारी दमन का काफी ग्रस्तें तक मुकाबला किया, किंतु मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताश्रों के जेत भेज दिये जाने से ग्रान्दोलन का बाह्यरूप बहुत श्रंशों तक घीमा पड़ गया। किंतु कांति की ग्राग लोगों के हृदयों में ग्रन्त तक घषकती रही।

एक ग्रोर तो लोग सरकारी दमन की चक्की मे पिस रहे थे, तो दूसरी ग्रोर प्रकाल ग्रपनी भयावनी ग्रांखों से समूचे प्रदेश को घूरने लगा। बर्मा के पतन के साथ यहां की भोजन-समस्या विकट हो गई; क्योंकि वहां से ग्राने वाला चावल बन्द हो गया। लोग भूखों मरने लगे। सरकार ने लोगों की सहायता करने में कुछ उपेक्षा दिखाई। किंतु कांग्रेस-कार्यकर्ताओं ने ग्राम-सेवा-संघों का पुनदद्धार किया, उन्होंने अन्य प्रान्तों से भी ग्रन्न प्राप्त करने की कोशिश की। किंतु सरकार का पूरा सहयोग न मिलने के कारण ग्रन्न प्राप्त करने शिकाशिश की। किंतु सरकार का पूरा सहयोग न मिलने के कारण ग्रन्न प्राप्त करने एवं प्राप्त किये हुए ग्रन्न को लाने में पूरी सफलता नहीं मिल सकी। परिणामस्वरूप काफी लोग भूखों मरने लगे तथा काल के ग्रानवार्य साथी हैं जे एवं चेचक ने खोगों को घर दबाया। सरकारी विज्ञप्ति के ग्रनुसार भूख एवं बीमारी से करीब ४० हजार व्यक्तियों की जानें गई।

मुख्य-मुख्य कांग्रेस नेता जेलों में बन्द थं, भ्रतएव सहायता-कायं जितना हो सकता या उतना नहीं हो पाया। फिर भी भ्रान्य प्रान्तों के कार्यकर्ताभ्रों के सहयोग से 'कांलेरा रिलीफ कमेटी' स्थापित की गई। भ्राखल भारतीय हरि-जन सेवक संघ के प्रधान श्री ठक्कर बापा एवं श्रीमती कमलादेवी ने भ्रकाल एवं बीमारी से भ्राकान्त प्रदेशों का निरीक्षण किया। उधर श्री के० बी० गोपाल मेनन तथा श्रीमती जी० सुशीला ने कांग्रेस स्वयं सेवकों की सहायता से उपचार का कार्य प्रारम्भ किया। कमेटी की भ्रोर से विभिन्न स्थानों पर १२० सहायता-केन्द्र स्थापित किये गये। इन केन्द्रो में कुल मिलाकर १२,१९२ मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें ९,४१२ व्यक्ति ठीक हुए। महामारी एवं अकाल के कारण बहुत से घर बरबाद हो गये, जिससे छोटे-छोटे अनाय बच्चे सड़कों पर चूमने लगे। ग्राम-सेवा-संघ ने इनकी रक्षा का भार ग्रपने हाथों में लिया और मारत सेवक समिति के स्वर्गीय श्रीयुत बी० ग्रार० नैयर की सहायता एवं सह-योग से कई स्थानों पर ग्रनाथालय खोले। ग्राज भी उस प्रदेश में चार ग्रनाथालय काम कर रहे हैं।

सहायता-कार्यं के साथ-साथ कमेटी ने रचनात्मक कार्यक्रम को भा पूरे तौर से अपनाया। उसने 'देशीय महिला समाज' की सहायता से २० स्थानों पर कताई के केन्द्र स्थापित किये। इसी प्रकार दूसरे कार्य भी प्रारम्भ हुए। पर सरकार इन रचनात्मक कार्यों को भी सहन न कर सकी। उसने ग्राम-सेवा-संघ के मुख्य-मुख्य स्वयंसेवक गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये, संघ के दफ्तरों पर से भंडे एवं साइनबोर्ड जब्त कर लिये गये तथा संघ की बंठक को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, संघ के प्रायः सभी दफ्तरों की तलाशियां ली गई मीर खास-खास कागज जब्त कर लिये गये।

श्रकाल एवं महामारी के बावजूद भी लाग लगातार सभाएं करते रहे। सरकारी पावन्दी को तोड़कर लागों ने कालाकट एवं बदगड़ा में विशाल सभाएं कीं। पुलिस ने लाठी-चार्जं किया, पर लोग कार्रवाई खत्म करके ही हटे। गांश्रीजी ने जब जेल में उपवास किया तो यहां के कुछ स्वयं सेवक पैदल पूना की भ्रोर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया भ्रीर जेल के सींकचों में बन्द कर दिया।

शांत एवं घ्राहिसक प्रदर्शनों पर श्रंधा-धुंध लाठी-चार्ज किये गये। तोड़-फोड़ के कामों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में बड़ी सख्ती एवं बर्ब-रता से काम लिया गया। निर्दोष व्यक्ति बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लिये जाते थे तथा जेल में उनके साथ बड़ा श्रनुचित व्यवहार किया जाता जाता था। प्रधान नेता थों को भी खाने, पीने, पहनने, सोने श्रादि की पूरी सुविधायें नहीं थीं, फिर बेचारे छोटे कार्य-कर्ताओं का तो जिक्क ही क्या? पुलिस बाले श्रपनी इच्छानुसार रात को लोगों के घरों में घुस जाते थे धौर उनकी तलाशी लेते थे। इस प्रान्त की पुलिस भूठे केस बनाकर निर्दोष लोगों को फाँसने के निदनीय कार्य में भी पीछे न रही। नारायनन के मुख्य कांग्रेस नेता भी एवं कार्यकर्ता कों को पुलिसवालों ने ताली चरी षड्यन्त्र केस में फँसा लिया। उन पर उत्तरी मलाबार के तोड़-फोड़ के कामों का श्रीभयोग लगाया गया।

परिणाम स्वरूप बालन नामक व्यक्ति को १० वर्ष की तथा ४ अन्य व्यक्तियों को ७-७ वर्ष की सजाएं हुईं। इसी प्रकार डाक्टर के० वी० मेनन आदि को कम्युनिस्टों की सहायता से की आरियर बम केस फँसाया गया। फलतः डाक्टर महोदय एवं उनके १०-१५ साथियों को ७ से १० वर्ष तक की सख्त सजायों दी गई। केरल प्रान्त की जनतों को इस आन्दोलन में दो पाटियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा — एक अग्रेजी सरकार और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों ने अपने 'जन-युद्ध' नारे के गाथ राष्ट्रीय आन्दोलन-कर्ताओं के विरुद्ध हरेक सम्भव तरीं के से पुलिस की मदद की। तालीचरी की घटना है कि वहाँ के हाई स्कूल में हेड-मास्टर ने एक विद्यार्थी को 'महात्मा गांधी की जय' का नारा लगाने के अप-राध में जूते से पीटा। विद्यार्थियों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी। कम्युनिस्टों ने विद्यार्थियों का पक्ष लेने के बजाय अधिकारियों की सहायता की।

इस प्रकार सरकार ने इस प्रान्दोलन के सिलसिले में ७३० व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सजाएँ दीं तथा ३३ को नजरबन्द रखा। देश की म्राजादी की लड़ाई में शहीद होने का सर्व प्रथम सौभाग्य श्री नवीनचन्द ईश्वरलाल सराफ को प्राप्त हुगा। यह १९ वर्षीय छात्र या ग्रीर कालीकट के जमोरिन कालेज की इंटरमीजियेट कक्षा में ग्रध्ययन कर रहा था। वह विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहा था। ग्रतः इस पर केस चला ग्रीर उसे ७५) रु० जुर्माना या तीन महीना कैंद की सजा दी गई। लड़के की गरीब माता जैसे-तैसे रुपये जुटाकर ग्रदालत में पहुँची, परन्तु वीर लड़के ने जुर्माना देकर छटने के बजाय जेल जाना ग्रधिक ठीक समका । उसने कहा, 'मां, यदि तूम जर्माना अदा करोगी तो मुक्ते जिन्दा न पाश्रोगी।' जुर्माना ग्रदा न करने के कारण लड़के को ३ माह के लिए भ्रलीपुरम् जेल में मेज दिया गया। जेल में ग्रस्वच्छ भोजन एवं रहने सहने ग्रादि की तकलीफ के कारण कुछ ही दिनों के बाद वह बीमार पड गया। डाक्टरों ने उसके इलाज में लापरवाही दिखाई । श्रीर एक महीने की बीमारी के बाद यह रिपोर्ट दी कि उसे मलेरिया नहीं, टाइफाइड है। जब उसकी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई भीर ग्रिषिकारियों को बंदियों भीर बाहर वालों ने काफी दबाया तो भ्रन्त में मेडिकल ग्रफंसर ने उसे बेलारी हैडनवार्टर के श्रस्पताल में मेज दिया। दुर्भाग्य से वहाँ पर भी उसका ठीक उपचार नहीं हुआ और इस प्रकार छूटने की ग्रविध के चार दिन पूर्व---३१ दिसम्बर १९४२ को वह वीर ग्रपनी बुढ़ी माँ एवं भारत माता को बिलखती हुई छोड़ बन्दी की हालत में ही इस संसार से विदा होगया । ग्राज नवीन इस संसार में नहीं है, किन्तु उसका बलिदान सदियों तक

देश के बच्चों में भपनी मातृ-भूमि की स्नान के लिए प्राय-न्यौछावर करने की पिवत्र भावना जाग्रत करता रहेगा।

इसी प्रकार श्री कोम्बीकुट्टी मेनन तथा कुन्शीरमन ने भी जेल में ही तिल-तिलकर कपने प्राण गंवा दिये, किन्तु मातृभूमि की झान पर किसी प्रकार का घब्बा नहीं झाने दिया। केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मृतपूर्व सभापित सर आई० एस० प्रभूभी जेल में बड़े बीमार रहे। जब वे स्वास्थ्य की खराबी के कारण छोड़े गये ता बिलकुल झिस्थ-पञ्जर बने हुए थे। छूटने के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता सर पी० के० कुन्शीशंकर मेनन की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई।

त्रावणकोर की सरकार ने शुरू से ही बड़ी सक्ती से काम लिया। ग्रभी तक जो रिपोर्ट मिल सकी है उसके ग्रनुसार यहाँ पर कुल एक सी व्यक्तियों को विभिन्न समय के लिए जेल हुई।

कोचीन रियासत की जनता ने भी बड़ी दृढ़ता के साथ 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का समर्थन किया। त्रिपुर एवं एरना कुलम (कोचीन) के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय भाग लिया। पुलिस ने भी यहाँ खूब जोरों से दमन किया। उसने छात्राग्रों तक को स्कूल के ग्रंदर घुसकर पीटा। इस इलाके में कुल १५ व्यक्तियों को जेल को सजा हुई।

#### तामिलनाड

तामिलनाड के निवासियों की प्रकृति ग्रान्ध निवासियों की प्रकृति से बिलकुल भिन्न हैं। उनकी बुद्धि तीव्र हैं। वे प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसकर ग्रहण करते हैं। तामिलनाड की संस्कृति उच्च कोटि की है तथा उनका ग्रतीत बहुत उज्ज्वले हैं। तामिलनाड के निवासी एक प्रधान नेता के पीछे जीवन देने वाले हैं। महात्मा गान्धी के प्रति विशेष श्रद्धा होने के कारण रचनात्मक कार्य-क्रम की ग्रीर इनका खास भुकाव हैं। एक सच्चे राष्ट्रीय सैनिक का भांति यहां के निवासियों ने सदा से ही देश की ग्राजादी की लड़ाई में हिम्सा बटाया है। तामिलनाडो ग्रपनी शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित करके ग्रागे बढ़ते हैं: ग्रतएव १९४२ में ग्रन्य स्थानों की ग्रपेक्षा यहाँ ग्रान्दोलन ग्रांचिक सफल रहा। मद्रास, तंजोर, त्रिचनापल्ली, कुम्बाकनम एवं मदुरा ग्रादि कई स्थानों पर ग्रान्दोलन की गति बहुत तीव्र एवं सुव्यवस्थित रही। ग्रान्दोलन का रूप पूर्ण रूप से ग्राहिसक रहा।

नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाकर तामिलनाडी तिखमिला

उठे। ६ प्रगस्त से समूचे प्रान्त में ग्राम हड़ताल प्रारम्भ हो गई। स्थान-स्थान पर विशाल जुलूस निकाले गय, बड़ी-बड़ी सभायें की गई तथा ग्रन्य तरीकों से विरोध प्रदर्शित किया गया। कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया तथा ग्रश्नु-गैस छोड़ी। किन्तु लोगों का साहस कम नहीं हुग्रा। इस प्रकार समूचे तामिलनाड में ग्रंग्रेज-विरोधी लहर प्रवाहित हो उठी।

ग्रन्य प्रान्तों की भाँति तामिलनाड के विद्यार्थियों ने भी ग्रान्दोलन में सिक्रय भाग लिया। लाठी खाने या गिरफ्तार होने में सबसे प्रागे विद्यार्थी हा थे। विद्यार्थियों ने तोड़-फोड़ के कार्यों में भी भाग लिया, किन्तु ग्रिधिकांश में उनके कार्य महात्मा गांधीजी की नीति के ग्रनुसार थे। नेताग्रों की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही मद्रास के सभी विद्यार्थी विद्यालयों से बाहर निकल ग्रायं । मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों तथा ग्रन्य कालेजों के होस्टलों पर भण्डे फहराये गये। एक दो होस्टलों के श्रधिकारियों ने जबरन भण्डे उतार लिये। विद्यार्थी इस प्रवमान को सहन न कर सके। वे होस्टल छोडकर बाहर निकल ग्राये। स्कूलों में क्रीब एक-डेढ़ सप्ताह हड़ताल रही। विद्यार्थियों के जुलूसों पर बुरी तरह से लाठी-चार्ज किये गये तथा २ सितम्बर को लोयल्ला कालेज के दो विद्यार्थियों को बैंतों एवं कोड़ों से भी पीटा गया। एक इंजीनिय-रिंग कालेज के विद्यार्थी, जिन्होंने ग्रभी तक हड़ताल में भाग नहीं लिया था, इस घटना से उत्तीजत होकर ग्रान्दोलन की भाग में कूद पड़े। जब लाठी-चार्ज से सरकार को सफलता न मिली तो उसने एक हिदायत जारी की कि अमुक तारीख तक जो विद्यार्थी ग्रपनी कक्षाश्रों में हाजिर न होंगे उनका नाम काट दिया जायेगा । किन्तु एक भी विद्यार्थी स्कुल में उपस्थित न हुन्ना । परिणाम-स्वरूप म्राधिकारियों को कुछ समय के लिए स्कुल एवं कालेज बन्द कर देने पड़े। ग्रान्दोलन में भाग लेने के कारण विद्यार्थी गिरफ्तार करके जेल के सीख़ चों में बन्द किये गये।

तामिलनाड के मजदूर भी देश की झाजादी की इस लड़ाई में पीछे न रहे। हजारों मजदूरों ने भी झान्दोलन में सिक्य भाग लिया मद्रास मिल्स हड़-ताल के कारण बन्द कर देनी पड़ी। इसी प्रकार बिक्षम कर्नाटक मिल्स, जो विदेशियों के हाथ में थी तथा जिसमें यृद्ध के लिये खाकी कपड़ा तैयार होता था, काफी भर्से तक बन्द रही। इससे सरकार के युद्ध-प्रयास में काफी क्षति पहुँची।

प्रान्त की अन्य श्रीद्योगिक मिलों एवं फैक्टरियों में भी काभी असें तक हुड़तालें चलती रहीं। कोयम्बटूर ऐसी हड़तालों का प्रधान अड्डा था।

रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया। जिससे बहुत-सी 'मू रें गाड़ियाँ बन्द होगईं। मद्रास से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी करीब २ सप्ताह तक बन्द रही। बैजवाड़ा के पास हड़ताल करने वालों ने ''गैं क्लमैंनों'' की सहा-यता से लगभग २० मील की पटरी बिलकुल उखाड़ कर फेंक दी।

### जिलों में आन्दोलन

त्रिची जिला—इस जिले में दो स्थानों पर रेल-गाड़ियां गिराई गईं—एक त्रिची-इरोड लाइन पर करूर के पास तथा दूसरी त्रिची मदुरा लाइन पर तिची स्टेशन से थोड़ी दूर। रेल के स्लीपरों तथा पटरियों को हटाने का कार्य तो बहुत स्थानों पर और काफी असें तक हुआ। तोड़-फोड़ के इन कार्यों को रोकनें के लिए मद्रास से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में दो डिब्बे सशस्त्र सिपाहियों से भरे हुए जाते थे। यही नहीं, स्थानीय सरकार ने गाँवों के अफसरों को यह हिदायत दे दी थीं कि वे रात-दिन गाँव वालों को रेल की पटरियों की निगरानी रखने के लिए तैनात रखें। मनीयाची जंकशन से जाने वाली सब बांच लाइने उखाड़ दी गईं। अधिकारी गाँव वालों को पकड़-पकड़ कर पहरा देने के लिए तैनात करते, किन्तु इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। आखिर १०० पंजाबी सैनिकों को घटनास्थल पर तैनात किया गया, तब तोड़-फोड़ का काम रुका। मन्नारगृड़ी स्टेशन पर जनता की एक भीड़ ने हमला किया और उसमें आग लगा दी। जब स्टेशन जल रहा था तो निदमंगलम् से एक गाड़ी वहां पहुँची। भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और अधिकारियों को गाड़ी वापस निदमंगलम् लेजाने के लिये बाध्य किया।

रामनद जिला— तिरूवदनी इस जिले का सदर मुकाम है। मतएव जिले के लोगों ने यह निश्चय किया कि तिरूवदनी की छोर प्रस्थान किया जाय धौर रास्ते में मंग्रेज़ी सरकार का जो भी चिह्न दिखाई दे उसे या तो नष्ट कर दिया जाय या अपने अधिकार में कर लिया जाय। लोगों ने पुलिस सब-इन्स-पेक्टर के पास भी हुक्म मेजा कि जनता का राज्य कायम होचुका है, मतः उसे जनता के सामने भारम-समर्पण कर देना चाहिए। इन्सपेक्टर लोगों के उत्साह को जानता था। इसलिए उसने समभ लिया कि लोगों की माँग का विरोध करना खतरे से खाली नहीं। परिणाम स्वरूप उसने भ्रपने सब कर्मचारियों को माजा दे दी कि सरकारी वर्दी उतार कर फैंक दें और किसी मुरिक्षत स्थान में जाकर छिप जायं। सबने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन बिलकुल खाली हो गया और लोगों को उस पर भिषकार करने में कुछ भी मृद्धकार करने में कुछ भी मृद्धकार करने में कुछ भी मृद्धकार में कर लीं, सब

जेल तोड़कर कैंदियों को बाहर निकाल लिया तथा बाद में तमाम सरकारी दफ्तरों में ब्राग लगा दी।

इस घटना से लोगों का उत्साह बढ़ गया श्रीर वे बड़े जोश के साथ तोड़-फोड़ के कामों में जुट गये। यातायात के सब साधन नष्ट कर दिये गये। सड़कों तोड़ डाली गईं। संयोगवश एक बांच रोड तोड़ने से बच गईं। फीज वाले उस रोड से काफी मात्रा में शहर के अन्दर श्राधमके। पुलिस वाले जो अब तक डर के मारे छिप गये थे, फीज की सहायता पाकर मैदान में आ खड़े हुए। फीज एवं पुलिस वालों ने लोगों पर श्रंधाधुंध श्रत्याचार किये। स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, लोगों के घर लूट लिये गये तथा गाँव के गाँव जलाकर नष्ट कर दिये गये। लोग श्रंधा-धुंध जेल के श्रन्दर ठूँस दिये गये तथा उनको बुरी तरह से पीटा गया।

कोयम्बटूर ज़िला—इस ज़िले के लोग पुलिस की ज्यादितयों का हाल सुनकर उत्तेजित हो उठे और उन्होंने चहरें के एक प्रसिद्ध हवाई प्रहुं को जला-कर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पुलिस एवं फौज काफी संस्या में घटना-स्थल पर पहुँच गई भौर ग्रास-पास के २२ गाँवों को खतरे का स्थान घोषित कर बाहर वालों को अन्दर नही घूसने दिया। इस प्रकार चारों ग्रोर से रास्ता रोककर मलाबार की स्पेशल पुलिस ने तरह-तरह के अत्याचार किये। गांवों के तमाम पुष्वों को गिरपतार करके एक अत्यन्त तंग स्थान में बन्द कर दिया, जहां पर कि लोगों को एक दूसरे से बिलकुल चिपककर खड़ा रहना पड़ा। इस दर्दनाक स्थिति में लोगों को एक सप्ताह से ज्यादा वक्त न खिताना पड़ा। बन्दियों के भोजन का प्रबन्ध सरकार ने स्वयं करने के बजाय उनके घर वालों से करवाया बंदियों का बाहर से भ्राया हुआ भोजन तक चुरालिया जाता था। सम्पन्न घरों को रात में हमला करके लूटा गया। जिस स्थान पर लोगों को बन्दी बनाकर रखा गया था, वह मजिस्ट्रेट के कैम्प के सामने ३६-४० गज़ की दूरी पर ही था। किन्तु ग्रपनी ग्रांखों के सामने लोगों पर ग्रत्याचार होते देखकर भी कानून के उस ठेकेदार ने कुछ कार्रवाई नहीं की।

तंजीर जिला—१४ अगस्त १६४२ को मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्रेस नोट के अनुसार १३ अगस्त को इस जिले के तीरूवाड़ी स्थान पर जनता की एक बड़ी भीड़ ने डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ-कोर्ट तथा सब-रजिस्ट्रार आफिस पर घावा किया और तिजीरियाँ तोड़कर सब रुपये-पैसे लूट लिये। उसने दूसरे अपिसों में भी तोड़-फोड़ की तथा कुछ जरूरी कागजात जला दिये।

## त्रान्दोलन के त्फानी केन्द्र

कोयम्बट्र — कोयम्बट्र का इलाका अपने उद्योग भीर व्यवसायो की बदौलत 'मद्रास प्रान्त का भ्रहमदाबाद' कहलाता है। यहाँ करीब ४० मिलें, कई बड़े-बड़े भ्राटोमोबाइल वर्कशाप, दो टैकनिकल इन्स्टीटचूट तथा एक इंजी-नियरिंग कालेज हैं। ६ भ्रगस्त को सारे शहर में मुकम्मिल हड़ताल रही भीर एक विराट सभा का भ्रायोजन किया गया। पोदनूर से सिंगनालूर जाती हुई एक मालगाड़ी गिरा दी गई जिसमें गोला-बारूद भरा हुम्रा था। कोयम्बट्र के फौजी हवाई म्रहुं को फूंककर रोख कर दिया गया। म्रनेक शराब की दुकानें जला दी गई तथा कचहरियों पर पिकेटिंग का जोर रहा।

मद्रास — देशिषय नेताओं की गिरफ्तारी की सनसनीखेज खबर सारे मद्रास शहर में बिजली की तरह दौड़ गई। मुकम्मिल हड़ताल के अलावा लम्बे-लम्बे जुलूस निकले; जिसमें विद्यार्थी और मज़दूर भारी तादाद में शरीक हुए। ११ अगस्त को चेतपुर में कॉलेज के विद्याधियों के जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया, जिसमें कई नौजवानों के चोटे आई। उत्तेजित भीड़ ने ईट और पत्थरों से एक सब इन्स्पेक्टर तथा ४ कान्स्टेबलों की मरम्मत कर डाली। १२ ता० को टेक्नोलोजी स्कूल के जुलूस पर भी ब्रोडवे में लाठी-चार्ज किया गया। जनता ने रेलवे स्टेशनों पर हमला बोल दिया, तार काट डाले, रेकार्ड जला दिए, पटरियाँ उखाड़ दीं तथा स्टेशनों को फूंक दिया।

मदुरा — भ्रार्य संस्कृति के पुराने केन्द्र में जगह-जगह जुलूस भ्रौर प्रदर्शनों का बोल-बाला रहा। ११ ता० को जिला मिजस्ट्रेट की मौजूदगी में भ्रान्दोलनकारिष्टों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें ३ व्यक्ति धराशायी हो गए, १२ सख्त घायल हुए तथा २२ के हल्की चोटें भ्राईं।

कुम्बकोबम—१६ ग्रगस्त को सुबह ७ बजे करीब १०००० की भीड़ ने विराट् जुलूस निकाल कर दफा १४४ को खुले तौर पर तोड़ा । उत्तेजित भीड़ ने ईंट-पत्थर फेके, जिससे कुछ जिला एवं पुलिस ग्रधिकारियों के चोटें ग्राईं। लाठी-चार्ज तथा गोलियों के १६ राउण्ड दागे जाने पर भी जनता टस-से-मस न हुई।

विध्वंस के झम्य कार्य — सूबे में कम-से-कम १०० जगहों पर रेलवे-स्टेशनों श्रीर पुलिस-स्टेशनों को फूँका गया । जगह-जगह पटरियाँ उखाड़ी गईं तथा टेलीग्राफ श्रीर टेलीफोन के तार कार्ट गए । मलावार-कोचीन एक्स-श्रेस को तिरपुर में पूरे हफ्ते भर तक पड़े रहना पड़ा । कोयम्बटूर से करीब ९ मील दूर एक घाटी में फीजी कैम्प को गहरा नुकसान पहुँचाया गया। लोगों की भीड़ पहाड़ी पर जमा हो गई झौर पत्थरों की वर्षा करने लगी। २०० टैंक जलकर बरबाद हो गए तथा झौर भी काफी सामान नष्ट कर दिया गया। फीज ने भी २०-३० मनुष्यों को गोली का धिकार बनाया। देहाती इलाकों में भी सामूहिक रूप से विध्वंस धौर विनाश के काम किये गए। कोयम्बट्र से करीब २० मील की दूरी पर सभी सरकारी दफ्तर फूँक दिएगए। रामनद में स्टेशन जलाए गए तथा पटियाँ उखाड़ी गईं। दिसम्बर के महीने में कचहरी के झन्दर बमों का विस्फोट होते होते बचा। ऐसे ही एक रोज मद्वास हाईकोर्ट के गालियारे में भी एक बम ऐन मौके पर फटने से बचा।

दमन—सरकारी धौर रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुँचाने के प्रपराध में मनागगद्दी गाँव पर ५०,०००) ह०, त्रिवेली (जि० तंजौर) २०,०००) ह०, करायकुमी ५०,०००) ह० और पुलंकुरीची (जि० रामनद) पर ५०००) ह० सामूहिक जुर्माना किया गया। दफा १४४ तथा भारत रक्षा नियम ५६ और ३६ का पुलिस ने जिस मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया उसकी हाई कोर्ट जजों तथा सेशन जजों ने बड़ी सख्त धालोचना की। छोटे-छोटे प्रपराधों के लिए बूढ़ों, बालकों धौर स्त्रियों तक के साथ भयंकर मार-पीट की गई। गांघी-जयन्ती का कार्यक्रम रोक देने के लिए फूठ-मूठ हवाई हमले की इतरे की घंटी का भी इस्तेमाल किया गया।

मदुरा में कर्फ्यू तोड़ने वाले भ्रनेक व्यक्तियों को एक दम गोली से उड़ा दिया गया। एक भ्रादमी जो भ्रापनी बीमार पत्नी के लिए दवा लेने किसी डाक्टर के यहाँ जा रहा था गोली का शिकार हो गया। इस समाचार का सुन-कर बीमार पत्नी भी चल बसी।

देवकोटा-काण्ड नौकरशाही से देवकोटा में जो जुल्म ढाये वे रौंगटे खड़े करने वाले हैं। हिन्दुस्तान के बिलकुल दक्षिणी किनारे पर स्थित इस कस्बे में तथा ग्रास-पाम के देहातों में पूरे ग्रगस्त ग्रौर सितम्बर के महीनों में मार-पीट, लूट, स्त्रियों के ग्रपमान ग्रादि ग्रत्याचारों का बाजार गर्म रहा। मलाबार पुलिस ग्रौर ब्रिटिश फौज ने लोगों की जिन्दगी दुस्वार बना दी। खद्र पहनना तक भारी जुर्म समक्षा जाने लगा तथा प्रतिष्ठित घराने के भले व्यक्तियों की भी तरह-तरह के ग्रपशब्द सुनने पड़े ग्रौर मार-पीट तक सहनी पड़ी। बहुत से नौजवानों को हवालात में भी सख्त वेदनाएं मुगतनी पड़ी। कहयों के तो नांख़न भी उखाड़ डाले गये।

मशहूर सरस्वती पुस्तकालय का सीरा सामान पुलिस लूट कर ले गई।

कुछ गुंडों के साथ वे एक शादी के उत्सव में जा घुसे। दूलहे के साथ मार-पीट की श्रीर रंग में भंग कर डाला। बचारा, भोली-भाली ग्रामीण जनता सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगलों में भाग जाने को मजबूर हुई।

जुल्म श्रीर श्रत्याचारों के जो बयामात मिले हैं उन्हें सुनकर कोई भी इन्सान श्रपने-श्रापको कांबू में नहीं रख सकता। दिन-दहाड़े स्त्री जाति का भयं-कर श्रपमान किया गया। २५ श्रगस्त को आंधीकयल में श्री कायूब मुदालियर की धमंपत्नी का पुलिस ने घोर श्रपमान करने का घोर पाप किया। २६ श्रगस्त को जब श्री गोपाल केशवन तलाश न किये जा सके, तो उनकी श्रमहाय स्त्री को खौफनाक यातनाश्रों का शिकार बनाया गया। १३ सितम्बर को विलंकतूर गांव से श्री मुलीहलेपा सरवई की स्त्री तथा ३ श्रन्य श्रीरतों को बस में बैठा-कर सब-जेल ले श्राये। उन्हें नग्न श्रवस्था में पेड़ से जकड़ दिया गया श्रीर ४ गोरे सार्जेन्टों ने तथा पुलिस मैनों ने वह निर्लंग्ज श्रीर वहशियाना काण्ड रचा कि बेचारी श्रमहाय महिलाशों ने श्रपने सिर पेड़ से दे मारे श्रीर नौकरशाही को श्रमिशाप देती हुई इस दुनिया से चल बसीं। उनके शव के माथ भी न जाने क्या-क्या किया गया ? श्रगले ही रोज श्री मुथीहलेपा सरवई भी जिनकी उम्र ५५ साल थी, पुलिस की गोली के शिकार बना दिये गए। श्रीर भी अनेक निरपराध लोगों के मकान जला कर खाक कर दिये गए। १५ सिनम्बर को श्री नगाटी नायक सताये गए श्रीर श्राखर में बहल कर दिये गए।

२९ ग्रगस्त को थिरुकदनाय में श्री रामास्वामी सरवई का मकान फूँक दिया गया ग्रोर उनके वहां न मिलने पर उनके दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार ग्रौर भी कई व्यक्तियों के मकान ग्रौर धान के भंडार जलाकर नष्ट कर दिये गए। वेनीयर गांव के लोगों को भी ऐसी ही विपत्तियों का सामना करना पड़ा। धान के तीन सौ दोरे लूट लिये गये तथा बाकी के अगिन देवता के भेंट चढ़ा दिये गए। एक व्यक्ति के खेत, जो इस समय बर्मा में था, लूट लिये गए तथा जला दिये गए। उसके पशुभी गोली के शिकार हुए। गांव की पांच स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। ग्रथनगुड़ी स्थान पर तीन व्यक्तियों को पुलिस वालों ने हाथ-पाँव वांच कर जूतों से खूव पीटा तथा उनके मुंह में जबरन पेशाब किया। कवायूकुड़ी मोनाई आदि कई गांवों के प्रायः घर भीर घान के भण्डार या तो लूट लिये गये या जला दिये गए। कराईकुड़ी पुलिस स्टेशन पर प्रति दिन सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार करके लाये जाते थे तथा उन्हें बुरी तरह तकलीफ दी जाती थी। देवकोटा शहर में एक मोहल्ले के व्यक्तियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल कर बाहर कर दिया गया।

बेचारों को कुछ भी सामान साथ नहीं ले जाने दिया गया । उन्हें कितनी मुसीबतें सहनी पड़ी होंगी इसका सहज ही प्रनुमान लगाया जा सकता है।

मदुरा की पुलिस ने सत्याग्रहियों को तकलीफ देने का एक नया राक्षसी तरीका निकाला। वह सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके शहर से मीलों बाहर जंगल में ले जाती थी। वहां उनके शरीर में निर्दयतापूर्वक गरमी बढ़ाई जाती थी तथा बेहोशी की हालत में उनके तमाम कपड़े जला कर उन्हें बिलकुल नंगा करके छोड़ दिया जाता था।

### उड़ीसा प्रान्त

उड़ीसा १ मप्रैल सन् १६३६ से एक पृथक् प्रान्त बनाया गया है। यह नवीन प्रान्त उन भागों के मिश्रण से बना है जहां पर उड़िया भाषी लोग बहु-तायत से रहते हैं। उड़िया लोगों में देशभिनत की भावना विशेष रूप से पाई जाती है। इनका प्रपनी संस्कृति एवं भाषा के प्रति विशेष प्रमुराग है। मतएव जब कभी भी उड़िया भाषी प्रदेश को बांटने का प्रयत्न किया गया है तो उड़िया लोगों ने उसका तीव्र विरोध किया है। उनका कहना है कि आजकल उड़ीसा कहलाने वाले प्रदेश में उनके पूर्वजों का महाभारत-काल में उत्कल साम्राज्य के नाम से एक विस्तृत राज्य कायम था।

उड़िया लोगों में ग्रान्ध्र-निवासियों की तमाम खूबियां तथा बंगालियों की सारी किमयां एक साथ पाई जाती हैं। इस प्रकार उनमें दो परस्पर विरोधी सांस्कृतिक भावनाग्रों का मिश्रण हुन्ना है, जिसका प्रान्त के भीर विशेष कर बालासोर के उत्तरी जिलों तथा गंजम के दक्षिणी जिलों के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्रान्त में परस्परागत जमीदारों की संख्या काफी है, जिन्होंने ग्रंग्रेजों के साथ मिलकर जनता का खूब शोषण किया है। यहां पर किसान संगठनों का भी जोर है। भतः १९२२ से यहां कई बार जमीदार-विरोधी ग्रान्दोलन चले हैं।

खड़ीसा के पूर्वी समुद्र-तट पर धप्रैल सन् १९४२ में जापान ने कई ब्रिटिश जहाज डुबो दिए। इससे जापान के झाक्रमण का भय बहुत झिषक बढ़ गया। सरकार ने धपना सदर मुकाम कटक से उठाकर भीतर की धोर १६० मील दूर सम्भलपुर में बदल दिया। यही नहीं, उसने यातायात एवं धावागमन के सभी साधनों को धपने हाथ में ले लिया। साइकिलों एवं देहाती नावों पर भी उसका धिषकार हो गया। उसने यह हुवम जारी किया कि समुद्री तट के स्थानों का तमाम धानं एवं चावल तट से २० मील भीतर भेज दिया जाय। इस प्रकार नित्य नई मुसीबतों के कारण धंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के हृदय

में तीत्र कट्ना के भाव उत्पन्न हो गए। कांग्रेस नेताम्रों ने समुद्री तट के देहातों का दौरा किया श्रौर लोगों की रक्षा के लिए जगह-जगह चुने हुए स्वयंसेवक तैनात कर दिये। उनका काम लोगों की हर तरह से मदद करना था। किन्तु सरकार को यह सहन नहीं हुम्रा। उसने उनके काम में हस्तक्षेप करना गुरू कर दिया। फलस्वरूप सहायता कार्य बन्द कर देना पडा।

इतने में ९ ग्रगस्त को बम्बई में राष्ट्रीय नेंबा श्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। समूचे प्रान्त में एक साथ कान्ति की ग्राग भड़क उठी। चारों भोर से भावाज ग्राने लगी, ''ग्रंग्रेज सरकार न केवल विदेशी शक्ति से हमारी रक्षा करने में ग्रसमर्थ हैं, बिल्क वह महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू भादि राष्ट्र के नेता श्रों को देश की आजादी की मांग करने पर गिरफ्तार कर जेल के सींखचों में बन्द करने का तैयार है। ग्रतएव ऐसी सरकार को, जो लागों की स्वतन्त्रता का भ्रपहरण करने में जरा भी भ्रागा-पीछा नहीं सोचती, जितनी जल्दी उखाड़ कर फेंक दिया जाय उतना ही ग्रच्छा है।" इस प्रकार प्रान्त के लोग ग्रंग्रेकी सरकार को मिटया-मेट कर देने में जी-जान से लग गए।

उड़ीसा में आन्दोलन का रूप सुब्यवस्थित नहीं रहा। जो कुछ लोगों ने किया वह इधर-उधर बिखरे हुए रूप में ही। अन्य प्रान्तों की भांति यहाँ भी आन्दोलन का श्रोगणेश हड़तालों एवं सभाओं के रूप में हुआ। बाद में लोगों ने संगठित तथा असंगठित रूप में सरकारी इमारतों पर कब्जा करने का प्रयत्न भी किया। किन्तु आन्दोलन अधिक नहीं चल सका, क्योंकि प्रधान-प्रधान नेता गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर दिये गए थे।

इस प्रान्त के जमीदारों का खास तौर पर विरोध किया गया। जनता सदियों से जमीदारों द्वारा पिसती ग्रा रही थी। ग्रतएव उसने इस ग्रान्दोलन से लाभ जठाया ग्रौर वह जमींदारी प्रथा के तमाम बन्धनों को तोड़ फेंकने के लिए प्रस्तुत हो गई। जमीदार लोगों ने मुस्लिम गुंडों से सहायता ली। सरकार भी ग्रपने पिट्ठुग्रों की मदद करने से मला कब चूकती? उसने मसलमानों को सामूहिक जुर्माना देने से मुक्त कर दिया। कई स्थानों में सरकार ने भी मुस्लिम गुंडों को ग्रान्दोलन-कर्ताग्रों को कुचलने एवं उन पर ग्रातंक का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यों तो समूचे प्रांत में प्रान्दोलन का टौर-दौरा रहा, किन्तु बाझासोर, कटक ग्रौर कोरापुर जिले इसके प्रधान केन्द्र ये। कोरापुर की प्राय: शत-प्रतिशत जनता ने, बालासोर के तीन-चौदाई व्यक्तियों ने तथा कटक के ग्राधे लोगों ने भ्रान्दोलन में सिक्रय भाग लिया।

ग्रन्य स्थानों की भांति उड़ीसा के विद्यार्थियों ने भी देश की ग्राजादी की इस लड़ाई में प्राणों की बाजी लगा दी । उनके त्याग एवं बलिदान का पता इसी से लग सकता है कि ग्रान्दोलन-काल में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक सरकारी विज्ञान्ति में ग्रान्दोलन को 'ग्रांधकारियों के प्रति विद्यार्थियों का विद्रोह" नाम दिया जाता था। जनता को ग्रान्दोलन-सम्बन्धी शिक्षा देने, हड़ताल करवाने, विरोध-सभाग्रों का संगठन करने तथा सरकारी शासन को पंगु बनाने के लिए ग्रातं कपूर्ण कार्य करने वाले ये विद्यार्थी ही थे। विद्यार्थियों की इन सरगरियों का यह प्रभाव पड़ा कि ग्राधकारियों को शिक्षा संस्थाएं काफी ग्ररसे तक बन्द कर देनी पड़ीं। विद्यार्थियों ने पिल्लक संस्थाग्रों पर भी ग्राधकार जमाने का प्रयत्न किया। कई स्थानों पर तो उन्हें इस कार्य में बड़ी सफलता मिली। उन्होंने सरकारी ग्राफ्सरों को इस्तीफ देने के लिए भी प्रेरित किया। उड़ीसा की छात्राग्रों ने भी ग्रापने भाइयों कं साथ कन्थे-से-कन्धा मिलाकर इस ग्रान्दोलन में भाग लिया। कटक जिले के रावनशा गर्ल्स कालेज की छात्राग्रों का विशेष रूप से उल्लेख करना पड़ेगा।

उड़ीसा की स्त्रियों ने भी देश की भाजादी की इस लड़ाई में पुरुषों से किसी प्रकार कम भाग नहीं किया। एरम की बात है कि पुलिस ने प्रदर्शन-कर्ताभ्रों पर गोलियां चलाई। उस समय करीब २०० की संख्या में स्त्रियां भागे बढ़ीं भौर गोलियों की बौछार में पुलिस के सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने आजादी के पैगाम को मोहल्ले-मोहल्ले में पहुंचाया तथा भान छिपाकर रखने वाले व्यक्तियों को भ्रपना श्रम्न गरीब लोगों को बांट डालने के लिए प्ररित किया। ग्राम पंचायत के पुलिस श्रिषकारी को भी भ्रपने तमाम कागजात सौंप देने के लिए मजबूर किया।

कांग्रेस-मिनिस्टरी के इस्तीफा देने के बाद उड़ीसा में पार्ल की मेडी के महाराजा की ग्रध्यक्षता में दूसरा मिनिस्टरी काग्रम हो गई थी। ग्रतएव गर्वनर को ग्रन्य प्रान्तों की भांति खुलकर खंलने का ग्रधिक ग्रवसर प्राप्त नहीं हो सका। यहां के लोगों ने ग्रन्य स्थानों की ग्रपेक्षा ग्रधिक उत्तेजना एव प्रतिहिंसा से काम लिया, किन्तु इतना होते हुए भी यहाँ दमन-चक्र की गति कुछ धीमी रही; इसके कई कारण थे। जापानी भाक्रमण का भय मूर्तिमान होकर समूचे प्रान्त को निगल रहा था। ग्रतएव प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस तात्कालिक खतरे की ओर लगा हुगा था ग्रीर वह किसी जन-ग्रान्दोलन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी अन्य स्थानों की भौति यहाँ भी ग्रान्दोलन में भाग लेने वालों पर गोलियां चलाई गई तथा खाठी-चार्ज किये गए जिससे

काफी लोग मारे गए तथा सैकड़ों बुरी तरह से घायल हुए। बहुत से गांव लूट लिये गए तथा जलाकर नष्ट कर दिये गए। स्त्रियों पर बलात्कार भी हुए। साधारण जनता को भाँति-भाँति की यातनाएं दी गई। नेता लोग पकड़कर जेलों में ठूँस दिये गए। उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। रचनात्मक कार्य करने वाली संस्थाओं — जंसे खादी धाश्रम धादि पर भी कब्जा कर लिया गया एवं बहुत से गावों पर सामूहिक जुमीना लगाया गया।

उड़ीसा में ६ बार गोली-काण्ड हुए और २५ जगह लाठी-चार्ज हुए। ७६ सादमी जान से मारे गए और २२४३ घायल हए। कुल १,१६००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

भ्रब हुम उड़ीसा के भान्दोलन पर जिले वार प्रकाश डालेंगे।

### कोरापट

सन् १९३५ के विधान से कोरापट में दो ग्रमली कायम हो गई है। सम्पूर्ण जिले में जयपुर के महाराजा की जमींदारी है, किन्तु साथ में अंग्रेजी सरकार का भी ग्राधिपत्य है। ग्रतएव इसका शासन बहुत ही अव्यवस्थित है, जिससे यहां की जनता को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जमींदार महोदय २० लाख रुपये की ग्रामदना में से पेशकश के रूप में सरकार को केवल १६ हजार रुपए देते हैं।

नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पाते ही कोरापट की जनता क्षुब्ध हो उठी। विरोध-स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर हड़तालें की गईं तथा जुनूस निकाले गए और सजाएं दी गईं। लोगों ने उत्तेजना में ग्राकर तोड़-फोड़ करना प्रारम्भ कर दिया। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले गए। रेल की पटिरियां खखाड़कर फेंक दी गईं। बहुत से स्थानों पर संरक्षित जंगलों के पेड़ काट डाले गए। रेल के स्लीपर नष्ट कर दिये गए। पुल तोड़-फोड़ डाले गए। इंस्पेक्शन बंगले तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के ग्रधीन ग्रन्य इमारतें जलाकर खाक कर दी गईं। पुलिस थानों पर बावा किया गया तथा सरकारी रेकार्ड फूंक दिये गए। स्कुलों, कालेजों एवं शराब की भट्टियों परिकेटिंग किया गया।

२८ प्रगस्त की बात है कि प्रान्त के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में करीबं २००० व्यक्ति मल्कनिगरि तालुका के मठीली गाँव में पहुंचे । उन्होंने गांव वालों के सहयोग से एक विश्वाल सभा की । श्री नायक महोदय ने भ्रपने भाषण में लोगों को भ्रंग्रेजी सरकार से श्रसहयोग करने के लिए उकसाया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी। पुलिस इंस्पेक्टर श्री

नामक को गिरफ्तार करके थाने की छोर ले जाने लगा। लोग अपने नेता के पीछे-पीछे थाने की म्रोर जान लगे। थाने पर पहुंचने पर मधिकारियों ने लोगों को अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। किंतु आजादी के दीवाने बड़ी मस्ती के साथ राष्ट्रीय नारे लगाते रहे। इस पर पुलिस वालों ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोली बरसाना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप ६ व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से घायल हुए। पुलिस वालों की रक्त-पिपासा इतने से ही शान्त नहीं हुई श्रौर उन्होंने बन्दी हालत में ही श्री नायक पर किचीं एवं भालों से वार किया। कई भ्रन्य व्यक्तियों पर भी ऐसे ही प्रहार किये गए। पर इतना होने पर भी लोगों ने बड़ साहस से काम लिया । उन्होंने जैसे-तैसे अपने-म्रापको पुलिस वालों के चंगुल से बचा लिया और इस प्रकार एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस भिड़न्त में जयपुर स्टेट का एक फॉरेस्ट गार्ड, जो उस समय शराब के नशे में चूर था, भीड़ की भाग-दौड़ के कारण पुलिस स्टेशन के पास बहने वाली नहर में जा गिरा। संयोगवश पुलिस द्वारा चलाई गई लाठियों से उसका सिर पहले से ही जरूमी हो चुका था। मतएव नहर में गिरते ही उसके प्राण-पखंरू उड़ गए भीर मृत शरीर पानी पर तैरने लगा।

इस घटना के मा १० दिन के बाद कलक्टर भीर पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट उसी गांव में पहुंचे श्रीर कांग्रेसियों एवं उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों पर भूठे केस बनाये गए। श्री नायक तथा उनके साथियों पर फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का अभियोग लगाकर केस चलाया गया। श्री नायक को फाँसी की सजा तथा उनके १० साथियों को झाजन्म कारावास का हुक्म सुनाया गया। इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई। वहां श्री नायक और उनके साथी बिलकुल निर्दोष सिद्ध हुए और सजाएं रह कर दी गईं।

भ्रान्दोलन के प्रारम्भ के दिनों की बात है कि ६-७ हजार व्यक्तियों का एक जुलूस श्री माधव प्रधानी भीर दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताभों के नेतृत्व में दब्रुमाम की भ्रोर जा रहा था। जुलूस जब पप्पाडहां ही नदी के संकरे पुल पर पहुंचा ता पुलिस वालों के दो दल, जो वहां पहले से ही तैयार थे, लोगों पर टूट पड़े और एक साथ लाठियों एवं गोलियों की बीछार करने लगे। परिणाम-स्वरूप १९ व्यक्ति शहीद हुए भीर सौ से अधिक के बुरी तरह चोटें भाई। १४० व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई भीर कइयों पर षड्यन्त्र-केस खलाया।

जेल में भी राजनैतिक बन्दियों के साथ बड़ा पैशाचिक व्यवहार किया

गया । बन्दियों पर लाठियां एवं गोलियां चलाई गईं। कोरापट जंल में करीब ५० राजनैतिक बन्दी पिंजड़ों में ही भून दिये गए। बहुत सं बन्दियों को एक अत्यन्त छोटी अन्घेरी कोठरी में ठूंस दिया गया; जिससे कई दम घुटने के कारण मर गए। तीन व्यक्तियों को टांगें बाँध कर पेड़ से लटका दिया भौर बेंतों सौर लाठियों से बुरी तरह पीटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौकर- शाही ने अत्याचार करने में नाजियों को भी कोसों पीछे छोड़ दिया था।

इस जिले में १९७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ग्रीर ५६० दण्डित किये गए। नजरबन्दों की संख्या ११ थी। २ जगह गोली-काण्ड ग्रीर २४ जगह लाठी-चार्ज हुए। २८ ग्रादभी मारे गए ग्रीर २१४७ सस्त घायल हुए। अदा-लतों में ११,२०० ६० जुर्माना किया गया, जिसमें से ९३७१ ६० वसूल किया गया। ९००० की सम्पत्ति जब्त की गई, पुलिस ने ४ घर जला दिये। जिले में स्त्रियों के साथ १२ बलात्कार की घटनाएं हुई।

#### वालासार

इस जिले में शान्दोलन की गित काफी तीव्र रही। करीब तीन चौथाई जनता ने शान्दोलन में सिकिय भाग लिया। नेताश्रों की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थी बाहर निकल ग्राये। परिणाम-स्वरूप श्रिषकारियों को काफी धर्से तक विद्यालय बन्द कर देने पड़े। शहरों एवं गाँवों में भी हड़तालें चलती रहीं। बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। शराब की भट्टियों भीर श्रदालतों पर पिकेटिंग किया गया। इस जिले के ग्रान्दोलन की यह विशेषता थीं कि लोगों ने श्रंग्रेजीं सरकार के साथ-साथ उसके पिटू जमींदारों का भी विरोध किया। किन्तु जमींदारों ने ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए भाड़े के टट्टू मुस्लिम गुण्डों से काम लिया।

इस जिले में सितम्बर के पिछले दिनों में ग्रान्दोलन खूब जोरों से चला। स्थान-स्थान पर तार काटे गए, सरकारी संस्थाओं पर धावा बोला गया, सरकारी बंगले फूंक दिये गए तथा कितने ही पुल तोड़-फोड़ डाले गए। कई स्थानों पर लोगों ने सरकारी कमंचारियों एवं जमीदारों के विरुद्ध बल-प्रयोग भी किया। धामनगर ग्रीर खड़िया थानों की हद में इस प्रकार के कांड धिक हुए। बालासोर के सब डिवीजनल-ग्रॉफिसर की ग्रदालत में ६ व्यक्ति घुस गए ग्रीर ग्रधिकारियों के देखते-देखते सरकारी रेकार्ड नष्ट कर डाले गए। चौकीदारों की विदियों को भी ग्रग्न देवता की भेंट चढ़ा दिया गया।

श्री मुरलीघर पंडा के नेतृत्व में एक ग्रिरोह इस प्रकार के कामों में बड़ी तत्परता से भाग ले रहा था। इस गिरोह के लोग खल्लमखुल्ला सरकारी

कर्मचारियों पर हमले करते थे तथा महाजनों को ग्रपना धान का स्टाक, जो उन्होंने छिपाकर रख रखा था, भूखे लोगों को बाँटने के लिए बाध्य करते थे। पुलिस वालों की एक मज़बूत पार्टी श्री मुरलीधर भीर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने पहुँची। २२ सितम्बर की सुबह कटशाही स्थान पर उसका मुरलीधर तथा उनके ४ हजार साथियों से आमना-सामना हुग्ना। श्री मुरलीधर के साथी पुलिस वालों के हमला करने के पहले ही उन पर टूट पड़े। सब इन्स्पेक्टर भीर कुछ कान्स्टेबल बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस ने ३५ राउंड गोली चलाई जिससे जनता के ६ व्यक्ति मारे गये ग्रीर पांच बुरी तरह से घायल हुए। घायलों में से २ व्यक्ति मारे गये ग्रीर पांच बुरी तरह से घायल हुए। घायलों में से २ व्यक्ति मारे गये ग्रीर पांच बुरी तरह से घायल हुए। घायलों में से २ व्यक्तियों ने ग्रस्पताल में प्राण त्याग दिए। इस घटना से सरकार दमन पर तुल गई ग्रीर उसने सशस्त्र पुलिस एवं फौज को बुला लिया। श्री मुरलीधर ने देखा कि यदि में गिरफ्तार न हुग्ना तो सरकार मेरे लिए गांव वालों को परेशान करेगी। ग्रतएव गांव वालों को बचाने के लिए उन्होंने अपने-ग्रापको पुलिस के हाथों सींप दिया।

२३ सितम्बर को खड़िया पुलिस स्टेशन पर जनता की एक भीड़ ने हमला किया ग्रीर भपने प्रसिद्ध कान्तिकारी कार्यकर्ता को, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, छुड़ा लिया। जनता एवं पुलिस की इस भिड़न्त में पुलिस के कुछ कर्मचारी घायल हुए। २५ तारीख को पुलिस का एक दल २३ तारीख को हमला करने वाली भीड़ के नेताओं को पकड़ने के लिए ग्राया। लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वे पांच सौ की तादाद में खंडाडीह स्थान पर इकट्ठे हो गये। उन्होंने पुलिस ग्राधकारियों को साफ कह दिया कि हम ग्रपने नेताग्रों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। यहां लोगों ने पुलिस वालों को चारों ग्रोर से घेर लिया, किंतु उन्होंने गोली खाकर जैसे-तैसे ग्रपनी जान बचाई।

श्रान्दोलनकर्ताश्रों को एक भीड़ ने एराम के जमींदार के मालगादाम को घेर लिया। जमींदार ने पुलिस से सहायता की प्रार्थना की। २८ सितम्बर को वासुदेवपुर के थाने से पुलिस प्रिष्ठकारी १८ सशस्त्र कांस्टेबलों के साथ एराम के लिए रवाना हुए। चौकादारों के पास सिपाहियों के थैले थे, जिनमें उनका सब सामान था। भीड़ ने चौकीदारों पर हमला किया और हथियारों से भरे थैलों को छीन लिया सिपाहियों ने भीड़ से थैले छीनने की कोशिश की। भीड़ में उस समय करीब चार-पांच हजार व्यक्ति थे। पुलिस वालों की संख्या इसके सामने बिलकुल नगण्य थी। धतएव भीड़ ने बड़ी ग्रासानी से पुलिस वालों को एक खुले मैदान में घेर लिया। किंतु पुलिस वालों ने गोली चलाई ग्रीर तैसे स्थानीय जमींदार के एक निकटवर्ती पक्के मकान में शरण ली।

रात ग्रिषिक हो जाने के कारण लोग भी ग्रापने घरों को चले गये। दूसरे दिन घटनास्थल पर १५ लाशें मिलीं। भोड़ रात को ही ग्रापने तमाम घायल एवं ग्रानेक मरे हुए साथियों को उठा लेगई थी। ग्रतएव यह बताना कठिन है कि इस घटना में कितने व्यक्तियों की जानें गई तथा कितने बुरी तरह घायल हुए। हां, सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि २५-३० व्यक्ति मारे गये तथा ४०-५० घायल हुए।

दामनगर मे पुलिस ने बिलकुल शान्त एवं निर्दोष व्यक्तियों की एक भीड़ पर गोली चलाई जिससे द व्यक्ति मारे गये तथा ४० घायल हुए। ४० व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गए। इस घटना के प्रसंग में श्री कल्लीमहालिक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह वह वीर था जिसने देश की झाजादी के लिए सबसे ग्रागे बढ़ कर गोली खाई थी। उसके मुह पर तीन घातक गोलियां लगी थीं।

सरकारी कर्मचारी जापानी श्राक्रमण के भय से कांप रहे थे। तित्य नई श्रकवाहों के कारण उनका खाना-पीना सब छूट गया था। एक दिन की बात है कि कुछ नटखट व्यक्तियों ने श्रिषकारियों को चक्रमा देने की नीयत से विवाह के मौके पर कुछ विस्कोटक पदार्थ छोड़े। श्राफिसरों ने सोचा जापानी बम कटा है, बेचारा पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट भय के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने तुरन्त धपनी यूरोपीय पोशाक उतार कर फेंक दी श्रीर घोती-कुर्ता पहन लिया। इतने पर भी उनका भय शान्त न हुशा। उसने डाक विभाग के एक श्रफसर के साथ एक नाव किराये पर ली श्रीर वैतरणी नदी के इस पार श्राग्या। श्रन्त में कुछ कांग्रेस वालों ने उन्हें समक्षा-बुक्षाकर वापस भेजा।

बालासीर जिले में ३०० से ग्रांचिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ग्रीर २५० नजरबन्द । ३ जगह गोली-कांड हुए । ४२ ग्रांदमी मरे २७० घायल हुए । ६००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

#### कटक

कटक उड़ीसा प्रान्त का सदर मुकाम है। प्रान्त की राजधानी भी यहा है। ग्रतएव यहां की जनता में राजनीतिक जागृति विशेष रूप से है। ग्रिखल भारतीय नेताथों की गिरफ्तारी के साथ कटक जिले के नेता भी गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिये गए तो यहां की जनता भी ग्रन्य स्थानों की भांति क्षुढ़ूफ हो उठी ग्रीर उसने अपने विरोध को विभिन्न रूपों में प्रकट करना शुरू कर दिया। जिले भर में हड़ताखों का तांता बंध गया ग्रीर स्थान-स्थान परविरोध-सभायें की जाने लगीं। अन्य स्थानों की मांति यहां के विद्यार्थियों ने भी भाजादी की इस खड़ाई में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कटक शहर के तमाम हाई स्कूलों तथा कालेजों के छात्र एवं छात्राग्नों ने अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया भीर ग्रान्दोलन में जुट गये। परिणाम-स्वरूप ग्रधिकारियों को स्कूल भीर कालेज काफी भर्में तक बन्द रखने पड़ं। सरकारी शासन को पंगु बनाने के लिए इन विद्यार्थियों ने सरकारी भ्रफसरों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया। खेनशा कालेज के एक क्लर्क ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया भीर ग्रान्दोलन में शरीक हो गया। इस कालेज की हड़ताल तुड़वाने के लिए ग्रधिकारियों ने काफी प्रयत्न किया, किंतु कुछ सफलता न हुई। उन्होंने छात्राग्नों को यह घमकी दी कि यदि तीन दिन के अन्दर वे कालेज में हाजिर न होंगी तो उनका नाम काट हिया जायगा तथा फीस भ्रादि की माफी की रियायतें बंद कर दी जायंगी। किंतु भ्राजादी की दीवानी लड़कियों पर श्रधिकारियों की इस चेतावनी का कुछ भी ग्रसर न हुग्रा। कुछ उत्तेजित लड़कियों ने कालेज के दपतर पर हमला किया ग्रीर तमाम कागजात जला डाले।

विद्यार्थियों की हड़ताल की यह खूबा थी कि मुसलमानों ने भी अपने हिन्दू भाइयों के साथ इसमें पूरा भाग लिया। कटक का मुस्लिम हाई स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहा।

नवयुवकों द्वारा उत्तेजना पाकर लोगों ने पुलिस-थानों स्रौर स्रन्य सर-कारी संस्थाम्नों पर स्राक्रमण करना शुरू कर दिया। बहुत-सी सरकारी इमारतें जला दी गईं, जिनमें स्ररसमा का डाकखाना, इन्सपैन्शन हाउस, जगतसिंहपुर की तहसील तथा सहौरा का रैस्ट हाउस, रेवेन्यू दफ्तर स्रौर सिपाहियों के बेरक विशेष उल्लेखनीय हैं। स्थान-स्थान पर टेलीग्राफ स्रौर टेलीफोन के तार काट डाले गये। प्रसितम्बर को कटक के जनरल हीस्पटल पर घावा किया गया और चौकीदारों की विदयों को फूंक दिया गया। १६ स्रगस्त की बात है कि कुछ कांस्टेबल राजनैतिक बन्दियों को जयपुर सब डिवीजन ले जा रहे थे। ३ हजार नवयुवकों के एक भुंड ने पुलिस वालों को रोक लिया। पुलिस के कुछ स्रादमी जल्मी हुए। उधर मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। २८ राउंड गोली चलीं जिससे १ व्यक्ति मारा गया तथा १२ घायल हुए।

पुलिस का दमन-चक्र काफी तीव्र रहा । श्री गोपबन्धुदास, ग्राचार्य हरि-हर ग्रादि जिले के सभी प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । तमाम कांग्रेस संस्थायें गैरकानूनी करार दे दी गईं। कांग्रेस-दफ्तरों को पुलिस ने मोहर चपड़ी लगाकर ग्रापने कब्जे में कर लिया । मुख्य-मुख्य कांग्रेसियों के घरों की तलाशियां ली गई तथा उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई। १० अगस्त से ही कटक शहर में १४४ घारा लगा दी गई। भोलानन्दबाल सेवाश्रम जबरन बन्द करवा दिया गया। गांधी-आश्रम के मैनेजर गिरफ्तार कर लिये गए और रहुना सावना-कुटीर को सरकार ने अपन कब्जे में कर लिया। एरसमा और तिरतोल थानों के बहुत-से गांवों में कमशः पांच हजार और तीन हजार रुपया सामूहिक जुर्माना लगाया गया। गजनंर के स्पेशल आडंर के मुताबिक इन गांवों की मुस्लिम जनता जुर्माना देने से बरी कर दी गई। यही नहीं, सरकार ने मुसलमानों को आन्दोलनकारियों के विरुद्ध खड़ा करने के भी प्रयत्न किये।

### पुरी

पुरी के संस्कृत कालेज और देलांग थाने के विद्यार्थियों ने म्रान्दोलन में प्रमुख भाग लिया। पुरी कालेज के २५० विद्यार्थियों में से सिर्फ ६ विद्यार्थी कालेज में उपस्थित हुए; इन ६ ने भी बाद में हड़ताल में भाग लिया। इस प्रकार कई सप्ताह तक कालेज बिलकुल बन्द रहा। पुरी के एडवर्ड हाईस्कूल म्रादि दूसरे विद्यालयों में भी काफी मर्से तक हड़तालें चलती रहीं। १७ मगस्त को विद्यार्थियों ने एक विशाल सभा की जिसमें मंग्रेजी सरकार की कड़ी म्रालोचना की गई।

पुरी की जनता अन्य जिलों की अप्रेक्षा कुछ शान्त रही। सरकारी इमारतों पर इक्के-दुक्के ही हमले हुए। १६ सितम्बर को ५०० व्यक्तियों की एक सभा हुई। यह निश्चय किया गया कि नीमपाड़ा के सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाय। लोग याने पर पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक उस पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पुलिस-कर्मचारियों पर इँट मौर पत्थर फेंके जिससे कुछ व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने इस पर ११ राउंड गोलियां चलाई, जिससे जनता का एक व्यक्ति मारा गया और ११ घायल हुए।

### गंजम

इस जिले की जनता अन्त तक शान्त रही। उसने ग्रापना विरोध शान्तिपूणं एवं संगठित तरीकों से जाहिर किया। प्रारला की मेड़ी के महाराजा-काले ज के छात्रों ने ग्रापनी कक्षाग्रों का बहिष्कार कर दिया। पुलिस ने ६ विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। १४ ग्रास्त को इस इलाके के वार-बोर्ड के मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया। १५ तारीख। को छत्रपुर हाईस्कूल के ५०० विद्या-थियों ने हड़ताल की। मठीली में करीब एक हजार व्यक्तियों की भीड़ ने शराब की भट्टी पर हमला किया। इसके बाद उसने स्टेट झाफिस पर खावा किया। मैंजिस्ट्रेट ने लोगों को काफी चेतावनी दी, किन्तु उन्होंने उनकी एक भी न सुनी। वे वहां से थाने की भीर भपटे। उन्होंने धिधकारियों को धमकी दी कि या तो थाना खाली कर दीजिये नहीं तो हम इसे नष्ट कर देगे। धिधकारियों ने लोगों की बोत मानने से इन्कार कर दिया। इससे लोग उत्तेजित हो गये भीर वे धिकारियों पर टूट पड़े। कई पुलिस कांस्टेबलों को चोट धाईं। मजिस्ट्रेट के आडर से गोली चलाई गई। १८ राउंड गोली चलीं, ४ व्यक्ति मारे गये भीर ३ जरूमी हुए।

#### सम्भल्पुर

गंजम जिले की थांति यहां की जनता ने भी प्रपना रोष शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदिश्ति किया। धतएव कोई घातक घटना नहीं घटी। कई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा धौर उस पर माहर चपड़ी लगा दी। वह दफ्तर की साइक्लोस्टाइल मशीन भी उठा ले गई।

### : १२ :

# मध्यप्रान्त का कौशल

बंगाल तथा बम्बई प्रान्त के बीच के एक बृहन् त्रिभुजाकार भू-भाग को मध्यप्रान्त धीर बरार कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल १,३१,५५७ वर्गमील धीर जन संस्था १६,८२२,५८४ है। कांग्रेस ने भाषा के ध्राधार पर सूबे को तीन भागों में विभाजित कर दिया है। इनमें एक महाकौशल, दूसरा मराठी मध्यप्रान्त धीर तीसरा विदर्भ कहलाता है।

और स्थानों की तरह इस प्रान्त में भी नेताओं की गिरफ्तारियों पर जुलूसों तथा अंग्रेज-विरोधी प्रदर्शनों से आन्दोलन शुरू हुआ। पुलिस के अत्याचारों के बावजूद लोग अहिसात्मक रहे। बहुत कम स्थानों पर हिंसात्मक कार्य हुए। लोगों ने गृरिला ढंग की लड़ाई लड़ी और गुप्त रूप से काम किया। इस सूबे के लोगों ने सन् १९४२ के आन्दोलन में चाहे कुछ भी किया हो, आष्टी और चिमूर के रहने वालों के कार्य कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। नागपुर के १८ वर्षीय बालम शंकर को, जो सबसे पहले फाँसी पर चढ़ा, हमारा इतिहास सदा पूजेगा।

माध्टी भौर विमूर मादि स्थानों में जो मत्याचार हुए, उनकी खुद सरकार के न्यायालयों को निन्दा करनी पड़ी। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने मपने फैसले में लिखा कि पुलिस ने वे कार्य किये हैं जो उसे न करने चाहिए थे भौर जिन्हें करने का उसे कोई मिषकार न था। हाईकोर्ट के जज ने चिमूर केस में कहा कि विमूर के रहने वालों ने कोई ऐसा शोवनीय कार्य नहीं किया। हां, जो मत्याचार सरकार ने वहां किये उनके लिए उसे पूर्ण रूप से कभी दण्ड नहीं मिला भौर न उसकी निन्दा ही हुई। जज ने कहा कि उसे दु:खपूर्वक यह कहना पड़ता है कि जब सरकिल इन्स्पेक्टर को मारा गया तब जनता उसके मत्याचारों से मत्यन्त दुखी थी। विमूर भौर माष्टी में स्त्रियों तक को भप-मानित भौर बेइज्जत किया गया। इसके विरोध में प्रोफेसर भंसाली ने भनशन किया भीर सरकार के सामने मत्याचारों की जीव करवाने की मौग पेश की।

वायसराय की कौंसिल के तत्कालीन सदस्य श्री ग्रणे इस मामले में बीच में पड़े थे।

त्रन्य सूबों के विद्यार्थियों की तरह यहाँ पर भी विद्यार्थियों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। जुलूस निकाले, थानों और कचहरियों पर तिरंगे भंडे फहराए, आन्दोलन के इश्तिहार बाँटे और गाँवों में 'करो या मरो' का संदेश दिया। नागपुर यूनिवर्सिटी तथा सेकसरिया कॉमर्स कालेज वर्धा के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया।

नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद सूबे के कितने ही स्थानों में कठोरता और भयानकता का राज्य हो गया। कार्यकर्ता जेलों में सड़ते रहे और उनके मुकदमे भी पेश न किये गए। सूबे के बहुत से भागो में भावागमन पर प्रति-बन्ध लगा दिया गया। जनता की भोर से कहीं हिंसा हुई तो वह केवल भ्रषा-नक बिना किसी पूर्ण योजना के। इसके विरुद्ध सरकार ने व्यवस्थापूर्वक भ्रत्या-चार किये। भादमी भन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर लिये गए। स्त्रियों पर बलात्कार हुए। गाँव के गाँव जला दिये गए। भारी सामूहिक जुर्माने हुए। जो लोग सोमूहिक जुर्माने न दे सके उन पर घोर भ्रत्याचार किये गए तथा उनका सब कुछ छीन लिया गया।

मध्यप्रान्त में खुले विद्वोह के सिलसिले में ३२२६ व्यक्ति नजरबन्द किये गए भीर ५०१० व्यक्तियों को सजायें दी गईं। ३० जगह गीली-काण्ड हुए, जिनमें ३४५ व्यक्ति मारे गयं भीर करीब १६० सस्त घायल हुए। २,१८,१०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। जनता ने ६२ सरकारी इमा-रतों पर हमले किये।

### मराठी मध्य प्रास्त

नागपुर प्रान्त के मन्तर्गत मध्यप्रान्त के भंडारा, नागपुर, वर्षा तथा चांदा ये चार जिले घाते हैं। इन चारों जिलों के लोगों की मुख्य भाषा मराठी है। मब हम इन जिलों में हुए आन्दोलन का पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं।

### भएडारा जिला

इस जिले में ६ घगस्त से ही घाम हड़ताल प्रारम्भ हो गई जो १४ घगस्त तक चलती रही। १४ तारीख को मंडा घमिषादन के बाद चौचरी ताँबाजी नायक तथा चार घन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने प्रदर्शन-कर्ताघों पर गोली चलाई जिससे जनता भी उत्तेजित हो गई घौर उसने गोली का ज्वाब प्रस्वरों एवं ईंटों से दिया। इस घटना में ६ व्यक्ति मारे गए तथा २४, ३० घायल हुए। उत्तेषित जनता ने टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले तथा सरकारी इमारतों पर घावे किये। १४ ता० को तुमसर में १४४ घारा लगा दी गई ग्रीर ग्रिघकारियों ने कांग्रेस-दफ्तर तथा कार्यकर्ताभ्रों के मकानों की तलाशी ली।

भंडारा में १४ ग्रगस्त का नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में श्री प्रभा-वती के सभापितत्व में एक विशाल सभा हुई। लोग पूर्ण रूप से प्रहिसात्मक एवं शान्त थे, परन्तु ग्रिधकारियों ने गोली चलाई जिससे २ व्यक्ति मारे गए। पास में खड़ी हुई एक गाय भी मारी गई दूसरे दिन विद्यायियों ने एक बड़ा जुलूस निकाला ग्रौर इस प्रकार पुलिस के ग्रत्याचारों के प्रति ग्रपनी हार्दिक घृणा प्रकट की।

मुहारा की जनता ने भी हड़ताल, जुलूस एवं सभा ग्रादि करके ग्रपना विरोध प्रदिश्ति किया । कुछ उत्तेजित लोगों ने एक पुलिसमैन को ग्रपने क्रोध का शिकार बनाया ।

सिरोहा में ६ ग्रगस्त को एक ग्राम सभा की गई तथा दूसरे दिन से सब स्कूल कालेज बन्द हो गये। ग्रान्दोलन के विषय में लोगों को हिदायतें देने के लिये कई प्रकार के बुलेटिन बांटे गए। २० ता० को पुलिस ग्रिधकारियों ने कांग्रेस दफ्तर पर घावा किया ग्रीर उस पर मोहर चपड़ी लगा दी। प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता शेर मोहम्मद भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्मवीर चौक में राष्ट्रीय भंडे का ग्रपमान किया गया तथा उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। काँग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गए ग्रीर उन्हें ग्रपमानित किया गया।

गोंदिया में भ्रान्दोलन का श्रीगणेश हड़ताल से हुमा। एक बड़ा जुलूस निकाला गया। गान्धीजी का सन्देश लोगों को पढ़कर सुनाया गया। १० अगस्त को सर्व श्री केशवराव इन्जल, पन्नालाल दुवे, सुखदेव म्रग्रवाल, म्रादि सभी मुख्य-मुख्य काँग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर घावा किया भीर उसमें ताला लगा दिया। शाम को जनता की एक सभा हुई जिसमें १७ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। इसके बाद चार दिन तक लगातार बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर कांग्रेस के पोस्टर चिपकाये गए। म्रान्दोलन को कुचलने के लिए फीज की सहायता भी ली गई। इस म्रान्दोलन में यहाँ के २९३ व्यक्तियों को सजाएं हुई तथा १९४ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। १५००) ६० सामूहिक जुर्माना किया गया।

### नागपुर जिला

तालुका--१२ घगस्त को कई स्थानों पर सभाएं हुई, जिनमें कांग्रेस

का भादेश पढ़कर सुनाया गया। १५ ता० को केलोथ में रेलवे पटरी उखाड़ डाली गई तथा स्टेशन जलाकर भस्म कर दिया गया। पुलिस वालों ने गांब-गांव में घूम-घूमकर लोगों को मारा-पीटा भ्रौर उन्हें विभिन्न तरीकों से अप-मानित किया तथा स्त्रियों को बेइज्जत किया।

खाया— यहां की जनता ने पोस्ट भ्राफिस, थाना, रेवेन्यू दफ्तर आदि सरकारी महकमों पर धावा बोला और उनके सब रेका डं अग्निदेवता की मेंट खढ़ा दिए। म्युनिसिपल दफ्तर तथा रेन्जर आफिस को भी काफी क्षति पहुं-चाई। रेल की पटरियां उखाड़ कर फेंक दी गईं तथा तार काट डाले गए। पुल तोड़-फोड़ दिये गए। यूरोपियनों के बंगले तहस-नहस कर दिये गए। परि-णामस्वरूप फौजियों ने दुकानें कूट लीं। बच्चों एवं स्त्रियों तक को भौति-मौति का श्रसहनीय यातनायें दी गईं तथा लोगों से १० हजार रुपये सामूहिक जुमनि के रूप में बड़ी निदंयता से वसूल किये गए।

शाबेनर—रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशाप तथा किरोसिन आयल डिपो का तमाम फर्नीचर लूट लिया गया एवं डाक बंगलों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। दो व्यक्ति ब्रातरह से घायल हुए एक-दो स्थानों पर लोगों का बेंतों से पीटा गया।

स्रमरेड़ ताल्लुका— ६ ग्रीर १० अगस्त को पुलिस-ग्रधिकारियों ने कांग्रेस-माफिस तथा हिन्दुस्तान रेड ग्रामी के दफ्तर की तलाशियां लीं तथा शहर के कई प्रसिद्ध व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये। जनता ने भी उत्तेजित होकर पंचगाव का डाक बंगला ग्रीर कांजी हाउस जला डाला। बेला थाना में सरकारी मुलाजिमों का बहिष्कार किया गया तथा पोस्ट आफिस ग्रीर थाने के सब रेकार्ड भस्म कर दिए। फौजियों से बन्दूकों छीन लीं। रेवेन्यू दफ्तर फूँक दिया। समूचे ग्रम-रेड़ ताल्लुके के में ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए तथा एक हजार रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

रामलेड तास्लुका—इस इलाके में जनता का जोश प्रधिक रहा। रेलवे स्टेशन जला दिया गया, इंजन नष्ट-श्रष्ट कर दिया गया, पुलिस वालों को खहर पहनने के लिए बाध्य किया गया तथा कचहरी पर बड़ी शान से राष्ट्रीय मंडा फहराया गया। फीजदारी के तमाम रेकार्ड जला दिये गए। तहसील पर धावा किया गया। खजाना लूट लिया गया प्रीर १० लाखा ७० हजार रुपये लोगों के हाथ लगे। १६ धगस्त को धाग्वोलन को कुचलने के लिए काफी संख्या में फीज बहां पहुंची घौर उसने गांव को चारों ग्रोर से घेर लिया। आम जनता को बेंतों का शिकार बनाया गया। स्त्रियों बेइजजती के इर से घर से बाहर

न निकल सकीं। १७५ व्यक्ति गिरफ्तार किए तथा ३० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया। जेल की सिस्तियों के कारण एक व्यक्ति बन्दी धवस्था में ही मर गया।

थरसा, गरेगांव, चिचड़ा मनुघा एवं महातुला के पटवारी एवं रेवेन्यू ग्राफिस तथा ग्रामपंचायत के सब रेकार्ड नष्ट कर दिये गए। इन स्थानों के प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। मउद्दा में जनता ने पुलिस थाने पग हमला किया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया हिन्दुस्तान रेड ग्रामीं के नेताग्रों ने एक पुलिस कांस्टेबल को पकड़ लिया तथा कई ग्रन्य कांस्टेबलों को गोली का शिकार बनाया। यही नहीं, उन्होंने ५० कारतूस, कुछ पुलिस-वर्दियां तथा बहुत-सा हथकड़ियां भी पुलिस थाने से छीनकर अपने ग्रधिकार में कर लां।

गुमगांव ताल्लुका---१३ ग्रगस्त को स्थानीय कांग्रेस कमेटी के उप सभापति एवं मंत्री गिरपतार कर लिये गए। जनता के ३००० व्यक्तियों ने अपने नेताग्रों को खुड़ाने के लिए पुलिस-थाने पर हमला बोल दिया। दारोगा डर के मारे थाना छोड़कर भाग निकला, किन्तु थाने के दो कांस्टेबल बुरी तरह घायल हुए। लोगों का विचार किसी सरकारी कमंचारी को हानि पहुँ-चानें का न था। ग्रतएव उन्होंने दोनों कांस्टेबलों का बड़ी तत्परता से इलाज करवाया ग्रीर ठीक होने पर उन्हें पुनः थाने में भेज दिया। शहर के पोस्ट आफिस ग्रीर कांजी हाउस भी जनता के क्रोध के शिकार बने और जलाकर नष्ट कर दिये गए। हिंगना म जनता को ग्रान्दोलन सम्बन्धी हिंदायतें देने के उद्देश्य से म्थान-स्थान पर पोस्टर चिपकाए गए।

बडौदा में पटवारी दफ्तर के काग्ज़ात जला दिये गए तथा पुल तोड़ डाला गया। लोगों ने मिलिटरी की लारियों पर हमला करके उन्हें लूट लिया। खरसौली में दारोगा को बुरी तरह पीटा गया तथा उसे धपनी सरकारी वर्दी उतार फेंकने के लिए बाध्य किया गया। ताल्ल्का में जनता पर गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति मारा गया। समूचे ताल्लुके में १६० व्यक्तियों को सज़ाएं हुई तथा १३ व्यक्ति नज़रबन्द किये गए। सामूहिक जुर्माने के रूप में लोगों से ५००० हपया वसूल किया गया।

नागपुर शहर—सन् १६४२ के आन्दोलन में नागपुर शहर ने अपना एक इतिहास बनाया है। यहां के लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह का परिचय दिया। ९ और १० धगस्त को बड़ी-बड़ी सभाए हुई जिनमें आजादी की लड़ाई को जी-जान से आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा की गई। स्वयं मध्य प्रान्त के गवर्नर के ही शब्दों में नागपुर पर ७२ धण्टे तुक जनता का राज्य रहा। ११ मगस्त को हिन्दू महासभा के तत्त्वावधान में क्नवैटेश थियेटर में एक विशाल सभा हुई जिसमें स्कूलों, कालेजों एवं मिलों में हड़ताल चालू रखने का निर्णय किया गया। १२ ग्रगस्त को विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकला जो शहर की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सड़कों पर से होता हुआ ग्रदाखत पहुंचा और लोगों को काम बन्द करने के लिए बाध्य किया । अदालत पर झंडा लहु राया गया। पुलिस ने प्रदर्शन-कर्त्ताग्रों पर गोलियां चलाई तथा ग्रश्नु-गैस का प्रयोग किया। दो व्यक्तियों के सख़्त चोटें ग्राईं। मामूली घायल होने वालों की संख्या तो अनगिनत थी।

नागपुर का जनरल पोस्ट भ्राफिस जला दिया गया। गवर्नमेंट के राशन के गोदाम तथा कपड़े के स्टाक लूट लिये गए। प्रायः सभी सरकारी इमारतों पर धावा बोला गया। खुजाने लूट लिये गए। बिजली के बल्व तोड़ दिये गए। टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काट दियं गए। शराब की भट्टियां तथा फायर ब्रिगेड जलाकर नष्ट कर दिये गए। शहर के सभी पुलिस-स्टेशन या तो जला दिये गए या उन पर श्रधिकार कर लिया गया।

१४ ग्रगस्त को शहर भर में करण्यू ग्रार्डर लगा दिया गया। फौजियों के जत्थे शहर में चक्कर लगाने लगे ग्रीर जो भी व्यक्ति, दोषी हो या निर्दोष, दिखाई पड़ता था गोली से उड़ा दिया जाता था। जो कौतूहलवश ग्रपने मकानों की खिड़कियों से झांकते थे वे भी फौजियों द्वारा गोली के शिकार बना दिये जाते थे। वास्त्व में फौजियों ने नागपुर की निर्दोष जनता के खून से जी भरकर फाग खेला। लोगों के घरों में जबरन घुस जाते थे, उनका सामान लूट लेते थे तथा उनकी बहन-बेटियों को बेइज्ज़त करते थे। बड़े-बड़े घरों के लोगों से जबर्दस्ती गन्दी नालियों को साफ करवाया गया। नवाबपुरा सकिल के श्रीशंकर कुनबी को बिना किसी कुसूर के फांसी पर लटका दिया गया। इस इलाके में कुल ३२ ग्रादमी गोली के शिकार हुए, तीन सौ से ज्यादा घायल हुए तथा करीब एक हजार गिरफ्तार किये गए, जिनमें से बहुत से मुँह मांगी घूस मिलने पर छोड़ दिये गए।

लोगों ने भंडा सत्याग्रह प्रारम्भ किया। वे राष्ट्रीय भंडा लेकर शहर में प्रदर्शन करने लगे। पुलिस वाले उन पर लाठी चलाते ये तथा प्रचान-प्रधान व्यक्तियों को जेल में ठूंस देते थे। किन्तु फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुमा स्रीर यह सत्याग्रह कई दिनों तक चलता रहा।

तागपुर शहर में प्रनिगनत बार गोलियाँ चलीं भीर प्रनुमान किया

जाता है कि कुल ३०० व्यक्ति मारे गये होंगे। १५३ व्यक्ति नजरबन्द भीर १९४ दण्डित किये गए।

## वर्धा जिला

वर्घा भारत की गैर सरकारी राजधानी है, क्योंकि इसी के पास सेवाग्राम में भारत के कर्णधार महात्मा गांधी रहते हैं । महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर पाते ही वर्घा के लोग अधीर, हो उठे । पर वे पूर्णरूप से शान्त रहे ग्रीर उन्होंने कोई तोड़-फोड़ नहीं की। जब श्री दीनदयाल चूड़ी-वाले बम्बई से लौटे तो लोग यह सुनने के लिए कि महात्मा जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर क्या-क्या हिदायतें दी है, हजारों की संख्या में गान्धी चौक में इकट्ठे हो गए। श्री दीनदयाल अपना भाषण दे ही रहे थे कि पुलिस सभा-स्थल पर ग्रा घमकी भीर उसने एकत्रित जनता को श्राज्ञा दी कि या तो वह तुरन्त शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाय वरना उस पर लाठी-चार्ज किया जायगा तथा गोलियां चलाई जायंगी। जनता ने पुलिस की इस धमकी का जवाब 'भारत छोड़ो' तथा 'इन्क्लाब जिन्दाबाद' के गगन-भेदी नारों से दिया। इतना ही नहीं लोगों ने एक स्वर से कहा। 'हम पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं, हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानते । पुलिस हमारे कार्यों में विघ्न डालने वाली कौन होती है ?, पुलिस ने गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलू नामक एक २८ वर्षीय नवयुवक शहीद हुआ और बहुत से व्यक्ति घायल हुए । लोग पुलिस की मार खाकर भी पूर्ण रूप से ग्राहिसक बने रहे । वर्षा वापिस लौटने पर महात्मा गांधी उस स्थान पर गये जहां जंगलू का दाह-संस्कार किया गया था श्रीर उन्होंने बड़ी श्रद्धा एवं भिनत के साथ उसकी चिता पर पूजा के फूल चढाए।

श्री विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, किशोरीलाल मशरूवाला, दीनदयाल चूड़ीवाला भ्रादि प्रधान कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। किन्तु विद्याधियों ने स्थान-स्थान पर दीवारों पर उत्साहवर्द्धक बातें लिखीं तथा छपे हुए बुलेटिन घरों में जा-जाकर लोगों को देने लगे। परिणाम-स्वरूप 'करो या मरो' का सन्देश हर व्यक्ति के पास पहुंच गया। भ्रधिकारियों ने जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के लिए समूचे प्रदेश में १४४ घारा लगा दी तथा वर्षा शहर को फौज के भ्रधिकार में सौंप दिया। जो भी व्यक्ति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोषी, भ्रपने घर से निकलता था तो बुरी तरह से पीटा जाता था। एक दिन की बात है कि लाठियों से सुसज्जित सिपाहियों की एक लारी वर्षा पहुंची। पुलिस के भ्रातंक से समूचा शहर स्मशान-सा बना

इस्माथा। कुछ व्यक्ति जो जरूरी कामों से इधर-उधर जा रहे थे पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिये गए ग्रीर राक्षसी तरीके से पीटे गए। उनमें से कई बेहोश भी हो गए।

देवली—यहां पर भी लोगों ने नेता श्रों की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूम निकाला। पुलिस वालों ने उस पर लाठी-चार्ज किया। जनता उत्तेजित हो गई ग्रौर उसने पोस्ट ग्राफिस जला दिया तथा थाने पर घावा बोल दिया जिससे कुछ कांस्टेबल घायल हुए। शहर से उठी हुई क्रांति की ग्राग शी घ्र ही पौनार, बारबरी, बरुवर, सरगना ग्रादि स्थानों पर भी फैल गई ग्रौर लोगों ने स्थानीय डाकखानों एवं थानों एवं थानों के रेकार्ड भस्म कर दिये तथा छेटर बक्स तोड़-फोड़ ड'ले। बारबरी में एक रेलगाड़ी को गिराने का प्रयत्न किया गया, किन्तु वह सफल न होसका। देवली इलाके से सामूहिक जुमनि के रूप में ४ हजार रुपये वसूल किये गए।

हिंगनघाट—इस इलाके के विद्यार्थियों ने भी जनना के साथ मिलकर नेताघों की गिरफ्तारी के विरोध में बड़े-बड़े जुलूस निकाले, सभाएं की तथा अन्य प्रकार के प्रदर्शन किये। यहां पर कुल १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए।

आरबी तालुका— १० भ्रगस्त को एक विशाल जुलूस निकाला गया तथा भ्राम हड़ताल रखी गई। पुलिस वालों ने कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा दिया। १६ मुख्य कार्यकत्तां भ्रों को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ व्यक्तियों को बेंतों से पीटा।

आहरी—-१२ भ्रगस्त को जब भाष्टी के लोगों को नेताओं का गिरफ्तारी का समाचार. मिला तो वे एक बड़ा जूलूस बनाकर थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहराने के लिए गए। जुलूस के भ्रागे-भ्रागे महिलाएं थीं। पुलिस-भ्रधिकारियों ने जूलूस को थाने के सामने रोका, किन्तु जब लोग बराबर भ्रागे बढ़ते गये तो उन्होंने लाठी एवं गोलियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। बहुत से स्त्री-पुरुष घायल हुए। कुछ नवयुवक स्त्रियों पर अमानुषिक ढंग से मार पड़ते देखकर चूप न रह सके। उनका खून खौलने लगा तथा उनके हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाला धषक उठी। वे भ्रागे बढ़े भ्रीर प्राणों की बाजी लगाकर पुलिस वालों पर टूट पड़े। इस मुठभेड़ में पुलिस के ५ व्यक्ति, जिनमें एक रामनाथ मिश्र नामक सब इन्स्पेक्टर भी था, मारे गए। शेष पुलिस वाले भाग खड़े हुए भीर थाने पर जनता का श्रधिकार हो गया। नवयुवकों ने बड़ी शान से थाने पर राष्ट्रीय भंडा कहराया। इस घटना में जनता के भी ६ व्यक्ति काम भ्राए।

जब उच्च प्रधिकारियों को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने

आधी रात को सशस्त्र ब्रिटिश सैनिकों को आष्टी भेजा। उन्होंने प्राते ही लोगों को ग्रंधाधुन्ध मारा-पीटा । दिन में उन्हें चिलचिलाती धूप में खड़ा किया तथा बहुतों को वहीं गोली से उड़ा दिया। बेचारों को न तो खाने के लिए कुछ दिया गया भ्रीर न पीने के लिए ही। इस प्रकार वे एक तरफ से तो ष्प, प्यास एवं भूख से परेशान रहे तथा दूसरी ग्रोर गोलियों के शिकार हुए । सैनिकों को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुग्रा। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पशुष्रों को किसी बाड़े में बन्द किया जाता है। इस श्रवस्था में बेचारों को एक माह तक रखा गया। लोगों की स्त्रियों एवं बहनों व बेटियों के साथ बलात्कार भी किया गया । बाहरवालों को गांव वालों की मदद करने एवं उनके साथ सहा-नुमूति दिखाने तक की इजाजत नहीं दी गई। बन्दियों पर मुकदमा चलाया गया भीर उनमें से ६ को फांसा की सजा का हुक्म हुआ। इससे सम्पूर्ण देश में तहलका मच गया और स्थान-स्थान से फांसी की सजा के विरोध में ग्रावाज उठाई गई। लोगों के प्रनवरत परिश्रम का यह फल हुम्रा कि चार व्यक्तियों को फांसी के स्थान पर आरजीवन कारावास का दंड दिया गया। अन्त में दो व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया।

वर्घा जिले में १३७ व्यक्ति नजरबन्द भीर ४३४ दण्डित हुए। ३ जगह गोली चली, जिससे ७ व्यक्ति मरे ग्रीर २० घायल हुए। ४०,००० ६० जुर्माना किया गया।

चांद्वा जिला—नेता श्रों पर किये गए प्रहार की खबर जब यहां वालों को मिली तो सम्पूर्ण जिले में एक साथ विरोध-प्रदर्शन किया जाने लगा। स्थान-स्थान पर सभाएं हुई तथा जुलूस निकाले गएं जिनमें 'श्रंग्रेजो, भारत छोड़ों' की मांग की गई। लोगों में एक अजीब जोश दिखाई पड़ता था। प्रदर्शन का कार्य प्रायः कचहरी, थानों एवं श्रन्य सरकारी इमारतों के सामने किया गया। ग्ररमोहा, चिरौली, देवसरा, बरौरा, चिकनी, चांदा ग्रादि स्थानों पर सरकारी रेकार्ड जलाने का प्रयत्न किया गया। सरकार ने ग्रान्दोलन की गित रोकने के लिए मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, प्रदर्शन करने वालों को बुरी तरह से पीटा गया, गांव लूट लिये गए तथा जला दिये गए। ग्रीर स्त्रियों की इज्जत लूटी गई।

चिमूर—चांदा जिले का यह कस्बा सारे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की जन-संख्या केवल ६००० है। नेताग्रों की गिरफ़्तारी की सूचना पाते ही यहां पर भी ११ ग्रगस्त से शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये जाने लगे। १३ ग्रगस्त को नागपंचमी के दिन नगर भर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ४०० स्त्रियां एवं १०० बच्चों ने भाग लिया। प्रभात-फेरी का कार्यक्रम पूर्ण रूप से नियं-त्रित एवं ग्रहिसक था। फिर भी प्रधिकारियों ने नगर के सभी नाके बन्द कर दिये ग्रीर प्रभात फेरी को रोक कर उस पर गोला चला दी। लोग सब-के-सब एक सच्चे ग्रहिसक सैनिक की भांति ग्रपनी जान मोह छोड़कर गोलियों की बौछार में वहीं बैठ गए। परन्तु गोली चलनी बन्द न हुई। कुछ ग्रीरतें तथा बच्चे वहीं मारे गए। यह देख जनता पागल हो गई भीर पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस के पांच व्यक्ति वहीं मर गए ग्रीर शेष भाग गए। पुल ग्रादि तोड़ दिए भीर पेड़ गिरा कर सड़कें बन्द कर दीं। फीज के पहुंचने के पहले ही गांव के बहुत से ग्रादमी गांच छोड़कर चले गए।

१९ ता० को अरोरा के स्टेशन पर २०० सशस्त्र गोरे सिपाहियों तथा ५० हिन्दुस्तानी सिपांहियों की टुकड़ियां मोटरों सहित एक स्पेशल ट्रेन से उतरी । चिमुर वहां से तीस मील है । जिला मजिस्टेट जब चिमर पहुँचा तब कोध से पागल हो रहा था। बेचारे गाँव वाले डरकर अपन-अपने घरों में छिप गए ग्रौर दरवाजे बन्द कर लिए। सड़के सूनी पड़ी थीं। हजिला मजिस्ट्रेट ने सशस्त्र फौज लेकर पहले गांव के बड़े-बड़े लोगों के घरों में बलपूर्वक प्रवेश किया। उनको बाहर निकाला गया श्रीर पीटा गया। बुड्ढों श्रीर बच्चों को छोड़कर सब गिरफ्तार कर लिये गए। कूल १२८ गिरफ्तारियां हुईं। फिर गाँववालों से कहा गया कि वे अपने फौजी महमानों को खाना खिलाएं। जो गिरफ्तार हो गए थे उनके गोदाम तोड़ लिये गए। फिर लूट शुरू हुई। तेल घी, चावल, भ्राटा, बरतन ग्रादि सभी चीजों पर हाथ साफ किया गया। सिल्क की साड़ियां जला दी गईं। या हिन्दुस्तानी सिपाहियों को दे दी गईं। गोरों ने लोगों के हारमोनियम से मनोरंजन किया। बलात्कार भी हए, परन्तु श्रिषक-तर हित्रयों ने एक जगह एकत्र होकर श्रपनी रक्षा की। गर्भवती तथा ऋतुमती स्त्रियों के साथ भी बलाटकार किये गए श्रीर उन्हें रक्त से लथपथ छोड़ दिया। गया। एक निर्धन की भोंपड़ी में स्रकेली स्त्री पर तो बलात्कार की हद ही कर दी गई। एक छोटी लड़की का गला घोट दिया गया। इन सब धत्याचारों की यदि विधि पूर्वक जाँच हो तो उन पर ठीक-ठीक प्रकाश पड़ सकता है।

यह स्थिति दो दिन तक रहीं। म्राखिर एक बड़ी स्त्री डांडीबाई बागदी राइफ़लों के बीच से होतीं हुई जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंची भ्रीर उसने गांव की स्त्रियों की करुण कहानी सुनाई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह भ्राफत तो गाँव वालों ने स्वयं बुलाई हैं। फिर उसने पुलिस भीर फौजियों को बुलाकर स्त्रियों पर अस्याचार करने से मना किया, फिर भी अवस्था अधिक न सुधरी। इसी बीच सरकार ने गांव पर तथा आस-पास के लोगों पर एक लाख रूपया सामूहिक जुर्माना कर दिया। जुर्माने की वसूली बलपूर्वक किंतु आसानी से कर ली गई, क्योंकि गांव में केवल बेचारी स्त्रियां ही शेष रह गई थीं। आदमी या तो भाग गए थे या बन्दी बना लिये गए थे।

सात हफ्तों तक चिमूर में ग्रसभ्य तथा उद्दंड सिपाहियों का राज्य रहा। इस ग्रसों में उसका सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बिलकुल कट गया था। पहले तो घटनाश्रों के समाचार ही बाहर नहीं आने दिये गए भौर बाद में पुलिस भौर फौज के ग्रातंक के कारण किसी को वहाँ जाने की हिम्मत न होती थी।

डा० मुन्जे को १७ स्त्रियों ने स्वयं ग्राप बीती, बलात्कार तथा ग्रत्या-चारों की, कथा सुनाई। उनमें से १३ स्त्रियों के साथ तो एक से प्रधिक गीरे सिपाहियों ने बलात्कार किया तथा शेष चारों पर भी ग्रत्याचार किये गए। ४००० मनुष्य गिरफ्तार किये गए । बहुत से दारोगा को घूंस देने पर छूटे । करीब ७५ व्यक्तियों को सजाएं दी गईं। दो जेल में तथा सात जेल से बाहर मर गए । ३५ को आजन्म देश निकाले, १ को तेरह साल, ७ को सात साल, १८ को पांच साल तथा तीन को तीन साल कैंद की सजायें दी गईं। दो दिन के भ्रन्दर १००,००० रुपया सामृहिक जुर्माने के रूप में बलपूर्वक वसूल किया गया । मोतीचन्द नानकचन्द पर १०,००० रुपया जुर्माना किया गया । उसने गवर्नर को तार दिया कि मेरी तो दूक। न ही लूट ली गई है जिसमें १०,००० का सामान था। इस पर उसे उत्तर मिला कि जुर्माना तो वसुल किया ही आयगा। एक मनुष्य की ५०,००० रुपए तथा दूसरे की १,००० रुपये की कुल सम्पत्ति लूट ली गई। नूरा बोहरा पर २,००० रुपया तथा एक मुसलमान पर १,००० जुर्माना हुन्ना । ३ सितम्बर तक ८४,००० रुपया सामूहिक जुर्माना बसूल कर लिया गया। बाद में गवर्नमेंट की नीति के प्रनुसार मुसलमानों का जुर्माना वापिस कर दिया गया।

चांदा जिले में ७८ व्यक्ति नजरबन्द ग्रौर २४८ दंडित हुए । एक जगह गोली चली, जिससे तीन मरे ग्रौर १० घायल हुए ।

## і महाकौशल

मध्यप्रान्त के ग्यारह हिन्दी भाषी जिजों को मिलाकर कांग्रेस ने महा-कौद्याल नाम का सूबा बना दिया है। वैसे तो कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारियों पर ही यहाँ पर काफी उत्तेजना फैल गई थी तथा जुलूस झादि निकलने शुरू हो गए थे, परन्तु जबलपुर में गुलाबसिंह की मृत्यु के बाद जनता की रोषपूर्ण भावनाएं चरम सीमा तक पहुँच गईं। इस प्रान्त के झान्दोखन का वर्णन जिले-वार नीचे दिया जाता है।

बैतूल— ६ ग्रगस्त को जिला कांग्रेस के दफ्तर पर ताला पड़ जाने ग्रीर श्री बालकृष्ण पटेल तथा बिहारीलाल पटेल की गिरफ्तारियों के बाद जनता ग्रीर भी कृद्ध हो गई ग्रीर उसने पुलिस पर पत्थर फेके । उत्तर में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे एक ग्रादमी की मृत्यु हो गई। इसके बाद जनता ने पोस्ट ग्राफिस तथा पटवारखाने के काग्रजात जला दिए। ऐसी ही घटनाएँ ग्रम-रावती, बघौरा तथा गन्गौना में दुई।

१५ मगस्त को १००० मनुष्यों ने रानीपुर थाने पर म्राक्रमण करके सामान सहित बिलकुल जला दिया। १६ ता० को घाराखोह रेलवे स्टेशन को २ १० मादिमयों ने मिल कर फूँक दिया। १७ ता० को प्रायः इतने ही मनुष्य रेल की पटिरयों को उखाड़ने घोराडेंगरी पहुँचे, जहाँ पर उनसे २००० मनुष्य भीर मिल गए। डिप्टी कमिश्नर भी फौजी सिपाहियों सहित वहाँ था। लोगों के लकड़ी की टाल में म्राग लगा देने पर उसने सिपाहियों को गोली चलाने की माझा दी। गोली चलने पर एक मनुष्य की मृत्यु हो गई, ६ घायल हो गए तथा बहुत से पकड़ लिये गए।

२४ प्रगस्त को अमला में रैवेन्यू इन्स्पेक्टर तथा पटवारखाने के काग-जात जला दिये गए। नैया में भी ऐसा ही किया गया। श्री वेला को जो एक प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता थे, पीटा गया तथा उनके लड़के को गोली से उड़ा दिया गया। किसी मनुष्य ने बैतूल शहर के एग्निक्लचर कालेज में धाग लगा दी। अभियुक्त का पता न चलन पर २००० रुपया सामूहिक जुर्माना कर दिया गया।

धाराखोह भीर घोराडूंगरी के बीच इटारसी-नागपुर रेलवे लाइन की पटरियाँ उखाड़ दी गईं। जगह-जगह पर तार काट दिये गए तथा रेल उलटने की कोशिशों की गईं।

इस जिले में ६४७ व्यक्ति गिरफ्तार भीर १९७ नजरबन्द किये गए । ४५२ पर मुकद्दमें चले, जिनमें १८ महीने से लेकर २० साल तक की सजाएं दी गई। ३ जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें १२ मरे भीर ६ घायल हुए। ६ राजबन्दी जेल में घहीद हुए, २४००) २० सामूहिक जुर्माना किया गया।

होशंगाबाद — ६ घगस्त को जिले भर में पूर्ण हड़ताल रही । जुलूस

निकाले गए तथा सभायें की गईं। ११ ता० को इटारसी के पुलिस-स्टेशन को जला डालने की कोशिश की गई। ४४ ता० को लोगों ने मिलकर इटा-रसी के स्टेशन पर लकड़ी की टाल को जला डालना चाहा। यहाँ पर उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक अंग्रेज सारजेन्ट, एक सरिकल इन्पेक्टर तथा दो सिपाही घायल हुए। बाद में पुलिस ने लोगों के घरों में जा-जाकर उन्हें पीटा। एक लड़के को तो इतना पीटा गया कि वह अस्पताल में ही मर गया।

होशंगाबाद - शहर में पूर्ण हड़ताल रही और शान्ति-पूर्ण प्रदर्शन किये गए। कुछ दिन बाद लोगों ने तार काटने शुरू कर दिये। विद्यर्थियों पर तीन बार लाठी-चार्ज हुम्रा। ५००० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया।

ख्रिकाली—नरसिंहपुर सब-डिवीजन का एक गांव है। २४ ता० को कुछ राजनैतिक कैंदियों को किसी धनजान जगह ले जाये जाने की ध्रफवाह उड़ने पर जनता ने एक सभा की। जनता के न हटने पर कुथ्यब तहसीलदार ने स्वयं जनता पर गोली चलानी शुरू कर दी। श्री मन्साराम नामक एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारा गया। दूसरे दिन इस गोली-कांड के विरुद्ध फिर एक सभा की गई। सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें दो धादमी बेहोश हो गए।

शोभापुर—शहर के एक माग के तार काटे जाने पर ५००० ६० का सामूहिक जुर्माना किया गया। इस जिले में १४० नजरबन्द हुए ३६५ पर मुक्रहमे चले। ४ सरकारी इमारतों पर हमले किये गए। तान जगह गोलियां चलीं। २ स्रादमी शहीद हुए। १५,००० ६० सामूहिक जूर्माना किया गया।

मंडला — जिले के काँग्रेस नेताग्रों की गिरफ्तारियों पर सात दिन की आम हड़ताल घोषित की गई। १५ ता० की फतह दर्वाजे पर एक अन समा में भाषण देते हुए एक वक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लड़का जो कम्पाउंड की दीवार पर खड़ा था, कोड़ों से पीटा गया। ग्राम लाठी-चार्ज हुग्रा। जनता ने पुलिस पर पत्थर ग्रीर ढेले फेंकने शुरू कर दिए। इस पर मि० फोक्स, रिजर्व इन्स्पेक्टर ने गोली चलाने की ग्राज्ञा दे दी। श्री उदयचन्द्र ने जनता को मार-पीट करने से रोकना चाहा। पुलिस ने उदयचन्द्र को वहां से हटने को कहा ग्रीर उनके न हटने ग्रीर सीना खोलकर खड़े हो जाने पर पुलिस उन्हें गोली मार दी। ६ सिपाही उन्हें ग्रस्पताल ले गए जहां वह मह गए। सम्बन्धियों की प्रार्थनाओं को ठुकराकर ग्रधिकारियों ने श्री उदयचन्द्र के शब को भी उन्हें देने से मना कर दिया।

मंडला शहर से प्रायः तीन मील पर एक पुल तोड़ दिया गया। रेलवे के तार काट दिए, पटिरयां उखाड़ दी गईं। बामा में एक दूसरा पुल नष्ट कर दिया गया। दम्दोका में भी ऐसे ही कामों के फलस्वरूप ११ मनुष्य गिरफ्तार कर लिये गए। पिन्डोर्ग में डाक के बक्स नष्ट कर दिये गए। काजी हाऊस तोड़ दिया गया। शराब की दूकानों पर घरना दिया गया। बांच पोस्ट माफिस मौर ग्राम-पंचायत के दफ्तर भूंक दिये गए। नायपुर में लाठी-चार्ज में दो लड़के घायल हो गए।

इस जिले में २५ नजरबन्द भीर ५४ दण्डित हुए। ५ सरकारी इमा-रतों पर हमले हुए। ३ जगह गोली-कांड हुए। एक व्यक्ति ∼मरा भ्रीर ५ घायल हुए।

छिन्दवाड़ा — इस जिले में ५५ व्यक्ति नज़रबन्द किये गए और २५ पर मुकदमे चले । लोधीखेरा, सौन्सार, ग्रौर पान्डूराना में जन सभायें हुई तथा जुलूस निकाले गए । सरकार ने जिला काँग्रेस कमेटी का दफ्तर जला डाला ।

बालाघाट — सारे जिले में पूर्ण हड़ताल रही। १० अगस्त की शाम को गांन्धी चौक में एक विराट सभा हुई। बहुत से कार्यकर्त्ता वहीं गिरफ्तार कर लिये गए। शहर के हाई स्कूल की लाइबेरी तथा श्रीर स्थानों के शीशे श्रादि तोड़ डाले गए। इसके बाद बालाघाट और पीपर झटी के बीच के तार काट दिये गए। कुल १२ गिरफ्तारियाँ हुई। इस जिले में १७५ नजरबन्द श्रीर १७ दण्डित हुए। एक जगह गोली चली। एक श्रादमी शहीद हुशा।

बारासिवनी— द से २० ग्रगस्त तक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गए। १२ ग्रगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी के समापित पकड़ लिये गए। इसके विरुद्ध एक विराट जन सभा हुई। २० ग्रगस्त को बारा सिवनी में गोलीकांड हुग्ना, जिसमें एक मनुष्य मर गया तथा बहुत से घायल हुए। श्री रामलाल शर्मा की दूकान पर जनता में ग्रौर पुलिस में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप श्रीमती काशीबाई तथा कुछ ग्रौर कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। २० ग्रगस्त को काशीबाई कारघटोला ग्राम में ले जाई गई। वहां पर वह पीटी गई। उनकी धोती फाड़ दी गई। १० सिपाहियों ने उनका सतीत्व नष्ट किया। उनके गृप्त ग्रंगों को क्षत-विक्षत कर दिया ग्रौर ग्रन्त में उनका सिर काट दिया। उनके २०७५ ६० के गहने पुलिस ने जन्त कर लिए। इसके उपरान्त काशीबाई के पिता को वहाँ बुलाकर उनको भी ग्रपमानित किया गया। उनकी गान्धी टोपो के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गए। उसी शाम को जैन मन्दिर के पास एक शांतिपूर्ण जुलूस पर बिना सूचना के गोली चलाई गई। एक मरा तथा १२ वायल हुए। २१ ता०

बहुत-सी गिरफ्तारियां हुईं। मजदूरों की दिन में तीन बार हाज़री होने लगी। स्त्रियां घर से निकलने पर थाने में बन्द कर दी गईं। कुल १२० गिरफ्तारियाँ हुईं। बारा सिवनी में १० सितम्बर तक पुलिस के सिपाहियों ने जनता पर घोर ख्रत्याचार किये। ३००० रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

दुर्ग — इस जिले में २४० नजरबन्द श्रीर ४० दिण्डत हुए। बेलोच, कुशुम श्रीर रोलट में सरकार विरोधी प्रदर्शन किये गए। १० श्रगस्त को नेताश्रों की गिरफ्तारियों के विरोध में बाजार में हड़ताल की गई। भटंग में शान्तिपूर्ण जुलूस पर पहले गोली चलाई गई श्रीर फिर लाठी-चार्ज हआ। श्री घासीराम मंडल चोटों से बेहोश होगए। इसी श्रवस्था में वह बन्दी बना लिये गए। कुछ दिन बाद श्रस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

सागर—यह जिला कांग्रेस का केन्द्र हैं। गढ़कोठा में शान्तिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई गई। एक मरा तथा १५ पर इसी सम्बन्ध में मुकदमे चले। घारा ३४ के मातहत बहुत से चालान हुए। इस जिले में २०० नजरबन्द धौर ४०० दण्डित हए।

जबलपुर—यहाँ मंग्रेज विरोधी प्रदर्शन हुए। ९ मगस्त को स्थानीय नेता गिरफ्तार कर लिये गए। १० मगस्त से शहर के हाईस्कूल के लड़कों ने स्कूल जाना बन्द कर दिया। १४ मगस्त को विद्यार्थियों के ज़लूस पर गोली चलाई गई। फलस्वरूप श्रीं गुलाबसिंह ने भारत के शहीदों में नाम लिखवाया। एक पोस्ट म्राफिस तथा मदन महल रेलवे स्टेशन फूंक दिये गए। बिजली के बल्व फोड़ दिये गए। प्रायः ५५० गिरफ्तारियौं हुईं। १५० नजरबन्द रखे गये भीर ४०० को सजायें दी गईं।

महाकौशल के रायपुर और बिलासपुर जिलों से आन्दोलन के विषय में विस्तार पूर्वक सूचना नहीं मिली। केवल इतना ज्ञात हुआ है रायपुर में १०० व्यक्ति नजरबन्द और ७०० दण्डित हुए। दो सरकारी इमारतों पर हमले हुए। बिलासपुर जिले के नजरबन्दों की संख्या ५५ थी।

## विदर्भ

विदर्भ प्रान्त ग्रमरावती, बुलढाना, ग्रकोला ग्रीर यवतमाल में विभाजित है।

अमरावती — जिले के भनेक स्थानों में श्रंग्रेज विरोधी प्रदर्शन किये गए। पोस्ट भ्राफिस लूट लिये गए श्रीर रिजस्ट्रेशन कोर्ट जला दिये गए। जगह जगह तार काट दिये गए तथा थानों भीर शराब की दूकानों को नष्ट कर दिया गया। मौरसी में तहसीलदार को जुलूस में सम्मिलित किया गया तथा तहसील पर तिरंगा मंडा लगा दिया गया। वनीरा के थाने पर कुछ गाँवों के लोगों ने भ्राक्रमण कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे पाँच मनुष्य मारे गये तथा २५ षायल हो गये। इस सम्बन्ध में तीन गाँवों पर सामृहिक जुर्माने किये गए। खानपुर में रेजर का दफ्तर जला दिया गया। श्रमरावती शहर में जनता ने पोस्ट और तार के दफ्तर तथा इम्पीरियल बैंक पर श्रिषकार जमाना चाहा, परन्तु प्रसफल रही। १५ दिन से विद्यार्थी हड़ताल पर थे। उन्होंने विजली के बल्व तोड़ दिए। पवाली में तोर काट दिये गए। वहाँ के लोगों पर सामृहिक जुर्माना किया गया। परन्तु जुर्माना वसूल करने के लिए जब वहां रैविन्यु इन्स्पेक्टर कुछ सिपाहियों को लेकर पहुंचा तो लोगों ने जुमीना देने से इन्कार कर दिएा। इस पर डिप्टी कमिक्नर स्वयं पुलिस को लेकर वहाँ पहुचा, परन्तु ग्रसफल रहा। उसने राष्ट्रीय झंडे को नीचे उतारना चाहा। पुलिस ग्रीर जनता में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप ५ मनुष्य वहीं मर गए तथा २ बाद में मरे । कुछ मनुष्य घायल भी हुए । हाईकोर्ट में कुछ मनुष्यों पर मुकदमे चलाये गए। जज ने पुलिस का कार्यवाही की भर्त्सना की तथा जुर्माने को गैर कानूनी घोषित किया। चांदपुर बाजार में एलिचपुर की ताल्लुका पुलिस ने एक जुलूस पर धाक्रमण किया। जुलुस के नेताध्रों पर पुलिस पर आक्रमण करने के श्रमियोग में मुकदमा चलाया गया। परन्तु निरपराध घोषित हुए इस पर पुलिस के ऊपर हर्जीने या दीवानी में मुकदमा चलाया गया। मुक-दमें में जनता की जीत हुई।

अमरावतो जिले में ६०० व्यक्ति नजर बन्द श्रीर ७५० दण्डित हुए। ७ सरकारी इमारतों पर हमले हुए। ६ जगह गोली-काण्ड हुए। जिनमें १४ मरे श्रीर ४० घयल हुए।

अकोला—१९४१ में व्यक्तिगत सत्याप्रहियों के खूट जाने पर भी यहाँ भारत रक्षा कानून के मातहत युद्ध में बाधा डालने के नाम पर मुकदमे चलते रहे। ग्रगस्त १९४२ से पहले चार प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिये गए। गान्धीजी की गिरफ्तारी की सूचना पाकर लोगों ने हड़तालें कर दीं। सरकार ने कांग्रेस कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांवों में तरह-तरह के ग्रत्याचार हुए। यहां तक कि बच्चों ग्रीर बूढ़ों तक को रात के समय पहाड़ी रास्तों में घसीटा गया, लोगों को बुरी तरह पीटा गया, हाथ पैर ताड़ दिये गए तथा पाखाने के रास्ते पर तेज पाउडर घर दिया गया। कहीं-कहीं पीटनें की घमकी तथा रुपये का लालच देकर क्षमा मांगनें को कहा गया। स्रकोला के नेशनल स्कूल, जिसको बाद में सरकार ने ग्रपने कब्जे में ले खिया और खामगांव की तिलकराष्ट्रीय शाला के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में उल्लेख-नीय भाग लिया माता-पिताझों पर जोर दिया गया कि वे अपने खड़कों को राजनीति से अलग रखें। भ्रकोला की सांवतराम मिल में एक महीने तक हड़ताल रही।

२००० के लगभग गिरफ्तारियां हुईं। १५० नजरबन्द भीर ३५० दण्डित किये गए।

मार्च तक सरस्वती मन्दिर भीर राष्ट्रीय स्कूल पुलिस के श्रिषकार में रहे। खिरपुरीके अम्बादास पटेल, श्री दौलतजी, श्रीराम राय पटेल श्रादि बहुत से कांग्रेस-कार्यंकर्ता बरगांव लाये गए भीर पीटे गए। एक महीने तक बरगांव में फौजें पड़ी रहीं, जिन्होंने बहुत ग्रत्याचार किए। ५० से ऊपर श्रादमी गिर-पतार किये गए जिनमें ३० स्त्रियां भी थीं। जेल में कैंदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। खाना बहुत खराब मिलता था। कई कैंदी जेल से छुटने के बाद मर गए।

बुलढाना—इस जिले में १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये गए। विरोध में सजायें की गईं भीर जुलूस निकाले गए। दो बच्चों को, जो रेलवे लाइन के पास फिर रहे थे, गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया तथा एक घायल हो गया। ये बच्चे खानदेश के थे।

यवतमाल — इस जिले से भी लगभग १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये गए। लोगों ने शान्ति पूर्व तरीके से सभाधों भीर जुलूसों के द्वारा भ्रपना विरोध प्रकट किया।

#### : १३ :

## राजघानों में खून की होली

भारत का सदर मुकाम होने के कारण नेताश्रों की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली की जनता को तुरन्त मिल गई भीर ९ भ्रगस्त को सुबह १० बजे तक सम्चे शहर में हड़ताल हो गई। दोपहर में घंटाघर के पास से एक विशाल जुलूस रवाना हुन्ना, जो सड़कों पर घूमता हुन्ना शाम को करीब ६ बजे गाँघी मैदान में पहुँचा ग्रीर एक सभा के रूप में परिणत होगया। करीब ५० हजार नर-नारियों ने इसमें भाग लिया । दूसरे दिन १० तारीख को सुबह से ही लोग घंटाघर के पास इकट्ठे होने लगे । लोगों का विचार नई दिल्ली की ओर जाने का था । प्रधिकारियों ने प्रजमेरी गेट पर पुलिस भीर फीजी लारियाँ तैनात करके भीर कांटेदार तार लगा कर भनेक इकावटें खड़ी कीं, फिर भी लोग नई दिल्ली पहुँच ही गये। वहाँ की ग्रधिकांश दुकानें पहले से ही बन्द हो चुकी थीं। शेष दूकानें भी लोगों के पहुँचते ही बन्द हो गईं। शाम को प्रानी दिल्ली में एक विशाल सभा की गई जिसमें करीब एक लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। ११ तारीख़ को पुनः प्रातः ८ बजे लोग इकट्ठे हुए। किन्तु प्रव पुलिसवालों ने एकत्र लोगों पर लाठी-चार्ज प्रारम्भ किया। लोग लाठी खाकर भी तितर-बितर न हुए भीर एक जुलूस के रूप में कोतवाली की घोर बढ़ने लगे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री हकीम खलीलुलरहमान, जो जुलूस के नेता थे, गिरफ्तार कर लिये गए। अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी से लोग झुब्ध हो उठे घौर घागे की पंक्ति में खड़े हुए एक नवयुवक ने सोड।वाटर की एक बोतल फेंक दी, जिससे डिप्टी कमिश्नर की श्रांख पर चोट ग्राई। फिर क्या था? पुलिस एवं फीज वालों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया भीर उन्होंने लोगों पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप एक व्यक्ति तुरन्त मर गया तथा धनेक घायल हुए ।

इस घटना ने लोगों के कोष को प्रज्ज्वित कर दिया। फलतः उन्होंने टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने इस सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु फिर भी तोड़-फोड़ का काम बन्द नहीं हुआ। लोगों का एक जत्था म्यूनिसिपख आफिस पहुँचा। उसने सेकेटरी को दफ्तर बन्द करने के लिए कहा। परन्तु उसने लोगों की बात को ठुकरा दिया। लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंनें आफिस में आग लगा दी। पुलिस घटनास्थल पर आई और गोली चलाने लगी। लोगों ने दो आग बुक्ताने के इंजिनों और एक आग बुक्ताने की मोटर-साइकिल को आग लगाकर नष्ट कर दिया।

फतेहपुरी के पास गोरे सैनिकों ने जनता पर गोली चलाई, जिससे दो व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए तथा बहुतों के गहरी चोटें झाईं। फिर तो समूचे शहर में तोड़-फोड़ शुरू हो गई। पीली कोठी झौर क्वीन्स रोड पर उसका विशेष प्रकोप रहा पैट्रोल-पम्प जला दिये गए। शहर के सबसे बड़े रेलवे क्लीयरिंग झकाउन्ट्स झाफिस पर भी हमला किया गया झौर उसे जला-कर नष्ट कर दिया गया। पुलिस इन्सपेक्टर ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई। लोग इन्सपेक्टर पर टूट पड़े झौर उसे वहीं खत्म कर दिया। इन्कमटैक्स झाफिस भी लोगों की कोषाग्न का शिकार हम्रा।

पहाड़गंज के पास अंग्रेजी फौज के बैरिक पर हमला किया गया। फौजियों ने भागकर अपनी जान बचाई। शाम को पाँच से सात बजे के बीच में करीब १२ सरकारी स्थानों को जला दिया गया। पुलिस एवं फौज ने भी स्थान-स्थान पर लोगों पर गोली चलाई। रात को समूचे शहर में पूर्ण अंधकार रहा क्योंकि बिजली के तार काट दिये गए थे और बल्व फोड़ दिये गए थे। दूसरे दिन सारे शहर पर फौज और पुलिस का अधिकार हो गया। स्थान-स्थान पर फौजी एवं पुलिस के सिपाही तैनात कर दिये गए। फिर भी दोपहर में लोगों के एक जत्थे ने पहाड़गंज के पोस्ट आफिस को जला डाला। फौजियों ने उस इलाके में कई बार गोलियां चलाई, जिससे काफी आदमी मारे गए और बहुत से घायल हुए। जनता की रिपोर्ट के अनुसार १३ अगस्त तक करीब १५० व्यक्ति मारे गए जब कि सरकार के कथनानुसार केवल ४४ व्यक्ति मारे गए। बायलों का इरविन अस्पताल में मर्ती किया गया, किन्तु वहाँ के अधिकारियों ने उनके साथ बड़ा व्यवहार किया। जिन बायलों को खून का इंजेक्शन देना अस्यन्त जरूरी समक्ता था उनको भी उससे वंचित रखा गया। विद्रोही उचित चिकित्सा के पात्र नहीं समक्रे गए।

९ झगस्त से ३० सितम्बर तक की घटनाओं की जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसका सार हम यहाँ दे रहे है--

ए० जी० सी० म्रार० मॉफिस के १२५ क्लर्कों ने सरकारी नौकरी से स्तीका दे दिया।

२० भगस्त को जनता ने सप्लाई डिपार्टमेस्ट के चेक विभाग को काफी श्रंश तक जला डाला।

दिल्ली क्लाथ मिल के प्रधान कैमिस्ट श्री एम० एम० शाह ने स्तीफा दे दिया। उनके ग्रादर्श को लेकर कुछ नीचे के कर्मचारियों ने भी ग्रपनी नौकरी छोड़ दा।

दिल्ली बलाथ मिल तथा बिड़ला मिल में पूर्णरूप से हड़ताल रही। ग्राधकारियों को मिलें बन्द करनी पड़ीं।

स्कूल घौर कालेजों के छात्र-छात्राझों ने आन्दोलन में सिक्रय भाग लिया। ब्रान्दोलन सम्बन्धी काफी बुलेटिन प्रकाशित किये गए घौर जनता में बाँटे गए। लड़िकयां ने वाइसराय की कौंसिल के सदस्यों के मकान पर पिकेटिंग की। उन्होंने श्री घणे की सायंकालीन पार्टी को विफल बनाया। घितिषयों को मकान के पीछे के दरवाजे से ग्रपने घर लौट जाना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों को ग्राफिस जाने से रोका गया। उनके गुलामी के बिह्न टोप एवं नकटाई उतरवा लिये गए।

कुछ विद्यार्थियों ने पुलिस को ग्रन्छा चकमा दिया। उन्होंने यह ग्रफ्ताह फैला दी कि नई दिल्ली में एक सभा होगी जिसमें वाइसराय की कौंसिल के सदस्य अणे एवं सरकार महोदय के भाषण होंगे। ग्रतः पुलिस ने सभा में लोगों को एकत्र होने से नहीं रोका। सभा मण्डप में एक विशास जन-समूह इकट्टा हो गया। जब सभामण्डप खचाखच भर गया तो एक उत्साही विद्यार्थी हाथ में एक घंटी लिये हुए प्लेटफार्म पर पहुँचा। उसने ग्रपनी जेब में से तिरंगा ऋंडा निकाल कर सभामण्डप में फहराया। राष्ट्रीय नारे सनाये तथा भाषण देना प्रारम्भ किया। इतने में पुलिस भी वहाँ ग्रा पहुँची और सभा विस्तित हो गई।

९ सितम्बर को घारा १४४ लगी हुई थी, किंतु फिर भी जनता ने एक जुलूस निकाला जो शहर की गलियों में घूमा । शहर में पूर्ण हड़ताल रही। मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और वांदनी चौक की सभी मुस्लिम दूकानें बन्द रहीं।

१४ सितम्बर को कुछ छात्राभों ने थोड़े से मजदूरों को साथ लेकर असेम्बली भवन में पिकेटिंग किया। सबके हाथ में राष्ट्रीय भंडे थे। पुलिस ने उन पर लाठी-चार्ज किया, किंतु वे लाठी की मार खाकर भी डटे रहे। २० व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष को हटा दिया गया। आठ महि-लाएं लाठी की बौछार में वहीं बैठ गईं भौर उन्होंने पुलिसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। शाम को भसेम्बली के खत्म होने पर लड़िक्यों एवं स्त्रियों ने 'वेटिंग पुलिस' के सिपाहियों को घेर लिया। इसी दिन पुरानी दिल्ली में ११ गदहों का एक जुलूस निकाला गया। ११ गदहे वाइसराय की कौंसिल के ११ मारतीय मेम्बरों के प्रतीक थे, जिनको थ्रंग्रेज गृह-सदस्य मि० मैक्सवेल हांक रहे थे। पुलिस ने इस जुलूस पर छापा मारा श्रीर प्रदर्शनकर्त्ताओं एवं ११ गदहों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने तोड़-फ़ोड़ शुरू की, जिस पर कुछ व्यक्ति और गिरफ्तार कर लिये गए।

इस प्रांत के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि उसमें स्त्रियों एवं पढ़ने बाली लड़कियों ने अगुम्रा भाग लिया। पुलिस वालों की आंखों में घूल भों ककर तथा प्रेस-कानून को तोड़कर लगातार प्रेसों एवं साइक्लोस्टाइल द्वारा बुलेटिन प्रकाशित होते रहे।

पिकेटिंग करते हुए २०० व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए तथा भ्रन्य तरीकों से भी सैंकड़ों गिरफ्तारियां की गईं। जेल में इन व्यक्तियों के साथ बड़ी सख्ती की गईं। ३० सितम्बर को जेल के भ्रन्दर राजनैतिक कैदियों पर सख्त लाठी-चार्ज किया गया। सब राजनैतिक कैदियों को, स्वास्थ्य सामाजिक स्थिति ग्रादि का कुछ खयाल न रख कर, 'सी' क्लास में रखा गया। लाहौर-जेल में स्त्रा-वन्दियों तक के साथ दुव्यंवहार किया गया। उन्हें घसीटा गया भीर ग्रज्ञात स्थान में बन्द कर दिया गया।

श्रलबारों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। हिन्दी के दैनिक पत्र 'वीर श्रर्जुन' तथा उसके प्रेस से ३ हजार रुपये की जमानत मांगी गई। दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मंत्री श्रीमती श्ररूणा श्रासफ श्रली एवं श्री जुगलिकशोर खन्ना तथा श्री सी० के० नायर को खास श्रांडिनेन्स निकाल कर फरार घोषित किया गया श्रीर उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

प्रक्तूबर घौर नवस्वर महीनों में भी प्रमात फेरियों और जुलूसों का निकलना जारी रहा। कई विशेष दिवस मनाये गए। हड़तालें की गई। म्यु-निसिपल टाउन हाल, रिजर्ववेक घौर विभिन्न कालेजों पर पिकेटिंग की गई। पेपर करेम्सी वितरण की गई। इस प्रकार सरकारी पावस्वियों को तोड़कर धान्दोलन जारी रखा गया।

सरकार ने भी भ्रपना दमन-चक्र जारी रखा। स्त्रियों के जुलूस पर लाही-चार्ज किया गया, जिससे २ मर गईं भीर बहुत-सी घायल हुईं। पुलिस ने मनेक घरों पर छापे मारे भौर उनकी तलाशियां लीं। लगभग २०० गिरफ्ता-रियां हुईं, जिनमें स्त्रियों की संख्या भी काफी थी। प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यंकर्ता श्री नायर भी गिरफ्तार कर लिये गए। कइयों पर मुकदमें चले भौर विभिन्न सजाएं दी गईं।

तोड़-फोड़—देहातों में भी तार काट गए। विजवासन ग्रीर गृहगाँव के बीच बी० बी० एण्ड० सी० आई० रेलवे की एक मालगाड़ी गिराई गई। चांदनीचौक के सब-पोस्ट ग्राफिस का कुछ हिस्सा तोड़-फोड़ ग्राला गया। दिल्ली-करनाल लाइन पर एन० डब्ल्यू० रेलवे के बादली स्टेशन पर रात को धावा बोला गया तथा तमाम रेकार्ड जला दिये गए। चांदनी चौक में रेलवे बुकिंग ग्राफिस के पास एक बम फटा। दिल्ली-रोहतक लाइन पर एन० डब्ल्यू० रेलवे के घेवरा स्टेशन पर हमला किया गया ग्रीर तमाम रेकार्ड फूंक दिये गए। बिड़ला मन्दिर में भी एक विस्फोट हुग्ना। नई दिल्ली में टेलीग्राफ एवं टेलीफोन के काफी तार काट डाले गए, जिससे बहुत-से स्थानों में टेलीग्राफ एवं टेलीफोन का काम बन्द रहा।

#### : 88 :

# **ग्र**जमेर-मेरवाङ्।

भारत के ग्रन्य प्रान्तों की भौति ग्रजमेर-मेरवाड़ा ने भी देश की भाजादी के इस युद्ध में भ्रपना योग दिया। १ भ्रगस्त को श्रजमेर-मेरवाड़ा के कांग्रेस-कार्यकर्ताभों ने एक सभा की तथा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भ्रपने वर्षा भ्रिषेवेशन में पास किये गए 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को दोहराया। भ्रिष-कारी पहले ही सतर्क थे। वे भ्रांदोलन को शुरू में ही कूचल डालना चाहतेथे।

ध अगस्त को बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी होते ही उन्होंने तुरन्त अजमेर, ब्यावर, केकड़ी भ्रादि स्थानों के दर्जनों खास-खास कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये गिरफ्तारियों करने में बड़ी मनमानी की। चीफ किम्बर ने पुलिस को खाली वारण्ट दे दिये थे, जिनमें नाम भरकर गिरफ्तार करना पुलिस के हाथ में छोड़ दिया गया था। नेताओं पर प्रहार करने के बाद पुलिस की दृष्टि कांग्रेस-कमेटियों एवं खादी-मंडारों की भ्रोर गई। तमाम कांग्रेस-कमेटियों गैर-कानूनी घोषित कर दी गई और उनके कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा हो गया। अजमेर भीर ब्यावर के खादी-भण्डारों, हरमाड़ा के खादी विद्यालय, भौषघालय एवं पुस्तकालय, भजमेर के ग्रामोद्योग-संघ, हटूंडी के गांघी आश्रम भादि संस्थाभों पर पुलिस ने छापा मार कर भपना भिषकार जमा लिया भौर उनकी करीब १५ हजार की सम्पत्त नीलाम कर दी। इस प्रकार पुलिस भातंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, किन्तु स्कूलों एवं कालेजों के विद्याधियों ने हड़ताल करवाई तथा जुलूस निकाले। कुछविद्याधीं गिरफ्तार कर लिये गए।

राजनैतिक बिन्दियों के साथ जेस में तरह-तरह की सिस्तियां की गई। नजरबन्दों को छोटे-खराब बैरकों में रखा गया। बिन्दियों को न तो प्रच्छा एवं पर्याप्त भोजन दिया गया, न पहनने-धोढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े। सर्दी बेचारों को ठिटुर-ठिटुर कर बितानी पड़ी। उनका बाहरी जगत से एकदम सम्बन्ध-विच्छोद कर दिया गया। उन्हें न तो पढ़ने के लिए झखबार दिया गया

न प्रपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त दी गई भीर न पत्र ही लिखने दिये गए। यही नहीं, जो व्यक्ति जंल की सिल्तियों के कारण बीमार पड़ गए, उनकी ठीक देख भाल नहीं की गई भीर न उनका उचित रूप से इलाज ही करवाया गया। नाज़ुक स्थिति में भी बन्दियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया।

महात्मा गांधी के उपवास की खबर बन्दियों को मिली तो वे क्षुब्घ हो उठे। उन्होंने अपने प्रिय नेता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए अन्शन किया। प्रधिकारी लोग इसे भी सहन नहीं कर सके। भोजन न करने के प्रपराध में उन पर मुकह में चलाये गए और सख्त कैंद की सजायें दी गई। जुलाई १६४३ में सरकार ने नजरबन्दों से अंगूठे के निशान लेने का हुदम निकाल। इन्कार करने पर कहयों को मुकह में चलाकर सजाएं दी गई। बाद में पुलिस वालों ने जब दंस्ती अंगूठे के निशान लिये। जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में सुरक्षाबन्दी श्री रमेशचन्द्र व्यास ने तीन सप्ताह तक भूख हड़ताल की। सुपरिण्टेन्डेण्ट के खेद प्रकट करने पर हड़ताल खत्म हुई, किन्तु स्थानीय सरकार ने भूख हड़ताल करने के श्रीभयोग में श्री व्यास पर मुकहमा चलाया। इसके अलावा श्री मूलचन्द असावा तथा बालकृष्ण कील को भी उपवास करने के अपराय में ऋमशः १५ दिन एवं दो मास कंद की सजाएं दी गईं। उन्होंने जेल श्रिधकारियों की मनमानी का विरोध किया था।

करीब एक वर्ष बाद १९४३ में सरकारने अपनी नीति कुछ बदली और बिन्दियों को बिना शतं छोड़ना म्रारम्भ कर दिया। हाँ, रिहाई के बाद प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ-न-कुछ पाबन्दी भवश्य लगा दी जाती थी। कुछ व्यक्तियों को छूटने के बाद ४६ घंटों के मन्दर-अन्दर भजभेर-मेरवाड़ा से बाहर चले जाने का हुक्म दिया गया। कुछ व्यक्तियों पर पाबन्दी लगाई गई कि वे मोटर इस्तेमाल न करें, रेडियो न रखें, म्रापस में न मिलें तथा बिना पुलिस की इजाजत के भपने शहर से बाहर न जावे। इन पाबन्दियों के कारण छूटे हुए नजरबन्दों के लिए भपना साधारण काम-काज करना भी कठिन हो गया। कुछ व्यक्तियों ने उन पाबन्दियों की भवहेलना की जिससे उन पर पुनः मुक्इमे चलाये गए और उन्हें कड़ी सजाएँ दी गईं। श्री मूलचन्द ग्रसावा भौर श्री गोकुललाल भसावा को भजमेर म्युनिसिपल-क्षेत्र से बाहर न जाने का प्रतिबन्ध तोड़ने के भपराध में चार महीने की सख्त कैंद तथा २००) रुपए जुर्माने की सजा दी गई।

### : १४ :

### सिन्ध प्रान्त

| क्षेत्रफल    | ४८१३६ वर्गमील  | जनसंख्या     | ४८३४००८ |
|--------------|----------------|--------------|---------|
| गिरफ्तारियां | २४०० से श्रधिक | नज्रबन्द     | २००     |
| सज्ञायापता   | 6800           | बेंत की सज़ा | 800     |

सिन्ध एक छोटा-सा प्रान्त है जो सन् १९३६ में बम्बई प्रान्त से मलग हुमा है। इसमें लगभग ७० प्रतिशत मुस्लिम भीर ३० प्रतिशत हिंदू, ईसाई, सिल तथा प्रछ्नत रहते हैं। हिन्दू जनता प्रधिकतर बड़े-बड़े शहरों में बसी हुई है भीर मुस्लिम देहातों में। सिन्ध के मुसलमान सैयद, बलोची, मीर इत्यादि फिरकों में बंटे हुए हैं भीर उनमें आपस में काफी चलती रहती है। निस्सन्देह मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन्हें एक अंडें के नीचे इकट्ठा होने में काफी मदद का है। स्वभाव से यहां का मुसलमान काफी ब्रिटिश विरोधी है, पर मुस्लम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वह खुल कर किसी विरोधी म्रान्दोलन में नहीं पड़ता। हरों का उत्पात ब्रिटिश विरोधी भावना से ही उत्पन्न हुमा है।

सन् १६४० व ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में कांग्रेस हाई कमांड ने सिन्ध की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के कांग्रेसजनों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने से मुक्त कर दिया था, पर सन् १९४२ के खुले विद्रोह में कोई ऐसी पाबन्दी ग्रसम्मव थी। सिन्ध के आन्दोलन में विद्यार्थियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा। ९ ग्रगस्त को कांग्रेस-नेताग्रों की गिरफ्तारो के फलस्वरूप कराची तथा ग्रन्य दूसरे शहरों में हड़तालें रहीं, जिनमें विद्यार्थियों ने ग्रीर विशेष कर छात्राग्रों ने बहुत सित्रय भाग लिया। वे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल-कालेजों से निकलकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। ब्रिटिश नौकरशाही न इसका उत्तर लाठियों के प्रहारों से दिया। पुलिस ने स्वराज भवन से कांग्रेस का भंडा उतार लिया ग्रीर दफ्तर पर कब्जा कर लिया। शहर में कितने ही दिनों तक हड़ताल रही ग्रीर सारे प्रमुख बाजार कराची माल मंडी ग्रीर हई के बाजार सहित एक हफ्ते से ग्राधिक दिनों तक बन्द रहे। शहर में चारों बोर

रोजाना प्रभात फेरियां निकाली गई धीर रामबाग भीर ईदगाह पर कई सामूहिक सभाएं की गईं। पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया, लेकिन फिर भी काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए।

कराची—प्रारम्भ के कुछ हफ्तों तक कराची के प्रायः सारे ही स्कूल घोर कालेज बन्द रहे। १०, ११, १२ घ्रगस्त को विद्याधियों तथा जनता के बड़े-बड़े जुलूस निकले। पुलिस ने इन जुलूसों पर लाठी-चार्ज किये जिनके कारण कितने ही घ्रादमी ज्हमी हुए। घ्रनेक निर्दोष व्यक्ति भी, जिनका जुलूसों से सम्बन्ध नथा, पुलिस के रोष के शिकार बने। पुलिस के सिपाहियों ने विश्वान्तिगृहों, कलबों. वाचनालयों इत्यादि जगहों में घूस-घूस कर निर्दोष व्यक्तियों को मारा-पीटा घौर गिरपतार कर लिया। इस पर विद्याधियों का रोष घौर भी बढ़ा। उन्होंने उन स्कूलों पर पिकेटिंग किया जो इस समय भी खुले हुए थे। एन० जं० हाई स्कूल घौर चर्च कालेज पर पिकेटिंग हुम्रा। क्वींस एलेक्जोंड्रिया कालेज में विद्याधियों को केवल इसलिए नहीं जोने दिया गया कि उन्होंने भारत छोड़ों के बिल्ले लगा रखे थे।

सरकारी-दमन तथा पुलिस के प्रहारों से बचने के लिए लोगों ने नवीन तरीके प्रपनाये। रात को १० बजे के बाद प्रपने घरों के ऊपर लाग खड़े होकर कांग्रेस-नारे लगाते थे। साइकिलों पर लोगों ने जुलूस निकाले जिससे पुलिस वालों को उन्हें पकड़ने के लिए काफी तेज भागना पड़ता था। साइकिलों पर चढ़े हुए यह ग्राजाटी के सैनिक राष्ट्रीय गीत गाते ग्रीर राष्ट्रीय नारे लगाते विराध-प्रदर्शन करते थे। विदेशी कपड़ों की भी कई जगह होली जलाई गई। विद्यार्थी जाने वालों के हैंट ग्रीर टाई मांग लेते थे ग्रीर उन्हें किसी पिंकलक चौराहे पर जा कर जलाते थे। सरकारी ग्रफ्सरों के पास सरकारी बन्द लिफाफों के जिएए कांग्रेस बुलेटिन काफी मात्रा में भेजे गए। कितने ही दिनों तक रिज़र्व बैंक पर भी पिकेटिंग किया गया। कराची के प्रमुख व्यापारियों ने ग्रपनी सभाग्रों में सरकारी नीति की कड़ी ग्रालोचना की।

शहर की बसो भीर ट्रामों को कई रोज तक रोका गया । एक ट्राम-कार में तो भ्राग लगा दी गई। कितने ही लोगों ने बसों भीर ट्रामों पर बिना किराये के सफर किया। टेलीफोन के तारों तथा डाकखानों के लेटर बक्सों को भी कितनी बार क्षति पहुँचाई गई। रेलवे के डिब्बों को भी कितनी बार क्षति पहुंचाई गई। रेलवे के डिब्बों को भी क्षति पहुँची भीर कराची से मतीर स्टेशन को जाने बाली कई स्पेशल गाड़ियां, जिनमें फौजी सिपाही थे, रोकी गईँ। कराची जिले में लगभग ३ माह तक किसी-न-किसी रूप में ग्रान्दोलन चलता रहा।

हैदराबाद—प्रारम्म में शहर में हड़ताल रही । विद्यार्थी स्कूल घौर कालेजों को छोड़ कर चले घाये घौर मेडिकल कालेज के लगभग ३० विद्यार्थियों को कांग्रेस-घान्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप कालेज से निकाल दिया गया। धाम्दोलन का प्रारम्भिक जोश धीमा पड़ जाने के बाद हर महीने दो चार विश्लेष दिवस मनाये जाते थे। ९ नवम्बर को कौमी भंडे को सलामी देने का प्रयत्न किया गया। पुलिस ने शुरू से ही लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर भी लोगों ने इघर-उघर प्रभात फेरियां निकालीं। पुलिस इतनी बौखला गई कि सड़कों पर जो ग्रादमी उसे खादी की टोपी घौर कुर्ता पहने हुए दिखता था वह उसे पकड़ लेती थी। कितने ही लोगों को सजाएं दी गई, उन पर जुर्माने किये गए घौर कुछ को तो बेंत भी लगाये गए।

हैदराबाद में दूसरी बार कालेज खुले, तब भी विद्यार्थियों की तादाद बहुत कम थी, हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों तथा उनके घर वालों को घम-काने के काफी प्रयत्न किये थे।

२१-११-४२ को आज़ाद पार्क में लोगों ने एक बहुत बड़ा कांग्रेस जलसा करने का प्रयत्न किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और उसने लोगों को तितर-बित हाने की चेतावनी दी। कई लोग पकड़ लिये गए भीर शेष बिखर गए। पर औरतों ने जाने से बिलकुल इन्कार कर दिया और बराबर कांग्रेस के नारे लगाती रहीं। विद्यार्थियों ने यहां के मेडिकल कालेज पर पिकेटिंग किया। वहां के प्रध्यापकों तथा चपरासियों ने विद्यार्थियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे उनमें जोश व रोष की मात्रा फैल गई। इस प्रकार दिसम्बर तक हैदराबाद में किसी-न-किसी रूप में भ्रान्दोलन चलता ही रहा।

शिकारपुर—इस जिले में हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन के भ्रतिरिक्त तोड़-फोड़ के काम काफी अधिक हुए। शिकारपुर सिविलकोर्ट में भ्रग्नि-काण्ड हुमा भीर सक्खर जिले के गरियासीन डाकखाने में भाग लगाई गई। नवाब-शाह में मुस्तियारकार के दफ्तर में भ्राग लगाई गई। इस प्रकार की खबर लरकाना, दादूव जैकोबाबाद से भी भ्राई।

दमन---प्रगस्त के पहले दो । सन्ताहों में हैदराबाद में लगभग ४०० कार्यकर्ता पकड़े गए जिसमें प्राप्त से श्रीधक श्रीरतें थीं। सिन्ध पुलिस ने स्त्रियों

के साथ बड़ा ही भ्रमानुषिक व्यवहार किया । उन्हें पकड़ कर भ्राघी रात के करीब बाहर दूर जंगलों में छोड़ भ्राया जाता था ।

दादू शहर में स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रभात फेरी निकाली । पुलिस ने प्रारम्भ में १६ गिरण्तारियां कीं । उनमें से १० को एक-एक साल की सजा दी गई। बाकी ६ लड़कों के बड़ी निर्दयता से कोड़े लगाये गए। जब काफी खून बहने लगा ग्रीर वे मुखित होकर गिर पड़े, तब उनको छोड़ा गया।

नवाबशाह में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। तीन स्वयंसेवक, जो शराब की दूकान पर पिकेटिंग कर रहे थे,पकड़ लिये गए और उनको कोड़े मारने की सजा दी गई। एक हिन्दुस्तानी सिपाही जब उनको कोड़े मार रहा था, तो उसी समय एक यूरोपियन फौजी अफसर अपने बंगले से निकला और उस सिपाही को हल्के कोड़े लगान के कारण सजा दी। उसने सिपाही के हाथ से कोड़ा छीन कर स्वयं मारना शुरू किया और बड़ी निर्देयता के साथ उन स्वयंसेवकों को पीटा।

सक्खर—प्रारम्भ में हड़ताल हुईं। गान्धी-जयन्ती के दिन लोगों ने एक जुलूस निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने शुरू में ही लगभग ३०० ग्रादमी गिरफ्तार कर लिये, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। उनमें से कितने ही नौजवानों को पीटने के बाद छोड़ा गया। इससे लोगों का रोष काफो बढ़ गया ग्रीर कुछ लोगों ने ट्रकड़ियों में विभाजित होकर सक्खर-रोहरी रेलवे लाइन की पटरियाँ उखाड़ दीं। पुलिस ग्रधिकारियों ने इस घटना का पता लगाने के लिए लोगों को बड़ी निदंयता से पीटा और एक को तो बर्फ के साथ बांघा। कितने ही लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखकर तरह-तरह की यात-नाएंदीं। पुलिस की इन ज्यादितयों के फलस्वरूप सक्खर में तोड़-फोड़ के कार्य हुए। दो सैकिन्ड क्लास के डिब्बों में ग्राग लगाई गई और मालगोदाम को जलाने का प्रयत्न किया गया। कुछ कपास की गांठें भी जलाई गईं। सक्खर म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूल में भी आग लगा दी गई जिससे उसके सारे कागज जल गए।

शिकारपुर, सक्खर और जैकोबाबाद में कई बार टेलीफोन के तार काटे गए। सक्कर स्टेशन पर प्रग्नि-कांड के कारण एक लाख से ग्रिधिक फौजी सामान की झित पहुंची। शिकारपुर में दो-तीन माह तक कालेज बन्द रहे। भौर ग्रन्य कालेजों पर पिकेटिंग होती रही। २८ नवम्बर को दो कांग्रेस स्वयं-सेवक सिटी मजिस्ट्रेट की ग्रदालत में घुसे भौर उन्हें ग्रपनी कुर्सी छोड़ने का ग्रादेश दिया। पुलिस के ग्राने से पहले ही स्वयंसेवक बाहर हो गए। दो विद्या-थियों को कालेज पर पिकेटिंग करने के फलस्वरूप एक साल की सजा हुई। सिन्ध में आन्दोलन के प्रधिक व्यापक भौर उग्र होने के उपयुक्त कारण मौजूद नहीं थे। बहुसंख्यक मुसलमानों को भ्रान्दोलन से किसी प्रकार की हम-दर्दी न थी। सिन्ध में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक ऋगड़ा नहीं हुआ। यह इस बात का सुबूत है कि यहाँ के मुस्लिम ब्रिटिश विरोधी भ्रवश्य हैं।

सिन्ध में इस म्रान्दोलन के सम्बन्ध में २४०० से म्राधिक गिरफ्तारियां हुईं और १४०० से म्राधिक को सजाएं दी गईं। लगभग २०० नजरबन्द किये गए। १०० व्यक्तियों को बेंतों की म्रमानुषिक सजा दी गई।

#### : १६ :

#### सीमा प्रान्त

सीमा प्रान्त का भारतीय राजनीति में एक निराला और महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश साम्राज्यशाही, कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग तीनों ही के लिए इस प्रान्त की अपनी अहिभयत है और इसी कारण तीनों की इस प्रान्त में गहरी दिलचस्पी है। सीमाप्रान्त में ५० प्रतिशत पठान रहते हैं। इसके उत्तर-पश्चिम भीर उत्तर पूरव में भी पठानों की ही बस्ती है। इन इलाकों का कबा-यली इलाकों के नाम से पुकारा जाता है। कबायली जातियों में नौकरशाही की गहरी दिलचस्पी है। ब्रिटिश नौकरशाही उनमें काफी तोड़-फोड़ करती रही है। इन इलाकों को ब्रिटिश साम्राज्यशाहा ने ग्रपने सैनिक खेल व ट्रेनिंग का ग्रखाड़ा बनाकर रखा है। सीमा प्रान्त की सरकार को उनमें दखल देने का ग्रधिकार नहीं है। ग्रब तक उन पर सीमा प्रान्त के गवर्गर की सीघी देख-रेख थीं। किन्तु केन्द्र में श्रन्त:कालीन सरकार बन जाने की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार के जिस विभाग का इन इलाकों से सम्बन्ध था, वह पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ग्रा गया है। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य-शाही ने कबायली लोगों ग्रोर भारतीय राष्ट्रीयता के बीच जो दीवार खड़ी कर रखी थी, वह गृट गई है। पं० जवाहरलाल नेहरू श्रीर सीमांत गाँधीजी ने ग्रभी हाल ही में इन इलाकों का दौरा किया था। उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुए, किन्तु उनके पीछे वही साम्राज्यशाही का छिपा हाय काम कर रहा था।

कांग्रेस की सीमा प्रान्त में गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि सारे भारत-वर्ष में केवल यही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ पर लगभग ९५ प्रतिशत मुसलमान रहते हैं भीर जो कांग्रेस द्वारा शुरू किये गए भारतीय भाजादी के धान्दोलन में पूर्ण रूप से सम्मिलित हुए हैं। सन् १९३० व ३२ के राष्ट्रीय धान्दोलनों में सीमाप्रान्त ने एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सन् १९३० में पेशांबर में गोली चली भीर पठानों ने बड़ी दिलेरी के साथ सीना खोलकर मशीनगनों की गोलियों का मुकाबला किया। अर्थात् पेशांवर की मूमि इन देशभक्त पठानों के खून से रंगी गई। स्वभाव से पठान सीघा घौर साफ दिल होता है। ज्यादा हेर-फेर की बात नहीं जानता। वह मित्र भी घच्छा होता है धौर धात्रु भी। सन् १९३० से सीमा प्रान्त के पठानों ने कांग्रेस-नेतृत्व को स्वीकार किया और तब से बराबर वे कांग्रेस नेतृत्व के घघीन घाजादी की हर लड़ाई में शमिल रहे हैं। नौकरशाही ने इस प्रान्त में कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के धनेक प्रयत्न किये पर वह विफल रही। खान-बन्धु भों ने जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया दृष्टिकोण घौर नई बाकांक्षा पैदा कर दी है। दिलेर पठानों ने कांग्रेस का घाहिसा का पाठ ग्रन्छी तरह सीख लिया है घौर उसकी ग्राक्वर्यंजनक शक्ति को स्वीकार करते हैं।

पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने भी सीमा प्रान्त के मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि अपने को मुसलमानों का नुमाइन्दा साबित करने के लिए यह भावश्यक होगया कि वह सीमा प्रान्त के पठानों में धपना प्रभाव जमाये। सीमा प्रान्त पर कांग्रेस का प्रभाव होना उसके लिए ग्रसहनीय था, क्योंकि इस ग्रखंड सत्य के होते हुए वह भ्रपने दावे को मजबूती से पेश नहीं कर सकता। इस कार्य में ब्रिटिश नौकरशाही ने उसे काफी मदद भी दी। सन् १९४१ में होने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति ब्रिटिश नौकर-शाही की प्रजीब नीति रही। हजारों पठानों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। फिर भी सीमा प्रान्त की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि यहाँ की सरकार को भय था कि दमन के कारण पठान ग्रीर भी ग्रधिक रुष्ट हो जायंगे। सन् १६४२ में भी जब चारों ओर देश में खुन की होली खेली जा रही थी, दमन का साम्राज्य था, सीमा प्रान्त की सरकार ने यकायक दमन नीति को नहीं ग्रपनाया । सीमा प्रान्त में कांग्रेस के नेता प्रारम्म में नहीं पकड़े गए। खान भव्दल गफ्फार खां ने भी इस मौके का लाभ उठाया भीर लम्बी लड़ाई की तैयारियाँ करते रहे । इस प्रकार उन्होंने अपने संगठन को सुव्यव-स्थित कर शक्तूबर मास से इस शान्दोलन का प्रारम्भ किया।

सीमा प्रान्त में सबसे पहले जगह-जगह सभाएं की गई धौर लोगों को धपने को स्वतन्त्र समभने का बादेश दिया गया धौर मुकम्मल बाजादी का एलान किया गया। ब्रनेक जगह इस प्रकार की सभाएं हुई, पर नौकरशाही ने कोई दखल नहीं दिया। बक्तूबर मास से खान अब्दुख गफ्फार खां ने धान्दोलन में नया जीवन डालने के लिए उसके रूप को बदल दिया धौर शराब की दूकानों पर पिकेटिंग प्रारम्भ किया। खुबाई खिदमतगारों के जत्थे जाते थे धौर इन दूकानों पर पिकेटिंग करते थे। इसके बाद रफ्ता-रफ्ता यह

जस्ये सरकारी इमारतों पर भी पिकेटिंग करने लंगे। फौज की बैरकों में भी सुदाई खिदमतगार प्रपना पैगाम पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे। ग्रान्दोलन का यह रूप नौकरशाही के लिए ग्रसहनीय या ग्रीर प्रव उसकी भपनी पुरा नी नीति छोड़नी पड़ी। खदाई खिदमतगार हर जगह जाकर बगावत की घोषणा करते थे। पेशावर तथा बन्नु में लगभग २-३ मास तक हफ़्ते में दो-तीन बार जस्ये जाते ये और सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय फंडा लगाने का प्रयत्न करते थे। उन पर नौकरशाही को मजबुर होकर लाठी प्रहार करना पड़ा। लाठी-चार्ज का यह सिलसिला एक अर्से तक जारी रहा। भ्रन्त में ६ भन्तूबर को सरकार ने कांग्रेस नेताभी को गिरफ्तार कर लिया। विरोध-स्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल रही । हड़तालियों पर आतंक जमाने के लिए सरकार ने दूकानों को तुड़वा डाला। जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के लिए सोमा-प्रान्त का नौकरशाही ने लाठी-प्रहारों का खुलकर काम लिया। उनकी विशेषता यह थी कि लोगों के सरों पर वार नहीं किया जाता था, बल्कि उनके पेट पर अधिक चोट पहुँचाई जाती थी । ग्रभिप्राय यह था कि लोगों को ग्रन्दरूनी चोट पहुँचाई जाय । १९, २०, २१ ग्रन्तूबर को सीमा प्रान्त में जनता ने पुलिस-स्टेशनों ग्रादि पर राष्ट्रीय भण्डे लगाने के ग्रनेक प्रयत्न किये। पेशावर में हजारों आदिमयों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। कई सौ भ्रादमी पुलिस के लाठी-प्रहारों के कारण घायल हए । पेशावर में श्रक्तूबर मास में लगभग २५ आदमी रोज पकड़े गए श्रीर श्रक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर तक धान्दोलन का यही रूप रहा। पेशावर के धितरिक्त बन्नु, कोहाट, मरदान ग्रादि जगहों में भी ग्रान्दोलन का रूप इसी प्रकार का रहा।

सीमा-प्रान्त में इस म्रान्दोलन के सम्बन्ध में २५५८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए मौर १८८० व्यक्तियों को विभिन्न सजायें दी गईं। इसके मलावा ७०८ व्यक्ति नजरबन्द रखे गए। एक जगह गोली भी चली, लाठी-प्रहारों के फसस्वरूप पाँच सौ से एक हजार तक व्यक्ति सख्त घायल हुए। कुछ छोटे बच्चों को कोड़े भी लगाये गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहले की भांति सन् १९४२ के विद्रोह में भी सीमा-प्रान्त ने शानदार हिस्सा लिया। यहाँ का म्रान्दोलन मन्त तक महिसक रहा। इसका श्रेय बादशाह खान के नेतृत्व को है, जिनका सीमा-प्रान्त के पठानों पर अभूतपूर्व प्रभाव है।

#### : 20:

## पंजाब में श्राम्दोलन

पंजाब निदयों का प्रदेश है। भारत की पाँच प्रसिद्ध निदयाँ—जेहलम, चेनाव, रावी, व्यास भ्रौर सतलज इस प्रान्त की भूमि को उर्वरा बनाती हुई भरब सागर में जाकर गिरती हैं। श्रतएव पाँच निदयों का प्रदेश होने के कारण इसका नाम 'पंजाब' पड़ा है।

पंजाब एक प्रकार से भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा बनाता है। केवल जम्मू-काश्मीर रियासत एवं सीमान्त प्रदेश का सँकड़ा भाग बीच में पड़ता है। म्रतः सैनिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है।

पंजाब विभिन्न धर्मों, जातियों एवं दलों का घर है। देश के सभी नये-प्राने, कट्टर एवं 'उदार' धर्मं, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों तथा कांग्रेस, लीग, हिन्दू महासभा वगैरा राजनैतिक दल यहाँ की मुमि में स्व-तन्त्र रूप से फूले फले हैं। पुख्य धर्मों के ग्रलावा उनके छोटे-छोटे फिरके ग्रलग ही हैं। ग्रतः प्रान्त के धार्मिक जीवन में सहनशीलता ग्रीर मेल-मिलाप की भावना का ग्रभाव है। 'ग्रादर्शवादी' धार्मिक ग्रान्दोलन पंजाब की मूमि में काफी सफल हुए हैं, जिनसे समूचे प्रान्त और विशेषकर शहरी भागों के जीवन में तीव्र कान्ति उत्पन्न हो गई है।

धार्मिक जीवन की मौति प्रान्त की राजनीति भी अव्यवस्थित रूप म है। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में घापसी मेल भौर सहन-शीलता का नितान्त ग्रभाव रहा है। देहाती पंजाब ग्रभी तक स्वस्थ है भौर नागरिक पंजाब के वैमनस्य से बचा हुआ है। नागरिक क्षेत्र में धर्म का साम्प्रदायिक स्वार्थों के लिए एवं राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। नागरिक एवं देहाती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धार्षिक समस्याओं पर शुद्ध भर्थ-शास्त्र की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता। एक साम्प्रदायिक गुट दूसरे साम्प्रदायिक गुट पर धर्म भौर जाति की भोट में प्रभाव जमाने की चेष्टा करता रहता है। इस प्रकार की साम्प्रदायिकता-पूर्ण राजनीति पंजाब की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याश्रों को सुलक्षाने में शब तक पूरी तरह असफल रही है।

पंजाबियों ने क्यापारिक क्षेत्र में ग्रम्छी सफलता प्राप्त की है। पंजाबी किसान भी ग्रन्य प्रान्तों के मुकाबले खुशहाल हैं। यह कहा जा सकता है कि देश के ग्रन्य भागों की तुलना में पंजाबियों की ग्राधिक स्थित ग्रम्छी है। इसके ग्रितिक्त, पिछले महायुद्ध से ही यह फौजी-भर्ती का खास ग्रहु। रहा है ग्रीर इसी कारण वह ग्रंग्रेजी सरकार की "दाहिना-भृजा" कहलाता है। वास्तव में पंजाब की फौजी परम्परा रही भी है। उसे ग्रतीत में समय-समय पर विदेशी ग्राक्रमणों का सामना करना पड़ा. जिससे सैनिक-वृत्ति पंजाबियों के स्वभाव में दाखिल हो गई। ग्रंग्रेजों ने भारतवर्ष में हमेशा पंजाब प्रान्त को ग्रपने सबसे मजबूत किले के रूप में माना है। उन्होंने पंजाबियों को ग्रधिक बेतन वाली नौकरियाँ देकर उनकी देश-प्रेम की भावना को नष्ट कर देने की कोशिश की है। इसी कारण पंजाब देश की श्राजादी की लड़ाई में ग्रधिक हिस्सा नहीं ले पाया।

पंजाब की पिछड़ी हुई राजनीतिक ग्रवस्था के कई कारण हैं। प्रान्त की ग्राबादी में मुसलमानों का बहुमत है, जो मुस्लिम लीग अथवा यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव में हैं। इन दोनों पार्टियों ने हमेशा ग्रंग्रेजों का साथ दिया है ग्रीर ये बिटिश संरक्षण में ही पली हैं। पिश्चमी हिस्से के देहात, जहाँ मुसलमान बहुमत में हैं, ग्रिषकतर या तो फ़ौज में भरती रहे हैं अथवा उनमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस विरोधी भावना कूट-कूट कर भर दी गई है। हिन्दुश्रों ने, जिनका हिम लिय प्रदेश में बहुमत है ग्रीर जहाँ ग्राजीविका के साधन प्राप्त नहीं हैं, अपने-ग्रापको या तो अ्यापार में लगाया है ग्रथवा वे बिटिश फौज में भरती हो गए हैं। सिख भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त हैं। देहाती जनता में जाट लोग ग्रधिक हैं जिन्होंने ग्रब से पहले तक हमेशा प्रतिकियावादी यूनिय-निस्ट पार्टी का साथ दिया है।

प्रान्त में कांग्रेस का संगठन भी उचित रूप से नहीं हुग्रा है। कांग्रेस-नेतृत्व भापस की फूट के कारण हमेशा कमजोर रहा है। उसका कार्य ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रहा। यही कारण है कि कांग्रेस की जड़ देहातों की ग्राम जनता के भीतर गहरी न पैठ सकी भीर देश की पुकार पर समूचे प्रान्त का बांछित सहयोग न मिल सका।

फिर भी बम्बई में हुई नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जब पंजाब में पहुंचा तो वातावरण में तीम क्षोभ उत्पन्न हो गया। जगह-जगह विरोध समाएँ हुई तथा व्यापक हड़तालें की गईं। लाहौर ग्रौर रावलिंपडी के समीप कई स्थानों में क्षुब्ध जनता ने डाक ग्रौर टेलीफोन के तारों को काट डाला और यातायात को पंगु बनाने की चेष्टाएँ की। उधर सरकार की ग्रार से भी तुएन्त दमन सुक हो गया। बहुत से मुख्या ग्रादमी गिरफ्तार कर लिये गए। कांग्रेस के दफ्तरों पर मोहर चपड़ी लगादी गई। पंजाब के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकं-दर हयातलाँ ने लोगों को बड़े-बड़े इनामों, उंची नौकरियों, ग्रौर जागीरों का प्रलोभन देकर उन्हें श्रान्दोलन में सिकंय भाग छेने से रोका। इन सब कारणों से इस प्रान्त में स्वतन्त्रता का यह ग्रान्दोलन बहुत समय तक न चल सका ग्रौर न व्यापक रूप ही घारण कर सका। वह बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रहा, जहाँ कि हिन्दुग्रों की ग्राबादी ग्रधिक है।

पंजाब में सन् १६४२ के आन्दोलन में महिलाओं और आत्राओं न उल्लेखनीय हिस्सा लिया। उन्होंने यह ध्रच्छी तरह साबित कर दिया कि आजादी के सिपाहियों के रूप में दे मर्दों से कहीं बढ़कर हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण के जेल से बच निकलने के बाद पंजाब के नवयुवकों ने गुप्तरूप से काम करना शुरू किया और इस प्रकार सन्' ४२ के
आन्दोलन में अपना फर्ज अदा किया। किन्तु पंजाब ने अब करवट बदली है।
सारे देश ने सन्' ४२ में और उसके बाद देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी
की हैं, उसका असर पंजाब पर भी पड़ा हैं। कांग्रेस, श्रीवकाधिक लोकप्रिय हो
रही है। श्रान्तीय श्रसेम्बली के पिछले चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता मिली
यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि पंजाब में मुस्लिम लीग को शक्ति बढ़ी
है, किन्तु आज कांग्रेस अन्य दलों के सहयोग से प्रान्त के शासन का भार
सम्हाले हुए है। ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब
आजादी की और कूच करने में अन्य प्रान्तों से पीछे न रहेगा।

#### : १= :

#### भारतीय रियासतों का भाग

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भारत में ग्रपनी किलेबन्दी व सुदृढ़ रक्षा-पंक्तियां हैं। हिन्दुस्तानी रियासतें उसका एक मुख्य भ्रंग हैं। वास्तव में ये रियासतें प्रतिकियावादी शक्तियों की ग्रख़ीरी ग्राशायें हैं। ग्रत: भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह परम ग्रावश्यक है कि वह इन विभिन्न किलेबन्दियों को तोड़े, क्योंकि इनके टूटने से हा साम्राज्यशाहा का ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता है, वरना इसका शंकूर किसी-न-किसी रूप में बना ही रहेगा। सन् १६१९ से सन् १९४२ तक कांग्रेसी नेतृत्व ने साम्राज्यशाही के इस ढाँचे के विरुद्ध कई सामृहिक और व्यक्तिगत प्रहार किये ग्रीर हर प्रहार में उसके किसी-न-किसी मुख्य भ्रंग पर प्रबल वार कर उसकी शक्ति को क्षीण किया। पर रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेसी नेताओं की प्रब तक तटस्थ रहने की नीति ही रही। यद्यपि वे जानते थे कि रियासतों में ब्रिटिश भारत से भी ग्रिधिक ग्रन्याय होता है, पूराने दिकयान्सी कानुनों द्वारा जनता पर हक्मत की जाती है भ्रीर राज्य-व्यवस्था में जनता का कोई हाथ नहीं है, फिर भी कांग्रेस-हाई-कमाण्ड ने यह उचित नहीं समभा कि वह रियासतों के भन्दर सामूहिक भ्रान्दोलन करे। इस नीति के बरतने के भ्रपने ही कारण थे। कांग्रेस-हाई-कमाण्ड एक समय में एक ही मोर्चे पर लड़ना चाहता था। वह कई मोर्ची पर एक साथलड़कर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति का भ्रपञ्यय करने के हक में न था। उसकी मान्यता थी कि एक बार अंग्रेजों को सीधी राह पर ले श्राया गया तो राजा अपने आप सीधी राह पर भ्रा जायंगे।

पर इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेसी नेता रियासतों की जनता म राजनीतिक जागृति देखना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत रियासती जनता के ग्रान्दोलन के प्रति उनकी बराबर सहानुभूति रही। उन्होंने कई बार घोषणा की कि प्रजातन्त्रवादी भारत ग्रीर सामन्त्रज्ञाही रियासतें दोनों एक साथ नहीं रह सकतीं। उन्होंने रियासतों में होने वाले ग्रन्यायों व श्रत्याचारों की निन्दा की घोर वहाँ की जनता को ध्रपना संगठन करने तथा ध्रपने नागरिक व राज-नीतिक ग्रधिकार खुद प्राप्त करने की सलाह दी। देशीराज्य लोक परिषद् की स्थापना व प्रगति में कांग्रेसी नेताघों का बड़ा हाथ हैं। पं० नेहरू, डा० पट्टाभि-सीतारामैया जैसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताघों की छत्र-छाया में यह संस्था फली-फूली है।

युरापीय तथा एशियाई महायुद्धने उन अस्थायी प्रतिबन्धों को तोड़ दिया। विचारों की बाढ के सामने कोई भौगोलिक भ्रथवा शासन सम्बन्धी दीवारें खडी नहीं रह सकतीं। महायद्धने समस्त भौगोलिक व साम्राज्यशाही सीमाधों को ग्रस्त-व्यस्त कर दिया, श्रीर रियासतों तथा ब्रिटिश भारत की जनता एक ही प्रकार से सोचने लगी। युद्ध-जनित वातावरण ने लोगों पर एक ही-सा मनोवैज्ञानिक ग्रसर डाला। सारे भारत की जनता में एक ही प्रकार की भावनाएं तथा स्राकाक्षाएं पैदा कर दीं। इस प्रकार महायुद्ध ने सप्रत्यक्ष रूप से रियासतों में बसी हुई जनता के विचारों मे एक ग्राइचर्यजनक कान्ति पैदा कर दी ग्रीर मार्ग-प्रदर्शन के लिए वह किसी श्रीर ग्रांखें पसारकर देखने लगी। ६ म्रगस्त को कांग्रेसी नेताम्रों तथा कांग्रेस-संगठन पर ब्रिटिश प्रहार को रिया-सतों की जनता ने भ्रपने पर प्रहार समका भीर इस प्रकार सन १९४२ के खुले विद्रोह की लपटें भारतीय रियासतों में पूर्ण रूप से फैल गईं। इस तुफान में विभिन्न रियासतों में लाखों की तादाद में भ्रादमी भाशा, उत्साह व भाका-क्षाओं को लिये हुए उठे और सैकड़ों की तादाद में नये नेता पैदा हो गए। रियासती नेताओं ने बड़े धैर्य व शान्ति से आन्दोलन का नेतृत्व किया धीर धपनी कार्य-तत्परता, संलग्नता व संगठन-शक्ति का परिचय दिया। स्वभावत: इस धान्दोलन को रियासतों में बड़ी क्रुरता से दबाया गया। भारतीय नरेश कब इस बात को सहत कर सकते थे कि जो 'प्लेग' बिटिश भारत में फैल चुका है था वह उनके यहाँ भी उप्र रूप में फैल जाय। प्रतः जनता के बढ़ते हुए जोश को हर जगह गोलियों तथा लाठियों के प्रबल प्रहारों से कुचला गया। रियासतों में आन्दोलन का रूप ठीक वैसा ही था, जैसा ब्रिटिश भारत में । प्रारम्भ में हड़तालें हुईं, विरोधी प्रदर्शन हुए, सभायें हुईं भीर कहीं-कहीं राज-सत्ता को छीनने के भी प्रयत्न किये गए । ऐसे प्रयत्न उडीसा प्रान्त की रिया-सतों विशेषकर तालचर, नीलगिरी, नायागढ़ -- में धिषक हए। कोल्हापूर भीर इन्दौर में जेल तोड़ने के प्रयत्न भी किये गए।

ग्रान्दोलन की दृष्टि से रियासतों को हम ४ मागों में बांद सकते हैं।

- १. मध्य भारत की रियासतें।
- २. राजपूताना की रियासतें।
- ३. उड़ीसा की रियासतें।
- ४. बड़ौदा भीर काठियावाडकी रियासतें।
- ४. दक्षिण भारत की रियासते।

#### मध्यभारत की रियासर्ते

ग्वालियर-मध्यभारत में यह सबसे बड़ी रियासत है। नेताओं की की गिरफ्तारी के पश्चात् २३ प्रगस्त सन् १९४२ को ग्वालियर की प्रजा संस्था सार्वजनिक सभा की एक बैठक हुई घीर उसमें कांग्रेस के भारत छोड़ो' प्रस्ताव का समर्थन किया गया। सभा की ध्रीर से महाराजा ग्वालियर की एक म्रल्टींमेटम दिया गया कि ३० भ्रगस्त तक महाराज सरकार बरतानिया से ग्रपना सम्बन्ध तोड दें और ग्रपनी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर दें। ग्वालियर सरकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर नेताश्रों की गिरफ्तारी व नजरबन्दी से दिया। ३० तारीख से पहले सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गए। सभा के इस फैसले से पहले ही रियासत भर में कारलानों के मजदूरों व विद्यार्थियों ने हडतालें करनी शक कर दी थीं। १३ ग्रगस्त को उज्जैन में जब विद्यार्थी हड़ताल करके जुलूस निकाल रहे थे तो वहां के बौहरे मुसलमानों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। कई छोटे-छोटे लड़के जरूमी हए श्रीर शहर में भारी बेचैनी फैल गई। शहर के कारोबार बन्द हो गए ग्रीर बहुत बड़े भगड़ की शक्ल पैदा हो गई भीर कुछ लोगों ने बौहरों की दूकानें लूटनी शुरू कर दीं। हुकूमत ने दफा १४४ लगा दी और इस प्रकार बिगड़ती हुई हालत को सम्भाला। बौहरों की इस तरह राजनीतिक तौर से मुखालफत करने की यह पहली घटना थी। जान पड़ता है कि उन्हें पहले से ही तैयार किया गया था। इस भगड़े के कारण कई दिन तक दूकानें भीर कई माह तक स्कूल बन्द रहे।

१६ ग्रगस्त को लक्कर में, जो राज्य की राजधानी ह, विद्यार्थियों की हड़ताल हुई और जुलूस निकाले गये। रियासत की पुलिस तथा घुड़सवारों ने बड़ी बेरहमी के साथ लाठी तथा घोड़ों की टापों से उन पर हमला किया। कितने ही लड़के घायल हुए। विद्यार्थियों का यह भाग्दोलन भीर भी उम्र रूप से फैलने लगा। द सितम्बर को उज्जैन में विद्यार्थी शान्तिपूर्वक एक सभा कर रहे थे कि पुलिस ने भ्रपने पूर्व भाश्वासन के विश्व सभा को चारों और से घेड़ लिया भीर लाठियों व संगीनों से बैठे हुए लोगों पर प्रहार किया। भीरतों भीर लड़कियों को घेरकर पीटा गया। कई भीरतों भीर बच्चों को गहरी

षोटें झाई और कितने ही झादमी घायल होकर सड़कों पर गिर पड़े। जिल्मयों की मरहम-पट्टी के लिए जब झादमी उन्हें उठाने गये तो उन पर भी पुलिस ने लाठी प्रहार किया शहर में १४४ दफा लगादी गई। शहर को चारों झोर से दो मील के दायरे में घेर लिया गया और सड़कों व गिलयों में चलने वालों को बिना उनकी झवस्था का खयाल किये मोटे-मोटे लट्टों से जानवरों की तरह बाजारों में खुले झाम पीटा गया। सर्राफा बाजार में, जो कि शहर का खास बाजार है, खुले झाम लोगों के बन्द घरों में पुलिस घुसती थी और अन्दर जाकर उन्हें पीटती थी। कितने ही झादमी इन काण्डों से जल्मी हए।

९ अगस्त को एक स्थान पर, जहां पर एक आदमी संगीन से घायल हुमा था ग्रीर जहां पर उसका खन गिरा था, लोगों ने फुल चढाये ग्रीर कुछ लोगों ने भाषण देना शुरू कर किया। देखते-ही-देखते उस जगह को पुलिस ने भ्रा घेरा भीर भ्रन्य भाने वालों को वहां जाने से रोक दिया। १ सितम्बर से ६ सितम्बर तक शहर में मुकम्मिल हड्ताल रही। घदालत पर पिकेटिंग किया गया, जिससे अदालत भी बन्द हो गई। दो से तीन हजार तक की संख्या में लोग भ्रदालतों पर पिकेटिंग करने के लिए जाते थे। शुरू में तो हुकुमत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया किन्तू बाद में उसका रुख बदल गया भीर पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया जिसके विरोध में जनता ने फिर हड़ताल कर दी। = सितम्बर से शहर में पुलिस व फीज का पुनः राज्य स्थापित हो गया। इस तरह रियासत में सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक तहरीक जोरों से चली। लगभग २५० श्रादमी गिरफ्तार करके जेलों में रखे गये। अन्त में रियासत धीर सार्वजनिक सभा के नेताओं में एक समभौता हवा, जिसके फल-स्वरूप मई १९४३ में सब बन्दी रिहा कर दिये गए। ग्वालियर के कुछ कार्यंकर्त्ता रियासत के बाहर भी तहरीक में हिस्सा लेते रहे और इस प्रकार वह दूसरे जिलों में गिरफ्तार हए ।

भोपाल — यहां की प्रजा परिषद् ने बम्बई के प्रस्ताव के समर्थन में १८ सिसम्बर को एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव बाहर से छपवाकर मंगवाया गया था, परन्तु वह स्टेशन पर पकड़ा गया। स्थान-स्थान पर तलाशियां हुई। सास-स्वास कार्यकर्त्ताओं के घरों पर और परिषद् के दफ्तर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया और उसकी कार्य-समिति के सदस्यों को पकड़कर जेन में बन्द कर दिया गया।

स्कूल के लड़कों को पकड़कर पीटा गया। स्कूलों में १५ दिन का इस्ट्री कर दी गई। झहमदाबाद मुहल्ले के विद्यार्थियों को पार्टियां दी गईं झीद छन्हें मैच खिलाये गए ताकि वह ग्रन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर ग्रान्दोलन में भाग न लें।

७ कार्यकर्तास्रों को सजाएं हुईं। शेष कार्यकर्ता फरार हो गये। विद्यार्थियों के नेता श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव को भी सजा हुई। उन पर डाकखाना जलाने स्रोर ऐसे ही सन्य इलजाम लगाये गए थे।

मि० इलताफ मजदानी, सम्पादक, 'जमहूर' मुकदमे के बीच ही बीमार पड़ गए। हालत नाजुक होने पर उन पर से मुकदमा उठा लिया गया, परन्तु वह बाहर म्नाने के थोड़े समय बाद ही मर गए। प्रजापरिषद् के नेता श्रीशाकिर-म्नली खाँ को २ साल कैंद म्नीर १०० रुपया जुर्माना की सजा दी गई।

इन्दौर—सन् १९४२ के खुले विद्रोह में इन्दौर ने सबसे बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इन्दौर मध्य भारत की एक महत्त्वपूणं रियासत है। यहाँ प्रन्य रियासतों के मुकाबले प्रजामण्डल संगठित रूप में काम कर रहा है ग्रौर उसका जनता पर काफी प्रभाव है। फलस्वरूप बम्बई में कांग्रेसी नेताग्रों की गिरफ्तारी के पश्चात् शहर में हड़ताल हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए ग्रौर थोड़े दिनों पश्चात् यह ग्रान्दोलन कस्बों में भी फैल गया। लगभग ४०० व्यक्ति गिरफ्तार करके जेलों में रखे गए। रियासत में ६, ७ माह तक ग्रान्दोलन चलता रहा। प्रजा-मंडल के नेताग्रों को मण्डलेश्वर नामक स्थान में नजरबन्द रखा गया था। उन्होंने जेल के पहरेदारों पर काबू पा लिया ग्रौर जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने कस्बे में जाकर भाषण दिये। ग्रन्त में वे पुन: बन्दी बना लिये गए, तोड़-फोड़ के कार्य भी कई जगह हुए। ग्रन्त में महाराज व प्रजामंडल के नताग्रों में समझौता हुशा ग्रौर सब बिना शर्त रिहा कर दिये गए।

मध्य भारत में ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल श्रौर धार इन बार रिया-सतों में संगठित तरीके से श्रान्दोलन चलाने के प्रयत्न किये गए। सब जगह श्रान्दोलन का रूप श्रीहंसात्मक था, पर दमन के कारण जब सामूहिक रूप खत्म हो गया तो तोड़-फोड़ के कार्य प्रारम्भ हुए। इन्दौर में कुछ बम फटने की घटनाएं हुई, पर उनके कारण किसी को नुकसान नहीं हुग्ना। पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट ने भी इस ग्रान्दोलन को दबाने में एक-सी नीति बरती।

## राजपूताना की रियासतें

कोटा—बम्बर्ड के प्रस्ताव के बाद नेताओं की गिरफ्तारी के हालात मालूम होते ही कोटा में हड़ताल हो गई। विद्यार्थियों ने भी हड़ताल कर दी। प्रजामंडल के कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गए। किन्तु इन गिरफ्तारियों से

भीर भी जोश फैल गया। जनता ने शहर पनाह के दरवाजे बन्द करके चारों मोर के रास्ते बन्द कर दिए, जिससे विशेष पुलिस, फौज तथा मन्य लोगों का बाहर से माना रुक जाय। कोतवाली पर जनता ने भंडा फहराया मीर वहां जो पुलिस मौजूद थी, उसे बैरिकों में बन्द कर दिया। शहर पर पूरी तरह से जनता का कब्जा हो गया ग्रीर यह हालत बराबर तीन दिन तक रही। इन तीन दिनों में शहर में पूरे तौर से शान्ति कायम रही । कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वहां के दीवान ने यह कोशिश की कि मिलिटरी शहर में दरवाजा तोड़कर दास्तिल हो जाय भीर गोली चलाई जाय। किन्तू फौज भीर महाराज इसके लिए सहमत नहीं हुए। तीन दिन तक यह कशमकश चलती रही। पोलिटिकल एजेन्ट भी बहां म्रागए अन्त में तीसरे दिन भूतपूर्व दीवान ने म्रागे म्राकर जनता को यकीन दिलाया कि वह दरवाजा खोल दे, पुलिस इत्यादि को ग्रंदर ग्राने दे, रियासत की घोर से कोई जोर-जुल्म की बात नहीं होगी । इस प्राश्वासन पर जनता ने दरवाजे खोल दिए भीर तीसरे दिन बाकायदा सब फीज भीर पुलिस वालों से झंडा सलामी कराकर ग्रीर अधिकारियों से रसीद लेकर कोतवाली और शहर का चार्ज महाराज की पुलिस को सौंपा गया। कुछ दिनों बाद ग्रन्थ नेता भी रिहा कर दिये गए । गिरफ्तारी के बीच ही एक डेपूटेशन महाराज से मिला भीर उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि जिम्मेदार सरकार कायम करने के लिए वह शीघ्र ही कोई कदम उठायंगे। दीवान को, जो पोलिटिकल डिपार्ट-मेंट का मादमी था भौर गोली चलाने में नाकामयाब रहा था, महाराज ने नौकरी से धलग कर दिया। उसके जाने के अवसर पर भी जनता ने प्रदर्शन क्या।

मेवाड़ — मेवाड़ राजपूताना की ग्रत्यन्त प्राचीन और प्रमुख रियासत है। इस रियासत के निवासियों ने ग्रपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए भूतकाल में ग्रभूतपूर्व त्याग ग्रीर बिलदान किया है। ग्रपनी परम्परा के ग्रनुसार वह सन् १६४२ के स्वातन्त्र्य-संग्राम में भी पीछे नहीं रहे। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास होने के बाद जब देश की ग्राजादी की लड़ाई खिड़ गई तो मेवाड़ की जनता की ग्राकांक्षाग्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था प्रजामण्डल ने इस लड़ाई में कूद पड़ने का निश्चय किया। उसकी ग्रोर से मेवाड़ के महाराणा साहब को एक पत्र भेजकर ग्रनुरोध किया गया कि वह ग्रपने को ब्रिटिश शत्ता से ग्रविलम्ब स्वतंत्र घोषित कर दें और जनता को हुकू-मत में साझीदार बना कर उसकी शुभनिष्ठा प्राप्त करें। यह पत्र २१ ग्रगस्त १६४२ को भेजा गया ग्रीर उसी दिन मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में एक

विशाल सार्वजिनक सभा का भायोजन किया गया । सभा तो निविध्न रूप से हो गई, किन्तू उसके बाद राज्य भर में प्रजामण्डल के नेता तथा कार्यकर्ता गिर-पतार कर लिये गए। कुछ विद्यार्थी भी पकड़े गए। गिरफ्तारिमों के विरोध में उदयपुर में एक विशाल जुलूस 'ग्रंग्रेज़ो भारत छोड़ो' के नारे लगाता हुगा निकला। २३ ग्रगस्त से जुलूसों, सभाग्रों आदि पर पाबन्दी लगा दी गई। कालेज में हड़ताल हो गई भीर बाजार भी बन्द हो गए चारों ओर 'भारत छोड़ों की म्रावाज गंजने लगी। विद्यार्थियों में अपूर्व जोश था। सरकार ने भी विद्यार्थियों को भ्रन्धाधन्ध गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एक भ्रंग्रेज फौजी श्रफसर ने राष्ट्रीय झण्डे को पाँवों तले कूचल दिया श्रीर एक विद्यार्थी को सीने पर पिस्तील रखकर घमकाया, किन्तु नीजवान जुरा भी भयभीत न हुए ग्रान्दो-लन केवल उदयपुर तक ही सामित नहीं रहा । वह राज्य के मुख्य-मुख्य कस्बों में भी फैल गया ग्रीर भ्रनेक व्यक्तियों ने भ्रान्दोलन में हिस्सा लिया। श्रक्तृबर के प्रथम सप्ताह तक गिरफ्तारियाँ होती रहीं । कुल मिलाकर ५०० गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें ७ महिलायें भी शीं। कालेज करीब १५ दिन बन्द रहा। प्रजामण्डल के नेताभ्रों को एक पहाड़ी स्थान में नजरबन्द रखा गया । उनके पास एक राष्ट्रीय ऋण्डा था, जिसे वह नित्य प्रति सलामी देते थे। जेल भौर पूलिस वालों ने उसे छीनने की कोशिश की, किन्तु नज्रबन्दों ने सत्याग्रह कर दिया ग्रीर राष्ट्रीय भण्डा ग्राखिर तक उनके ही ग्रधिकार में रहा । जो बन्दी उदयपूर जेल में रखे गये, उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया उन्हें काल कोठरियों में बन्द कर दिया गया। कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया तो उन्हें बैतों से पीटा गया। सरकार ने घीरे-घीरे बन्दियों को छोड़ने की नीति भपनाई । म्रखीरी जत्या डेढ वर्ष बाद फरवरी सन् १९४४ में छोडा गया । किन्त इसके बाद भी प्रजामण्डल पर काफी समय तक प्रतिबन्ध लगा रहा।

स्राप्य रियासर्ते— राजपूताना की स्राप्य रियासतों में भी किसी-न किसी रूप में सान्दोलन हुए। जोधपुर रियासत में तो सगस्त स्रान्दोलन शुरू होने के पहले ही तकड़-धकड़ शुरू हो गई थी। लोक परिषद् ने जागीरदारी जुल्मों के विरुद्ध स्रान्दोलन शुरू कर दिया था। अतः मारवाड़ के प्रमुख नेता और कार्य-कर्त्ता लम्बे समें तक जेलों में बन्द रहे। जोधपुर में कुछ बम-विस्फोट की घटनाएं भी हुईं। शाहपुर। रियासत के प्रजामंडल ने भी राजाधिराज को बिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करने का सल्टीमेटम दिया था। इस पर प्रजामंडल के तीन प्रमुख नेता गिफ्तार कर लिये गए भीर उन्हें सजमेर जेल में नजर-बन्द रखा गया। ईंगरपुर में भी प्रदर्शन किये गए। राज्य ने वहाँ पकड़-धकड़

तो नहीं की, किन्तु ग्रप्तस्यक्ष रूप से रचनात्मक प्रवृत्तियों का गला घाटने का कोशिश की। जयपुर रियासत में प्रजामण्डल ग्रान्दोलन से अलग रहा, किन्तु कुछ कार्यकर्ता श्रों ने ग्राजाद मोर्चा कायम किया श्रीर रियासतों में युद्ध-प्रयत्न के विश्व प्रचार किया। कुछ व्यक्ति नजरबन्द कर लिये गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजपूताना की श्रनेक रियासतों में किसी-न-किसी रूप में ग्राजादी की लड़ाई में योग देने की चेष्टायें की गई ग्रीर कुछ रियासतों का हिस्सा काफी उज्ज्वल रहा।

### उड़ीसा की रियासतें

उड़ीसा प्रान्त में कितनी ही छोटी-छोटी रियासतें हैं। सन् १९३७ में जब उड़ीसा में काँग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित हुग्रा तो इन रियासतों में एक व्यापक जागृति फैलो। इन रियासतों में बसने वाले लोगों ने ग्रपने कष्ट दूर कराने ग्रीर राजनीतिक ग्रधिकार प्राप्त करने के लिए जबरदस्त ग्रान्दोलन किया। उड़ीसा प्रान्त के कांग्रेसी कार्यकर्ताग्रों ने उसे प्रोत्साहन दिया ग्रीर कहीं कहीं उसका नेतृत्व भी किया। रियासतों की सरकारों के लिए उस समय कठिन स्थिति पैदा हो गई थी। सन् १९४२ में यद्यपि ग्रान्दोलन सन् १९३८ व ३६ जितना उग्र ग्रीर व्यापक न था, फिर भी जो राजनीतिक जागृति हो चुकी थी ग्रीर जनता को ग्रपने अधिकारों का मान हो गया था, उसके फलस्वरूप सन् १६४२ में इन रियासतों में कई जगह जनता सामूहिक रूप से उठी ग्रीर कितनी ही जगह राज्य-सत्ता प्राप्त करने के सफल ग्रीर ग्रसफल प्रयत्न हुए। रियासती ग्रधिकारियों ने निहत्थी जनता के ग्रान्दोलन का दमन करने में ग्रत्यन्त कठोर तरीके ग्रपनाए।

नीलगिरी—प्रजामण्डल के नेता पहले ही गिरफ्तार कर लिये गए। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह एक सामूहिक आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों की यह प्रतिक्रिया हुई कि नीलगिरी की जनता ने सरकारी मुलाजिमों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और आंशिक हड़ताल भी की। साथ ही हफ्ते में दो बार बाजार बन्द रखने का निश्चय किया। लोगों ने दरबार को विश्वास दिलाया कि यदि उनके नेता छोड़ दिये जायं तो वह सरकारी कर्मच।रियों का बहिष्कार बन्द कर देंगे। भतः ११ नेता जेल से छोड़े गए जिनमें से कुछ ने रियासत में ही रहकर आन्दोलन को पुनः संचालित करने के लिए जनता में कार्य करना शुरू कर दिया और कुछ रियासत से बाहर चले गए।

२९। मा ४२ को एक हज़ार म्रादिमयों के समूह ने बरहमपुर थाने पर माक्रमण किया भीर अपने नेता श्री चिन्तामणि को मुक्त करा लिया । २१ सितम्बर को पुलिस ने पुनः श्री चिन्तामणि को काठपल्ला ग्राम में पकड़ने की चेष्टा की, पर लगभग ४ हज़ार आदमी तीर-कमान व लाठियों से सुसज्जित हो कर इकट्टे हो गए भीर उन्हें गिरफ्तार न करने दिया।

नीलगिरी दरबार ने सौ गांवों पर ७५२०४ रुपया जुर्माना किया श्रीर पोलिटिकल एजेन्ट ने एक संगठित पुलिस फोर्स के साथ स्वयं जाकर इसे यसूल किया। बहरामपुर में २॥ हजार से अधिक लोगों के समूह ने, जो तीर-कमान व बर्छों से सुसज्जित था, इसका विरोध किया। चार पाँच पुलिस के सिपाहियों पर आक्रमण भी किया। इसके फलस्वरूप वहाँ गोली चली।

तालचर—तालचर एक छोटी-सी रियासत है। इसका क्षेत्रफल ४०० वर्गमील, प्रावादी ५५,००० ग्रीर ग्रामदनी २,५०,००० रु० है। पर ग्रीद्योगिक दृष्टि से उसका ग्रपना महत्त्व है। यहां पर तीन बड़ी-बड़ी कोयले की खानें हैं ग्रीर एक दियासलाई बनाने की फैक्टरी तथा कई ग्रन्य छोटी-छोटी फैक्टरियाँ हैं। यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत जाग्रत है। सन् १९३८ के लगभग ६५ हजार ग्रादिमयों ने राजा के विरुद्ध हिजरत की थी और ब्रिटिश इलाके के ग्रगुल सब डिवीजन में आकर बस गए थे। इन लोगों को दबाने के अनेक प्रयत्न किये गएग्रीर मामला इतना बढ़ गया कि महात्मा गांघी तथा वायसराय तक को दिलचस्पी लेनी पड़ी। ग्रन्त में राजा को हार माननी पड़ी ग्रीर वह ग्रपने यहाँ कुछ सुधारों की घोषणा करने के लिए मजबूर हुए। इस प्रकार जनता कांग्रेसी भंडे को लिये हुए गर्व के साथ स्टेट में वायस ग्राई।

सन् १९४२ के खुले विद्रोह की प्रचण्ड लपटें तालचर में भी पहुँची । प्रारम्म में भ्रान्दोलन का कोई सगठित रूप नथा पर सितम्बर के पहले पख-वाड़े तक उसने उग्रभीर सामूहिक रूप धारण कर लिया । रियासत में यह खबर फैल गई कि प्रजामण्डल के प्रधान भ्रीर रियासत के लोकप्रिय नेता पवित्र बाबू कत्ल कर दिये गए । बस फिर क्या था, भ्राग भड़क उठी, जो किसी-न-किसी प्रकार सन् १९४३ के मई माह तक सुलगती रही।

लोगों ने रियासत के कानूनों को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी एक केन्द्रीय सरकार कायम की और हर गांव, तहसील, परगना श्रीर सब डिवीजन में उसकी शाखायें खोली गईं। यह सरकार गाँव पंचायतों के आधार पर खड़ी की गई थी श्रीर उसे मजदूर राज्य के नाम से पुकारा जाता था। गांव के मुखियों, चौकीदारों, स्कूल-मास्टरों, जिला-श्रफसरों

परगना-हाकिमों, पुलिस-ग्रफसरों तथा लगान के महकमे के ग्रफसरों ने स्वय अपनी-अपनी बन्दूकों, पोशाकों, बिल्लों, कागजों, रिकाडों, यहां तक कि सरकारी नकदी को भी नई बनी हुई पंचायतों को सौंप दिया ग्रीर इनके प्रति वफादार रहनें की शपथ खाई। सबसे उल्लेखनीय बात यह हुई कि इन सरकारी कर्मंचारियों ने पोशाकों, बिल्लों ग्रीर कागजातों का ग्रपने हाथों जलाया। ग्रामदोरफत के सारे रास्तों, जैसे सड़कों, पुल. घाट, फेरी बोट, टेलीफोन इत्यादि, पर मजदूर सरकार का कब्जा हो गया। टेलीग्राफ तारों को काट दिया गया ग्रीर कटक-तालचर रेलवे को कई मील तक ग्रस्त-व्यस्त कर दिया गया, ताकि बाहर से सैनिक शक्ति न बुलाई जा सके। तीन पुलिस-स्टेशनों ने नई सरकार के सामने ग्रात्म-समर्पण कर दिया ग्रीर कनिया सब डिवीजन का हैडक्वार्टर स्वयं ग्रीककारियों ने छोड़ दिया। इस प्रकार सारी रियासत के ४७ वर्ग मील के घेरे में एक गज जगह भी ऐसी बाकी न रही थी जहां पर मजदूर राज्य का ग्राधिपत्य कायम न हो गया हो। केवल तालचर नगर ही बाकी बच गया था।

जनता के इस रूप को देखकर रियासत के कुछ बफादार कर्मचारियों ने ब्रिटिश पैदल सेना ग्रीर हवाई बेड़े की बस्तियों में जाकर पनाह ली। गोला बारूद की मैगजीन, डाइनामाइट का स्टोर ग्रीर काफी बन्दूकें जनता के हाथ लगीं।

नई सरकार ने अपनी फौज भी बना ली थी। उसकी शाखायें हर गांव में स्थापित हो गई थीं। इस तरह पूर्ण संगठन करके जनता का इरादा था कि तालचर शहर पर भी धाकमण किया जाय, ताकि वहां पर भी भंगेजी राज्य-सत्ता का कोई चिन्ह बाकी न बचे भौर तालचर दरबार से इस बात की प्रार्थना की जाय कि वह श्रंग्रेजी राज्य से भपना सम्बन्ध तोड़ लें भौर किसान-मजदूर-राज के वैधानिक प्रमुख बनकर रहें। इसके बाद वह भाप-पास की भ्रन्य छोटी-छोटो रियासतों भौर ब्रिटिश इलाके को भी मुक्त करवाना चाहती थी।

६ सितम्बर सन् १९४२ को जनता की फीज के सैनिक हर गांव से झंडा लिये हुए तालचर की घोर बढ़े। उनके पास पुराने जमाने के सारे हिथार थे। पुरानी बन्दूकों, तलवारों, ढाल, भाले, तीर-कमान, कुल्हाड़े, बरछें, हथीड़े इत्यादि हथियार यह लोग अपने साथ लिये थे। इस सब सामान से सुसज्जित होकर उनका इरादा बाकायदा मोर्चा बनाकर धाक्रमण करने का था।

जब से पिवत्र बाबू के कत्ल की खबर रियासत में फैली तब से 'श्रंग्रेजो निकल जाश्रो' का नारा चारों ओर गूंजने लगा सारी रियासत की जनता में शोर बेचैनी व रोष फैल रहा था। दरबार श्रीर उनके पुत्र दोनों ने पोलिटिकल डिपार्टमेंट से मदद की भीख मांगी भीर तालचर-स्थित अंग्रेकी हवाई बेड़े तथा रायल मिलिटरी की इन्पेसक्टरी की हिफाजत के खयाल से ब्रिटिश एजेन्ट ने मदद देने का वादा किया। सारी तालचर रियासत पर हवाई जहाज घूमने शुरू हो गए। पर्चे गिराये गए और अश्रु-गैस भी छोड़ी गई। किन्तु जनता भयभीत नहीं हुई। उसने अपने मोर्चे को जारी रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आगे-आगे ढोल बज रहे थे और पीछे-पीछे जन-समूह 'करो या मरो' 'भारत छोड़ो' 'हरी बोल' इत्यादि के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब केवल तीन फर्लांग का फासला ब्रिटिश हबाई अड्डे भीर इन्फेंट्री के बीच बाकी रह गया था और इस तरह दोनों सेनाएं एक दूसरे के समीप आ पहुंची थीं।

जन-सेना के नेताओं ने राजा से श्रंग्रेजी सेना तथा हवाई धड्डे की हटाने के लिए कहा। पर राजा पहले ही से श्रपनी एक निश्चित योजना बना चुका था। जनता के नेता, जो राजा से मिलने गए थे, पकड़ लिये गए श्रीर उन्हें अपमानित किया गया चारों भोर से ब्रिटिश फौज ने नाकाबन्दी कर ली थी। श्रागे-पीछे सब तरफ तोपें लग चुकी थीं। अब केवल 'करो व मरो' का नारा सुनाई पड़ता था।

ग्रंगेजी पैदल सेना ने हमला शुरू कर दिया। हवाई जहाजों ने घुंग्रां फेंककर पीछे लौटने के मार्ग बन्द कर दिये। सामने से फायरिंग शुरू थी। कितने ही ग्रादमी वहीं पर मर गए ग्रौर सौ से ग्रिष्ठक जरूमी हुए। ७ दिसम्बर को भी संहार जारी रहा। बहुत थोड़ी उंचाई से उड़-उड़ कर हवाई जहाज ऊपर से ग्रश्नु-गैस, बम व मशीनगन द्वारा गोलियां चला रहे थे ग्रौर जमीन पर खड़ी हुई फौज दाएं बाएं गोलियां चला रहा थीं। लोग गिर-पड़-कर इधर-उधर भागने लगे और जब कुछ लोग बचकर ग्रास-पास के गांवों में जाते थे तो सैनिकों की टुकड़ियां उनका वहां पर भी पीछा करती थीं। ३०० से ग्रिष्ठक लोग इन गांवों से पकड़े गए।

यह सब करने के बाद सैनिकों ने देहातों में प्रवेश किया। उत्पर हवाई जहाज चलते थे ग्रीर जमीन पर मैनिकों की टुकड़ियां। वे गाँवों को लूटती थीं, तबाह करती थीं ग्रीर बाद में ग्राग लगा देती थीं। लूट-मार का चौतरफा साम्राज्य था। गांव-के-गांव वीरान हो गये। खाने का सामान, जेवर, वर्तन, कपड़ा, गाय-बैल सभी कुछ लूट लिया गया। लोगों के जानवर बहुत थोड़े दामों में बेच दिये गए। लगभग १० लाख रुपये से ग्राधिक की सम्पत्ति इसी प्रकार लूटी गई। यही नहीं, बाद में सामूहिक जुर्माना भी किया गया, जिसे बड़ी निदंयता के साथ वसूल किया गया।

| तालचर में हुए दमन के कुछ श्रांकड़े इस प्रकार हैं: |     |               |    |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----|
| गिरफ्तारियाँ                                      | ३५० | नजरबन्द       | 88 |
| सजाएं                                             | ३०० | मृत्यु-संख्या | 5  |
| घायल                                              | १५० | फांसी की सजा  | १  |
| फरार                                              | ३०  |               |    |

नायागढ़ — तालचर तथा नीलिगरी रियासतों में होने वाले आन्दोलन का प्रत्यक्ष रूप से नायागढ़ रियासत पर भी प्रभाव पड़ा। १६ अगस्त को नायागढ़ के कुछ गांवों में नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दरबार के हुक्मों के खिलाफ लोगों ने सभायें कीं। रियासत के कर्मचारियों के बहुत कोशिश करने पर यह विरोध-प्रदर्शन न रुके। अन्त में रियासत को ब्रिटिश पुलिस की मदद लेनी पड़ी। ७२ आदिमियों को गिरफ्तार किया गया और १९ गांवों पर द हजार रुपया सामृहिक जुर्माना किया गया।

६ सितम्बर सन् १९४२ को हरिपुरा गाँव के पास टेलीफोन के सार काटे गए। ग्रान्दोलन प्रजामण्डल के कुछ कार्यकर्ताग्रों को गिरफ्तार करने के कारण और भी उग्र हो गया। १८ सितम्बर को कनाबक में ग्रामीणों का एक जलसा हुग्रा जिसमें तीन सौ से अधिक गौंड इकट्ठे हुए। इसमें लोगों ने तय किया कि रियासत की इमारतों पर कब्ना किया जाय ग्रौर पुलिस ग्रफसरों को मौकरी छोड़ने के लिए कहा जाय। साथ ही राजधानी पर जाकर अपने नेताश्रों को जेल से मुक्त किया जाय। रियासत के कर्मचारियों ने इस खबर के पाते ही फौरन तैयारी कर ली। कुछ नेता पकड़ लिये गए और सैनिक पुलिस की टुक-ड़ियाँ बरखोला में इकट्ठी कर दी गई। ग्रब रियासत में तोड़-फोड़ के कार्य शुरू होगए ग्रौर कुदाली बन्दा, नन्दीघर श्रौर निकोली स्थानों के टेलीफोन के तार काट दिये गए। १० अक्तूबर की रात को कोन्धा के लोग बरखोला की श्रोर बढ़े ग्रौर वहां के डाकबंगले ग्रौर स्कूल की इमारत में ग्राग लगा दी श्रौर बिहरफोला चौकी पहुंचे, जहां पहले से ६ पुलिस के सिपाही तैनात थे। लोगों ने पुलिस की बन्दूके छीन लीं।

उन्मादित जनता का यह समूह नौगाँव थाने की ओर बढ़ा भीर जंगलात के बंगले भीर स्कूल में भ्राग लगा दी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोग जुलूस में शरीक होते जाते थे। इस प्रकार जब यह जुलूस नौगाँव पहुंचा तो इसकी संख्या तीन हजार से भी अधिक हो गई थी। थाने पर संगठित व सफल हमला करने के लिए इन लोगों ने भ्रपने को तीन हिस्सों में बांट लिया। थानेदार ने जनता को भागे न बढ़ने की भमकी दी और जब जनता बढ़ती ही गईं तो पुलिस ने गोलियां चलाईं। ५ फायर किये गए जिससे पांच-सात ब्रादमी फौरन वहीं मर गए। जनता ने अपने मरे हुए ब्रादिमयों को उठा लिया थ्रौर उन्हें जुलूस के साथ ले गई। ठीक इसी दिन ११ अक्तूबर को बरलीला की घोर से एक जुलूस सरकारी डाक बंगलों, स्कूल की इमारतों जंगलात महकमे के दफ्तरों इत्यादि को चलाते हुए थ्रौर चौकीदारों सिपाहियों तथा जंगलात के कर्मचारियों की विदयों को लेता हुआ नौगांव थान की घोर बढ़ा। महीपुर से यह लोग दो टुकड़ियों में बट गए थ्रौर थाने पर पहुंचकर इन लोगों ने अपने नेताओं को मुक्त करने की माँग पेश की। पुलिस ने गोलियां चलाकर लोगों को तितर-बितर कर दिया।

भेनकनाल — ग्रास-पास की रियासतों की भांति धेनकनाल में भी आन्दो. लन चला। २६ श्रगस्त को नेताश्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन हुए। २ सितम्बर को विष्णुचरन पट्टनायक के नेतृत्व में जनता के एक समूह ने चांदपुर थाने ग्रीर स्कूल पर ग्राक्रमण किया। पुलिस के थाने से चार बन्दूकों ग्रीर ७५ कारतूस छीनी गईं। ४ सितम्बर को जनता के दूसरे समूह ने परजन थाने पर ग्राक्रमण किया। एक दूसरा दस्ता श्री दिवाकर विश्वास के नेतृत्व में ग्राक्रमण में भाग लेने ग्रा रहा था। पुलिस का पहले से बहुत काफी इन्तजाम था। ग्रतः उसने जन-समूह को ग्राते देखकर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसके कारण काफी लोग मरे।

## काठियावाड् की रियासतें

काठियावाड़ हर राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ रहा है। यह एक छोटा-सा प्रान्त है घौर बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुम्रा है। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल दस-बीस वर्ग मील घोर ग्रामदनी दो-चार सौ रुपये से ग्रधिक नहीं है। शासनाधिकार की दृष्टि से ये रियासतें ग्रतेक श्रेणियों में विभाजित हैं। महात्मा गांधी का जन्म भी काठियावाड़ की रियासत पोरबन्दर में हुग्रा है। इस नाते उनकी काठियावाड़ की रियासतों में विशेष दिलचस्पी रही है। राजकोट में जनता ने ग्रधिकार-प्राप्ति के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जोरदार ग्रान्दोलन किया और इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी को अनशन भी करना पड़ा था। सन् १६४२ का ग्रान्दोलन भावनगर, राजकोट, पोरबन्दर, जामनगर ग्रादि रियासतों में विशेष रूप से हुग्रा।

भावनगर रियासत में ३६१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और ३००

दिण्डत किये गए। ६१ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। इनके मितिरिक्त ४०० मन्य लोग भी पकड़े गए जो बाद में छोड़ दिये गए। भावनगर युद्ध-सामग्री बनाने का केन्द्र था। ज्यों ही सन् १९४२ का म्रान्दोलन प्रारम्भ हुमा, जनता ने यहां पर हड़तालों की मौर जुलूस निकाले। विद्यार्थियों ने हड़तालों में प्रमुख भाग लिया। कितने ही सामूहिक प्रदर्शन हुए ग्रीर कुछ विशेष दिनों पर जुलूस व जलसे म्रादि होते रहे। विद्यार्थियों का एक जुलूस प्रदर्शन करता हुमा रेलवे वक्तशाप व म्रन्य मिलों में पहुंचा भीर उनसे काम रोकने की प्रार्थना की। जनता ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग दिया। नेताभ्रों को गिरफ्तार किया गया भीर उन्हें नजरबन्द कर लिया गया। इन प्रदर्शन पर कितने ही लाठी-चार्ज हुए। लोगों पर सामूहिक जुर्माना हुमा जो मजदूरों व मध्यमश्रेणी के लोगों से जबरदस्ती वसूल किया गया।

जनता ने प्रपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजकोट में कई समायें कीं व जुलूस निकाले। पोरबन्दर में जनता के शान्तिमय समूह ने प्रधिकारियों से इस बात की मांग की कि उनके यहां से माल बाहर न जाय। पर रियासत ने नेता श्रों को पकड़ लिया। इससे खरवार लोग (समुद्री नाविक) उत्तेजित हो उठे श्रोर जब उन्हें सामान बाहर लेजाने पर विवश किया गया तो उन्होंने शक्कर के बोरे समुद्र में फेंक दिए। राज्य कर्मचारियों ने नेता श्रों को छोड़ दिया श्रीर उनसे शान्ति स्थापित करने की प्रार्थना की श्रोर जब यह कार्य खत्म हो गया तो उन्हें किर जेल भेज दिया। जनता का एक विशाल समूह महाराज के पास गया श्रीर जब उसके नेता श्रों के साथ बात हो रही थी तो राज-कर्मचारियों ने बहुत-से श्रहीर लोगों को बुला लिया श्रीर जन-समूह पर भयंकर लाठी-चार्ज किया गया। शहर इस प्रकार गुंडों के हाथ में सौंप दिया गया, जिन्होंने खूब मनमानी की।

काठियावाड़ की इन रियासतों में झान्दोलन का रूप यद्यपि व्यापक चा, परन्तु वह लम्बे झर्से तक न चल सका । कितनी ही जगह लाठी-चाजं हुए झौर दमन करने में विभिन्न रियासतों में प्रतिस्पर्धा रही भावनगर में जनता झपना डेपूटेशन महारानी के पास झपनी करण कहानी सुनाने के लिए ले गई, लेकिन कहानी सुनने की कौन कहे, उस पर भी लाठी-चार्ज किया गया । चार-पांच जगह गोलियां चलाई गई जिससे सैकड़ों झादमी घायल हुए । इस पर सरकारी इमा-रतों को क्षति पहुंचाई गई झौर तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी मात्रा में किये गए । तार काटे गए, डाक के यैले छीने गए झौर पुलों को भी तोड़ने के प्रयत्न किये गए । पोरबन्दर में सबसे अधिक सामूहिक जुर्माना हुन्ना और उसे विचित्र तरीके से बसूल किया गया। महाराजा ने कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाया और उन पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया जो एक लाख २० हजार से अधिक था। इन लोगों से पिस्तौलों की नोक पर यह जुर्माना बसूल किया गया। भावनगर में १७ हजार रुपए का सामूहिक जुर्माना किया गया और श्रमरौली रियासत में १४ हजार रुपया वसूल किया गया।

बड़ौदा

कांग्रेसी नेता श्रों की गिरफ्तारी के पश्चात् विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़ीदा में हड़ताल श्रीर समायें हुई। विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले। बाद में धान्दोलन शहर के बाद गांवों में भी फैल गया। इस रियासत के कोरंदा ग्राम में हुई घटना का १६४२ के खुले विद्रोह के इतिहास में खास स्थान है। कांग्रेसी नेता श्रों की गिरफ्तारी के पश्चीत् इस गांव में श्रम्बालाल गान्धी ने नेतृत्व में जुलूस निकाले गए श्रीर सभाएं हुई। लोगों में प्रजामंडल के नेता श्रों की गिरफ्तारी तथा दो नौजवानों की मृत्यु की खबर फैलते ही काफी उत्तेजना फैल गई। श्रम्बालाल गान्धी श्रपने कुछ श्रन्य साथियों सहित कोरंदा से कुराली पहुंचे। उन्हें पता चला कि फौज की एक ट्कड़ी रेल द्वारा कोरंदा की श्रोर बढ़ रही है। इस अभिप्राय से कि यह टुकड़ी कोरंदा न पहुंच सके जनता ने लगभग २।। मील तक रेल की पटरी बिलकुल उखाड़ दी। श्रम्बालाल गांधी ने इसका नेतृत्व किया था।

स्पेशल ट्रेन ग्राई ग्रीर फीजी सिपाहियों ने उतरकर देखा कि लाइन की पटरी उखाड़ दी गई है। उन्होंने ग्रम्बालाल गान्धी को पकड़ लिया ग्रीर उन्हें बड़ी निर्देयता से मारा। ग्रम्बालाल गान्धी के नौकर को भी गिरफ्तार कर खिया। गांव में सिपाहियों ने घोर ग्रातंक फैलाया। एक खास तरी के से नाका-बन्दी कर दी, ग्रतः कोई भी ग्रादमी घर से बाहर नहीं जा सकता था। ४५००० रुपया सामूहिक जुर्माना गांवों पर किया गया। यह बड़ी निर्देयता से बसूल किया गया। १०० ग्रादमियों से ग्रधिक गिरफ्तार किये गए ग्रीर बिना किसी सबूत के कितने ही लोगों को घोर यातनाएं दी गईं। गिरफ्तार लोगों को एक सप्ताह तक बराबर एक जगह बन्द रखा गया ग्रीर सिर्फ दो-तीन बार खाना दिया गया।

मेसर रियासत

दक्षिणी भारत में कितनी ही बड़ी-बड़ी रियासतें मैसूर, हैदराबाद, कोल्हु।पुर, ट्रावनकोर इत्यादि हैं। इसके मतिरिक्त छोटी-छोटी रिया रुतें हैं।

इनमें से घान्दोलन का घाषिक जोर मैसूर रियासत में रहा, क्योंकि यहाँ पर जनता में पहले से काफी राजनीतिक जागृति थी। मैसूर स्टेट कांग्रेस के कार्य-कत्तािं का जनता के साथ गहरा सम्पर्कथा।

अगस्त-कान्ति की चिनगारी मैसूर राज्य में सुलगी, मैसूर स्टेट कांग्रेस की शाखाएं रियासत के कोने-कोने में फैली हुई थीं। यहां की कांग्रेस का मज-दूरों पर पूरा असर है। मजदूर युनियन के पदाधिकारी स्राम तौर पर कांग्रेस के लोग ही हैं। म्रतः विरोध-प्रदर्शनों में मजदूरों ने प्रमल भाग लिया। हिंदुस्तान एयर कैंफ्ट एसोसिएशन ने दो रोज तक जलूस का नेतृत्व किया। इन प्रदर्शनों में स्त्रियां, बच्चे, विद्यार्थीं, मजदूर, सरकारी नौकर म्रादि सभी श्रेणियों के लोग शामिल थे। पुलिस के लाख रोकने पर भी जुलुस निकलते हा रहे। जनता सड़कों पर बैठ जाती थी। इन दिनों जनता के स्वयंसेवक भीड़ का संचालन करते थे। सरकार ने म्राखिर दमन का म्रासरा लिया। वह मजदूरों व विद्यार्थी नेताग्रों की गिरफ्तारियां करने लगी। जुलुसों ग्रीर सभाओं की मनाई कर दी गई। किन्तु जनता बराबर जुल्स निकालती रही। दिन में सभी सगह सड़कों पर जनता की भीड लगी रहती थी। सरकार प्रपनी शान रखने के लिए जनता का खुन बहाने लगी। अन्धाघन्य गोलियां चलाई जाने लगीं। १६ ता० को १०० म्रादमी मारे गए ग्रीर म्रधिक संख्या में वायल हुए। दूसरे दिन १०० व्यक्ति भ्रौर गोलियों के शिकार हुए। पुलिस ने बंगलौर, दावानगर, मैसूर, तुमकूर और हसन में गोलियां चलाई। बंगलीर में १५० व्यक्ति श्रीर देवनगर में ६ व्यक्ति मरे। बंगलीर में १६ श्रीर १७ श्रगस्त को घंटों जमकर लडाई हुई। मरे हुए व्यक्तियों को पूलिस आनन-फानन में गायब कर देती थी। मरे हुए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को भी सूचित नहीं किया जाता था। किंतू जनता गोलियों से दवने वाली न थी। उसने पोस्ट बॉक्स, बिजली के खम्मे ग्रीर जो भी सरकारी माल हाथ लगा बरबाद कर दिया। गोलियां चलती रहती थीं, लेकिन बिजली के तार काट दिये जाते थे और बिजली के खम्मे सडकों पर काटकर बिछा दिये जाते थे। शहर में पोस्ट आफिमों पर घाता बोलकर उन्हें जला दिया गया । घडसवार पलिस ग्रीर ग्रश्न-गैस छोडने वाली रेजिमेन्ट का भीड को तितर-बितर करने के लिए उपयोग किया गया। टैंक ग्रीर सशस्त्र मोटरें भी काम में लाई गईं। विद्यार्थी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए थे। सभाएं भीर जुलूस पूर्ववत् निकलते रहे । विश्वविद्यालय की घ्रोर से यह सूचना निकाली गई कि जो २८ सितम्बर की परीक्षा में बैठेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायगी। सारे मैसूर राज्य में २८ ता० को लम्बे-चौड़े जुलूस निकाले गये।

बंगलौर के हड़ताली मजदूरों ने विश्वविद्यालय में पिकेटिंग शुरू कर दिया। यद्यपि विद्यार्थियों को लाने के लिए मोटरों का इन्तजाम किया गया, लेकिन १० फीसदी विद्यार्थियों से ज्यादा परीक्षा में न बैठे।

''भारत छोड़ो दिवस'' मनाने का श्रायोजन हुन्ना । जुलूस को शहर के चौक पर रोक लिया गया, किंतु जनता ९ बजे सुबह से ७ बजे शाम तक वहीं बैठी रही । दो सप्ताह के भीतर ६०० विद्यार्थी गिरफ्तार हुए । ६ ग्रगस्त से लेकर ग्राधे ग्रक्तुबर तक मजदूर बीच-बीच में हड़ताल करते रहे ।

१७ विभिन्न कारखानों के ३२८०० मजदूर दो सप्ताह हड़ताल पर रहे।
भद्रविती ग्राइरन वर्क्स के ४५०० मजदूरों में से ३००० मजदूरों ग्रीर मैसूर
पेपर मिल के ११०० मजदूरों में से ४०० मजदूर एक महीने की हड़ताल पर
रहे। जिलों में तारों का काटना जारी रहा। मैसूर-बंगलोर रेलवे की ग्रोह
जनता की पूरी निगाइ रही। श्रीरंगपट्टम में एक मालगाड़ी पटरी से गिरा दी
गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुगा। बंगलोर-हुबली, बंगलोर-मैसूर ग्रीर बंगलोरगुटकल लाइनों की पटरियां हटा दी गईं। १५ दिन तक गुटकल लाइन पर रात
को रेलों का ग्राना-जाना बन्द रहा। उपरोक्त ग्रन्थ दो लाइनों पर एक महीने
तक रेलगाड़ी ठप रही। देवानगर-बनाकर, होतालकर, होसदुर्ग, ग्राजूर ग्रीर
सातापुर रेलवे स्टेशन जला दिये गए। १५ दिन तक मजदूर ग्रीर विद्यार्थी
बिना टिकट सफर करते रहे। खतरे की जंजीर खींचकर ट्रेन रोक ली जाती थी।
एक हफ्ते तक फीज को दूध और तरकारियां नहीं मिल सकीं। इसके बाद
इन गाडियों के साथ सैनिक चलने लगे।

जनता की भीड़, जिसम अधिकांश विद्यार्थी होते थे, रेलों को रोक कर उनपर ग्रिधकार कर लेती थी। रेलवे कर्मचारियों को खादी की टोपियां दी जाती थीं जिसे वे लोग पहनते थे। विद्यार्थी खुद गार्ड बन जाते थे। इन गाड़ियों पर भंडे फहराते थे। पांचवें दिन पुलिस इस ट्रेन पर चढ़ गई और विद्यार्थियों को बुरी तरह पीटा और उनके पास जो कुछ बा, छीन लिया और उनको नंगा करके अगले स्टेशन पर उतार दिया। विद्यार्थियों ने इसका उत्तर बनामवर स्टेशन को जला कर दिया। चार डिक्बे भीर बुकिंग भाफिस जला दिये गए। तार काट दिये गए। पुलिस ने गोलियां चलाई जिसके फलस्वरूप चार मरे भीर बहुत से वायल हुए। सभाएं करने की मनाई कर दी गई, किंतु जनता ने इसको न माना भी शहीदों को इज्जत के साथ उठाकर ले गई। मयाकोंदा गांव की जनता ने एक पुलिस ल्टेशन पर कब्जा कर लिया। पुलिस वालों को खदुर पहनाया। गांव उतनी देर तक स्वतंत्र रहा जब तक कि बाहुर

से मदद नहीं बाई । बाहर की पुलिस ने धाकर जनता की बुरी तरह कुचला।

एक मील तक रेल के की पटरी उस्राइ दी गई श्रीर रेल के का पुल तोड़
दिया गया, टेलीफोन झौर टेलीग्राफ के तार काट दियेगए । हुलेल कर, अञ्जामपुर भीर हुसदुर्गापुर की रेलें एक सप्ताह तक बन्द रहीं । बंगलीर भीर हरिहर,
बित्तल दुर्ग व जगलू के बीच के तार कई फलींग की दूरी तक काट दिये गए ।
चित्तल दुर्ग, तातुलकान्से, तुरवानर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय भंडा महीनों तक
फहराता रहा । कई गिरफ्तारियों के बाद जब भंडा हटा भी तो विद्यार्थियों ने
इकट्टे होकर अपने इलाकों और गांव के अस्पताल पर भंडा फहराया । गवर्नमेंट इमारतों पर भंडे फहराये गए । जुलूस श्रीर सभाए की गईं। सड़कों पर
शीर दिवारों पर नारे लिख दिये गए ।

मैसूर सब-जेल में अर्थ रात्रि के समय राजनैतिक बन्दियों पर लाठी-चार्ज किया गया। ५०० के कराब बन्दी घायल हुए। एक विद्यार्थी उसी स्थान पर मर गया। मधुगिरी में ताड़ के पेट काट दिय गए और ताड़ी की दूकानें जला दी गई। बोशदपुर एक स्वतंत्र गांव घोषित कर दिया गया। वहां पटेल का लड़का नेता चुना गया। सरकारी अधिकारी उस मांव की ओर बढ़े, पर पटेल के लड़के ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। वे लौट गयं और दूसरी रिजर्व ताकत लेकर आये। पटेल का लड़का पुलिस अधिकारियों के हाथ न लगा।

तिपतुर एक रेलवे स्टेशन व व्यापारिक केन्द्र है। वहां की जनता ने गोदामों में द्याग लगा दी जिससे एक लाख से अधिक का नुकसान हुन्ना। रिजर्व पुलिस ने गोली चलाई, जिससे तीन व्यक्ति मरे भौर बहुत से लोग घायल हुए। १५ आदमी गिरफ्तार हुए। तुमजुर में सरकारी आजाओं का उल्लंघन कर जुलूस निकाले गए भौर सभाएं की गईं। गोरीबिन्दुनीर में ताड़ के पेड़ काटे गए भौर ताड़ी की दूकानें जला दी गईं। टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। १५ दिन बाद १५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, किन्तु पुलिस को उन्हें ले जाने का साधन न मिला, क्योंकि जनता ने भ्रपनी बैलगाड़ियां देने से इन्कार कर दिया। चिका मगलुर तारी केन में चन्दन के गोदाम में आग लगा दी गईं। ३० गिरफ्तारियां की गईं।

मिलों में हड़तालें जारी थीं ही, कोलार की सोने की खानों में मजदूरों ने मंहगाई की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। बंगलोर के चार कपड़े की मीलों के १३००० मजदूरों ने हड़ताल जारी रक्खी। थोड़ी-बहुत हड़तालें और जगह भी जलती रहीं। सब मिल कर १५००० विद्याधियों और ४००० मजदूरों ने इन हड़तालों म माग लिया।

हसन तथा पड़ोस के जिलों की जनता ने करबन्दी प्रान्दोलन शुरू कर दिया। ग्रैन्डी प्रथवा हफ्तेवार बाजार लगते हैं, इनमें लोगों ने चुंगी तथा टोल देने से इन्कार कर दिया।

इस करबन्दी ग्रान्दोलन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं:-

- १. दुकानदारों तथा ग्राहकों ने कर देने से इन्कार कर दिया।
- २. ठेकेदारों ने भ्रपने ठेके बन्द कर दिये भीर गवर्नमेंट से भ्रपनी जमा-नतों की मांग की।
- ३. जहां के ठेकेदारों ने सहयोग करने से इम्कार किया, जनता ने या ता उस बाजार पर पिकेटिंग किया या उन स्थानों पर इकट्ठा हो गए जहां ठेकेदार को कर लेने का काई ग्रिधिकार न था।
- ४. पुलिस ने कहीं-कहीं जनता को जबरदस्ती शैन्डी की जगहों पर ले जाना चाहा भ्रौर गिरफ्तारियां भी कीं, किंतु जनता इन बन्दियों को जाने नहीं देती थी भ्रौर छुड़ा लेती थी।
- प्र. एक जगह पर तो जबरदस्ती बाजार लगवाने के लिए फौज माई पर गांववालों ने फौज के रहते हुए बाजार लगाने से इन्कार कर दिया।

यह सत्याग्रह कई जिलों में भ्रनेक स्थानों पर चला भीर हजारों भाद-मियों ने इसमें हिस्सा लिया।

भामतौर पर भ्रर्धरात्रि में बहुत-से घरों तथा छापे**सानों** की तलाक्षी ली गई। स्थानीय दैनिक पत्रों के सम्पादकों पर भारत-रक्षा-कानून की धाराएं लगाई गई।

हसन जिले में तो किराये के गुन्डे गांववालों के घरों में घुस गये, माल लूट लिया, स्त्रियों तथा मर्दों को मारा-पीटा तथा ग्रम्घाघुन्घ तरीके से गिरफ्ता-रियां की गईं।

मैसूर धाइरन वर्स्स के ४८ तथा मैसूर पेपर मिल के २४ मजदूरों को निकाल विया गया। इनमें के कुछ तो अभी जेल में ही थे। राज्य में कुल २००० गिरफ्तारियां की गईं। १६० व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए तथा सैकड़ों ही घायल हुए। १० रेडियो तथा चार टेलीफोन जब्त कर लिये गए। गवर्नमेंट की घोर से भी कई व्यक्ति घायल हुए। १६ धगस्त को एक सवार मारा गया। शिमोगा जिले के इसुर नामक स्थान पर २५ सितम्बर को एक मामलतदार तथा एक दारोगा मार डाले गए। ११ अगस्त को बंगलोर शहर के डी० एस० पी० तथा पुलिस भीर फोज ले ३० व्यक्ति घायल हुए।

वंगलोर जिले के दो गाँवों भीर शिमोगा जिले के दो गांवों पर पांच-पांच सौ भ्रमत् कुल दो हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

मैसूर में बन्दियों को अदालत से बाहर निकाला गया। इन बन्दियों को खाना नहीं दिया गया था। इस कारण इन लोगों ने मांग की कि जब तक खाना नहीं दिया जायेगा, तब तक जेल मे नहीं घुसेंगे। रिजर्व पुलिस को बुलवाकर जबरदस्ती इन्हें जेल के भीतर दाखिल किया गया। रात के १२ बजे रिजर्व पुलिस जेल में भाई ब्रौर बन्दियों को बुरी तरह पीटा गया। कोई दवा का अबन्ध नहीं था। दूसरे दिन २२ व्यक्ति अस्पताल में भरती किये गए। कैलूर घंकरप्पा नामक एक हाई स्कूल के विद्यार्थी के मुंह से खून निकल झाया और वह दो दिन बाद मर गया। डाक्टर ने कहा कि उसको निमोनिया हो गया था, पर वास्तविकता यह थी कि उसकी पसली की हड्डी टूटगई थी। गैर-सरकारी- जेल निरीक्षकों को जेल में जाने की इजाजत न थी।

चिकमंगलोर में बहुत-सी तकलीफों के कारण बन्दियों ने श्रपनी-श्रपनी कोठिरियों में जाने से इन्कार कर दिया। रिजर्व पुलिस श्राई और उसने लाठी-चार्ज किया। बहुत से बन्दी सक्त घायल हुए।

प्रभुदेव नामक मजदूर नेता जो हिरासत में थे, निकल भागे। इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम का एलान किया। मैसूर की हिरासत से रामराव तथा हसन से बौराइया फरार हो गए।

भदामा नामक ३० वर्ष की स्त्री को यशवन्तपुर रेलवे कार्सिंग के पास तीन हिन्दुस्तानी सिपाही उठा ले गये भीर उसके साथ घृणित व्यवहार किया। वह विक्टोरिया भ्रस्पताल में तासरे दिन मर गई। दो भंग्रेज भ्रफसर एक बाग में एक युवती को भ्रपमानित करने की गरज से घुस भाये। बरप्पा गोडा नाम की वृद्धा स्त्री ने इसका बिरोध किया, भ्रतः उसे मारा गया भीर वह भनवम्बर, ४२ को मर गई।

हिन्दुस्तानी अफसरों के लिए रिजर्व सीटों पर यूरोपियन अफसर आकर बैठ गए, जिसके कारण आपस में अगड़ा हो गया। एक हिन्दुस्तानी सिपाही ने रिवाल्वर निकाल कर एक यूरोपियन अफसर को मार डाला और कुछ आयल हुए। बाकी यूरोपियन अफसर भाग निकले।

हसन जिसे के वारिगुर गांव की जनता मजदीक के एक जंगस में एक हजार दो सी जानवरों को लेकर चराने गई। जंगलात विभाग की धोर से लगाये गए हाल के पौधों को नुकसान पहुंचाया गया। रिजर्व पुलिस धाई और उसने लोगों को तितर-बितर किया। लड़ाई के लिए फंड इकट्ठा करने को जो तमाशे हो रहे थे, उनपर ७ नवम्बर १९४२ को नीचे लिखे स्थानों पर बम फॅके गए:---

 मैसूर रायल शो। २. मैनिलेकार निपाल। ३. मिलिटरी— कैन्टिन, बंगलोर कन्टोनमेंट।

श्री केशबन तथा श्री कुसुम नामक दो कालेज के प्रोफेसरों ने स्तीफा दे दिया। श्री एम० एच० शाह इक्जीक्यूटिव झाफिसर तथा हिन्दुस्तान एयर केफ्ट् कम्पनी के इंजीनियर श्री मोदी, शिमोगा जिले के १० पटेलों, झसेम्बली के कई मेम्बरों, ए० झार० पी० और राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे के कई सदस्यों ने भी स्तीफे दिये।

श्री एच० म्रार० गुरुवर्दी, श्री ए० जी० रामचन्द्र राव, श्री के० सुबा-राव म्रादि व्यक्तियों ने म्रपनी सनदें वापस कर दीं भीर अदालत में जाना बन्द कर दिया।

### अन्य रियासतें

भारत में ६०० से ऊपर रियासतें हैं। इनमें से यदि हम छोटी-छोटी रियासतों को छोड़ भी देंतो भी ४०-५० रियासतें ऐसी बच जायंगी, जिनका राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्त्व है। इतनी रियासतों में से केवल १०-५ का ही वर्णन देखकर शायद पाठकों के मन में यह प्रश्न पैदा होने लगा होगा कि क्या भारत की बाकी रियासतों ने देश की झाजादी की इस लड़ाई में कुछ भाग नहीं लिया। इसके समाधान के लिए हमारा यह निवेदन है कि जिन रियासतों का वर्णन ऊपर नहीं हुझा है, वहाँ की जनता ने भी आन्दोलन में काफी त्याग एवं शौर्यं का परिचय दिया है; किन्तु बहुत चेष्टा करने पर भी हमें उन स्थानों की मुकम्मिल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी। अतएवं इच्छा होते हुए भी हम उनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं दे सके हैं। सामग्री-संग्रह का प्रयक्त झभी जारी है। झाशा है, श्रगले संस्करण में इस कमी की पूर्ति की जा सकेगी।

### : 38:

# युद्ध श्रोर मुख्य राजनीतिक दल

कांग्रेस: —युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही कांग्रेस ने फासिस्ट-विरोधी नीति अपना रखी थी। इटली द्वारा ग्रंबीसीनिया पर आक्रमण तथा हिटलर द्वारा ग्रास्ट्रिया को हथियाने आदि कांडों काकांग्रेस ने निन्दा का थी भीर ब्रिटिश साम्राज्यशाही को पहले से चेतावनी दे रखी थी कि भारत के लोग किसी साम्राज्यशाही युद्ध में साथ न देंगे। जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हिटलर ग्रीर मुसोलिनी के इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे और इन फासिस्ट तानाशाहों की चापलूसी कर रहे थे, कांग्रेसी नेतृत्व उस समय भी उतना ही फासिस्ट विरोधी था जितना कि युद्ध काल में। जब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुन्ना, तो कांग्रेस के सामने तीन रास्ते थे।

- १. युद्ध में बिना किसी ध्रगर मगर के ब्रिटिश सरकार का साथ देना। ऐसा करना कांग्रेस की पूर्व घोषणाध्रों धौर नीति के विरुद्ध होता।
- २. यदि सम्भव हो तो फासिस्ट देशों की सैनिक सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करना और इस प्रकार ग्रंग्रेजों के दुश्मनों से सहायता प्राप्त करने की नीति बरतना।

ऐसा करना ग्रात्म-हत्या के समान ग्रीर ग्रपने सारे पुराने ग्रादशों को तिलांजिस देना होता।

३. युद्ध के ग्रसली रूप को जानने का प्रयत्न करना ग्रीर उस समय तक युद्ध की गतिविधि को देखते रहना जब तक कि उसका ग्रसली रूप मालूम न हो जाय । युद्ध का भारतीय ग्राकांक्षाग्रों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना, साथ ही दुनिया भर के दबे-पिसे लोगों का साम्राज्यशाही के विरुद्ध संगठित मोर्चा बनाना भीर इस तरह सफलतापूर्वक इस युद्ध को भारतीय ग्राजादी के युद्ध में बदलना।

कांग्रेस ने तीसरे रास्ते को प्रपनाया । प्रारम्भ में उसने ब्रिटिश सरकार से उसके युद्ध-ध्येय को मालूम किया भीर ठीक उत्तर न मिलने पर कुछ करने की नीति को भ्रपनाया। प्रारम्भ म गान्धोजी ने नागरिक स्वतन्त्रता भ्रयांत् भ्रपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के हक की मांग की भ्रौर इस प्रकार दुनिया के सामने युद्ध के ग्रसली रूप को रखने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रास्ते को भ्रपनाया भ्रौर उसके द्वारा देश में चेतना, युद्ध के प्रति भ्रपनी वास्तविक स्थिति जानने की उत्सुकता भ्रौर हर नागरिक में भ्रपने हक का प्राप्त करने की इच्छा पैदा की। कांग्रेस हाई कमांड का प्रारम्भ से ही यह विश्वास रहा कि युद्ध लम्बा चलने वाला है। श्रतः उसके लिए भावश्यक था कि वह इस लम्बे काल में एक-सी नीति बरते जिससे एक ग्रोर देश की शक्ति भी क्षीण न हो तथा दूसरी ग्रोर देश में नई स्फूर्ति, जीवन व उत्साह पैदा हो। व्यक्तिगत पत्याग्रह का प्रारम्भ में कितने ही लोगों ने मसौल उड़ाई, पर किसी भी बड़े व शक्तिशाली भ्रान्दोलन के लिए यह भाधार-शिला थी।

जापान की बढ़ती हुई विजय तथा अंग्रेजी शस्त्रों की हार भौर भाये दिन बढ़ती हुई कठिनाइयों के कारण हिन्दुस्तानी कूछ करने के लिए व्याकुल हो उठे। ग्रीर समय ग्राया जब कांग्रेस नेतृत्व के सामने दो ही रास्ते थे। एक तो यह कि निष्क्रिय होकर देश का युद्ध की लपटों में भूलसते हुए देखना भीर ग्रंग्रेज-विरोधी भावना के कारण भारतीयों को जापानियों के सामने ग्रप्रत्यक्ष रूप से म्रात्म-समर्पण करने देना मीर इस तरह फासिस्ट ताकतों की विजय कराना। दूसरा रास्ता यह था कि देश के अन्दर फैली हई बेचैनी, परेशानी व नफरत की शक्ति को कियात्मक व रचनात्मक ढंग से संगठित कर साम्राज्य-शाही श्रीर फासिस्टशाही दोनों के विरुद्ध जुटा देना श्रीर इस प्रकार दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह अपने देश के लोगों में भी अपनी आजादी के लिए मर-मिटने बलिदान करने की व्यापक शक्ति पैदा करना ग्रीर ग्रपने देश को युद्ध की तबाही से बचाने के लिए ऐसी नीति बरतना, जिसके कारण एक भ्रोर जापानी देश पर हमला न कर सकें भीर दूसरी भ्रोर इस हमले का मकाबला करने के लिए हिन्द्स्तानियों में वास्तविक शक्ति पैदा हो जाय। इस प्रकार कांग्रेस ने दूसरे मार्ग को भ्रापनाकर अंग्रेजों से भारतीयों को वास्त-विक शक्ति सौंपने ग्रर्थात केंद्र में राष्ट्रीय सरकार कायम करने की मांग की भीर उन्हें बताया कि बिना वास्तविक सित्ता के उनके प्रति भारतीयों के कोष, नफरत व उत्तेजना को हमददी, महब्बत भीर सहानुभूति में नहीं बदला जा सकता । लड़ाई में मदद करने के लिए जनता में गहरा मेल और संगठन होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह किस चीज के लिए लड़ रही हैं, किस भादर्श के लिए सब कठिनाइयां भुगत रहा है। ब्रिटिश नौकरशाही को, जिसे भ्रपनी सैनिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास था भ्रीर जा वास्तव में साम्राज्य-शाही भ्रादशों के मुताबिक जापानियों के भ्रधिक नजदीक थी, यह कभी भी स्बीकार न था कि वह स्वयं भ्रपने हाथों भारतीय आकांक्षाभों की पूर्ति करे। इसके विपरीत उसे यह मंजूर था कि भले ही दूसरी शक्ति उससे सत्ता छीन ले। भ्रतः उसने कांग्रेस की मांग व बातों को गलत समभा भ्रीर भ्रपनी निश्चित योजनानुसार सैनिक-बल द्वारा किसी भी भ्रान्दोलन का दबाने की नीति को भ्रपनाया। ऐसी स्थिति में संघर्ष भवश्यम्भावी था भ्रीर वह हमा भी।

मस्लिम लीग--भारतीय राजनीति मे ग्राज मिस्टर जिन्ना ग्रीर उनकी मुस्लिम लीग एक पहेली भीर न सुलभने वाले प्रश्न बन गए हैं। उनकी नीति व व्यह-रचना के विरुद्ध अनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हैं। शिक्षित मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक सफलता पर, जो उन्होंने इस युद्ध-काल में प्राप्त की है, बड़ा गर्व करता है भीर उन्हें एक बड़ा दूरदर्शी कुशलराजनीतिक भीर मुस्लिम हितकारी नेता मानता है। मुसलमानों का विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मान पाया है और भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपूर्ण स्थिति मिली है उस सबका श्रीय मिस्टर जिन्ना की नीति-निपुणता को ही है। उनके विचार से मि० जिन्ना एक धुरन्धर राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने मुस्लिम जाति को बिना किसी कुर्बानी व त्याग के एक शक्तिशाली जमात के रूप में संगठित कर दिया है भीर उन्हें एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की स्रोर जुटा दिया है। इन लोगों के विश्वास के मुताबिक मि० जिन्ना ने कांग्रेस भीर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों दोनों ही को काफी मात दी है। ठीक इसके विरुद्ध ऐसे लोग भी हैं जो मिस्टर जिन्ना को देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचकते । उनका विश्वास है कि मि॰ जिन्ना की नीति के कारण भारतीय आजादी का प्रश्न खटाई में पढ़ा है। मि॰ जिन्ना की नीति एवं कार्यों से मुस्लिम जाति की प्रपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य-शाही को कहीं प्रधिक लाभ पहुंचा है, अतः यह लोग राष में प्राकर उन्हें बिटिश एजेन्ट तक कह बैठते हैं। इस प्रकार की दो विरोधी आलोचनाओं के बीच हम वास्तविकता को तभी समभ सकते हैं जब मि॰ जिन्ना की नीति, व्यूह-रचना तथा विचार-धारा को जानने का प्रयत्न करें। तभी हमारे लिए यह भासान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में आमतीर पर भीर युद्ध-काल में खास तौर पर मि॰ जिल्ला ने किस प्रकार की नाति को बरता है, उनका क्या ध्येय है भीर उसे प्राप्त करने के उनके कौन से साधन हैं। इसमें कोई दो

राय नहीं हैं कि मिस्टर जिन्ना शक्ति-संतुलन की कला के प्रकांड पंडित भीर दूरदर्शी राजनीतिक नेता हैं, जिनका नेतृत्व बड़ी तेजी से फला-फूला है। मिस्टर जिन्ना मेरे निकट कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि विशेष स्थितियों के परिणाम हैं। जिस प्रकार यूरोप में हिटलर ग्रीर मुसोलिनी पैदा हुए उसी प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि० जिन्ना पैदा हुए हैं। यूरोप में ब्रिटिश, फ़ांसासी व रूसी संघर्ष के कारण हिटलर ने शक्ति पाई। उसने इस संघर्ष का फायदा उठाया ग्रीर एक नई युद्ध-कला का ग्राविष्कार किया। जर्मन जनता ने हिटलर को देवता के समान समभा भीर उसका स्वागत किया। हिटलर ने बिना युद्ध भीर बलिदान के एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने की बात जर्मनों को बताई, उन्हें जाति-द्वेष का नारा दिया ग्रीर ग्रपने विरोधियों के प्रति नई नीति बरती। उसका कहना था कि ग्रपने विरोधियों को यह कभी मत बताग्रो कि पुष क्या चाहते हो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शक्ति-प्रदर्शन द्वारा बराबर वार करते रहो। उनके भ्रापसी झगड़ों से पूरा फायदा उठाघो घौर जब कभी वह तुम्हारे पास समभौते के लिए आयं तो उनको दोषी ठहराते हुए उनसे कहो कि तुम यह भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। जब वह तुम्हारी थोड़ी-सी बात मानने को तैयार हों तो तिरस्कार से उनकी सुलह-कारी नीति को ठुकराते हुए अपनी मांग बढ़ाते जाम्रो। एक म्रोर सुलह का दरवाजा खोले रखो, पर जब वह दरवाजे के नजदीक भ्रायंती दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्ति को क्षीण करते रहो ग्रीर जनता में अपनी शक्ति बढ़ाते रहो । इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीत को एक विशाल रूप देकर अपने मनुयायियों पर भ्रपने नेतृत्व का सिक्का जमाते रहो। इसी नीति को बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति में मिस्टर जिन्ना ने बरता भीर उनके नेतृत्व का जन्म भीर विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि यूरोपीय रंगमंच पर हिटलर का हुगा। एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिन्ना ने समक्र निया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही कभी भी राजी-खुशी भारतीयों को शक्ति न देगी। उमड़ता हुम्रा राष्ट्रीयवाद, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित है; आजादी पाने के लिए बेकरार हो रहा है । ग्रतः इन दोनों के संघर्ष से फायदा उठाकर प्रपनी शक्ति का विकास किया जा सकेगा। उन्होंने सोचा कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति का कमजीर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना होगा। इस विश्वास व विचार-धारा से प्रेरित होकर मि० जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के प्रश्न को म्रान्दोलन का रूप दिया भीर जाति-द्वेष का इंजेक्शन लगाकर मुस्लिम जनता को नफरत, घृणा व द्वेष के झाधार पर हिन्दुओं के विषद्ध संगठित किया। उन्होंने मुस्लिम जनता को एक नया ध्येय व नारा दिया भीर समकाया कि इस ध्येय की प्राप्ति के रास्ते में हिन्दू बाधक हैं भीर यही हिन्दू कांग्रेस में शामिल हैं। भ्रतः कांग्रेस हिन्दुओं की जमात है भीर ऐसी जमात मुस्लिम-म्राकांक्षाओं की दुश्मन है।

इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यशाही श्रीर हिन्दू कांग्रेस हमें दोनों ही से लड़ना है। यह तो उन्होंने कहा मुस्लिम जनता से; पर वास्तव में उनका स्थिति-विक्लेषण यह था कि कांग्रेस भीर नौकरशाही के बीच होने वाले संघर्ष के कारण वह भ्रपना ध्येय बिना किसी बलिदान, त्याग तथा संघर्ष के ही प्राप्त कर सकोंगे। ग्रंग्रेजों से उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस केवल इसलिए सफल नहीं हो सकती कि मुसलमान उसमें शामिल नहीं हैं, श्रीर यदि मुस्लिम-श्राकांक्षाश्रों की पूर्ति न की गई स्रीर उनकी पाकिस्तान की मांग को न माना गया तो वह भी विरोध में शामिल हो सकत हैं। इसलिए श्रंग्रेजों के फायदे में यही है कि वह पाकिस्तान की मांग को मान लें।' कांग्रेस से उन्होंने कहा कि 'भारत को धाजादी तभी मिल सकती है जब कांग्रेस श्रीर लीग मिल जायं श्रीर मिलकर श्रंपेजों पर जोर डालें श्रीर लीग कांग्रेस से तभी मिल सकती है जब कि कांग्रेस उनके पाकिस्तान के ध्येय को मान ले।' इस प्रकार दोनों ही के सामने उन्होंने धपनी पाकिस्तान की मांग को रखा। ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस की मांग ग्रीर शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उनकी चापलुसी करने श्रीर उनकी शक्ति को बढाने की नीति बरती। कांग्रेस ने प्रपने को सच्ची राष्ट्रवादी संस्था साबित करने तथा ब्रिटिश साम्राज्यशाही का पुरानी 'ग्रापस में लड़ाने श्रीर हकुमत करने की नीति का प्रतिकार करने के लिए मुस्लिम लीग के प्रति दोस्ती ग्रौर मेल-मिलाप की नीति ग्रपनाई। दुर्भाग्य से मि० जिन्ना ने इन नीतियों की, जिनका ब्रिटिश साम्राज्यशाही ग्रीर कांग्रेस हाई कमांड ने प्रपने-ग्रपने हित में ग्रनुसरण किया था, दोनों की कमजोरी समक्ता श्रीर ग्रपने को शक्तिशाली समभा। किन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल थी।

किसी भी जाति के संगठन एवं शक्ति का पता इस बात से चलता है कि उसके नेताने अपने अनुयायियों के अन्दर कितनी त्याग और बिलदान की शक्ति पैदा की है और अपने संगठन को अफिमण और बचाव दोनों ही प्रकार की लड़ाई के लिए सुदृढ़ बना लिया है। युद्ध-काल में मुस्लिम लीग को जो कूट-नीतिक सफलताएं हुई उसके कारण मुस्लिम जनता चौं घिया गई और उसने इसे अपने नेता की व्यूह-रचना तथा नीति-निपुणता का परिणाम समभा। इस प्रकार नेता का भावी तारतम्य बिगड़ गया। यह निश्चित है कि मुस्लिम लीग

को भविष्य में काफी कडुवे प्रनुभव होंगे ग्रीर ग्रसफलताग्रों का सामना करना पड़ेगा । युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना ने दोहरी नीति बरती । मुस्लिम जनता के बिटिश-विरोधी भीर युद्ध-विरोधी भावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक भोर कांग्रेस के पीछे चलने की नीति को भपनाया श्रीर दूसरी श्रोर ब्रिटिश साम्राज्यशाही से छोटं-मोटे लाभ पाने का प्रयत्न किया। एक मोर उन्होंने कांग्रेस की भांति तय किया कि मुस्लिम लीग युद्ध-प्रयास में मदद न देगी। दूसरी त्रोर ग्रासाम, सीमाप्रान्त, बंगाल, ग्रादि मुस्लिम प्रान्तों में ब्रिटिश नौकर-शाही की सहायता से अपने मंत्रिमंडल कायम कराये श्रीर इस प्रकार ब्रिटिश-साम्राज्यशाही को यद्ध में मदद दी। साथ ही उन्होंने इस काल में कांग्रेस की शक्ति को क्षीण करने तथा मुसलमानों में हिन्दुन्नों के प्रति विरुद्ध भाव जाग्रत करने की नीति भपनाई। कांग्रेस ने सन् १६४२ में जब खुले विद्रोह की चर्चा की तो ब्रिटिश नौकरताही पर अपना प्रभाव डालने के लिए मि० जिन्ना ने गृह-युद्ध के खतरे की धमकी देकर अपनी जमात श्रीर जाति के लिए श्रंग्रेज श्रधि-कारियों से सुविधाजनक स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा की । उन्होंने यह संकेत भी किया कि केवल उनकी नीति के कारण ही कांग्रेस खुले विद्रोह में सफल नहीं हो सकेगी, इसलिए श्रंग्रेजों को चाहिए कि वह उनके साथ समभौता कर लें भीर भारतीय राज्य-सत्ता उनके हाथ में सौंप दें। युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना की नीति यही रही कि वे कांग्रेस भीर ब्रिटिश साम्राज्यशाही के बढते हुए संघर्ष से प्रधिक-से-प्रधिक लाभ उठाएं। इस नीति में वह सफल भी हुए, पर युद्ध के पश्चात समय पलटा, दूनिया की राजनीति बदली ग्रीर पूराने विचार व तरीके निकम्मे दील पड़े। ब्रिटिश नौकरशाही स्वयं श्रपने परस्पर विरोधी कारणों से टुटने लगी मीर उसका मार्थिक और सामाजिक ढांचा मस्त-व्यस्त होने लगा । ब्रिटेन की जनता में स्वयं साम्राज्यवाद विरोधी विचार जोर पक-डने लगे भीर एक नई नीति व नए समाज की कल्पना की जाने लगी। लेबर गवर्नमेन्ट शक्ति में प्राई और मिस्टर जिन्ना के घंग्रेज नित्र मिस्टर एमरी घौर मिस्टर चिंत पस्त हए । पर मिस्टर जिन्ना ने इन सब घटनाधों से कूछ न सीखा। उन्हें भपने पुराने साथियों भीर विश्वासों पर गर्वथा और बदलती हुई हाखत में भी वह भपने उन्हीं पुराने पासों से खेलना चाहते थे। समय आया कि बिटिश-सरकार ने अपने आधिक व राजनीतिक हित में भारतीय आकांकाओं के साथ मुलह भीर समभीते की नीति बरतना प्रारम्भ किया भीर कांग्रेस नेतृत्व से समभौता करने के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर जिन्ना के लिए यह सब ग्रसहनीय था। उन्हें कभी भी ऐसी ग्राशा न थी कि ऐसा भी हो

सकता है। इस बदलती हुई स्थिति के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रखी थी। ब्रिटिश केबिनेट मिशन वहाँ भाया। मिस्टर जिल्ला ने श्रपनी पुरानी नीति के मुताबिक पुराने ही तरीके श्रपनाये भीर पुराने ही पाँसे खेले। वे नहीं समभ सके कि अब बिटिश साम्राज्यशाही के हित में यह नहीं है कि वह भारतीय राष्ट्रवाद से संघर्ष करे। उनकी ग्राधार-शिला ट्ट चुकी थी। अब उस पर कायम रहना मूर्खता थी। दिल्ली ग्रीर शिमला में ये राजनीतिक दांव-पेच होते रहे और ग्रन्त में १०० वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद मिस्टर जिन्ना को पता चला कि भ्रंग्रेज लोग भूठ भी बोल सकते हैं। भपनी पूर्व ट्रेनिंग के भनुसार उन्होंने गुर्राने तथा घमकी देने भादि की नीति बरती, पर ज्मीन उनके नीचे से निकल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार को उनकी शक्ति का ज्ञान था। कांग्रेस भी उनकी बाबत काफी जान चुकी थी। क्षोभ व क्रोभ से उत्तेजित मिस्टर जिन्ना ने 'गृह-युद्ध' ग्रीर 'सीघे संघर्ष' इत्यादि के नारे बुलन्द किए। पर जर्मनी भीर जोपान को हराने वाली ब्रिटिश-साम्राज्यशाही तथा काँग्रेस पर इन धमिकयों का क्या ग्रसर हो सकता था ? इन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना ग्रीर दोनों ने मिलकर मिस्टर जिन्ना को पहचाना। इन मिस्टर जिन्ना न कई घोषणाएं कीं जो एक दूसरे से बिलकूल उलटी थीं। द्वेष भीर घृणा की गर्जना करने वाले मिस्टर जिन्ना शांति, सूलह व श्रहिसात्मक ग्रान्दोलन की चर्चा करने लगे। ग्रस्थायी सरकार में जाने के प्रस्ताव को तिर-स्कार पूर्वक ठुकराने वाले भीर हिन्दू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व पर एक इंच भी न भुकने वाले मिस्टर जिन्ना ग्राज बिना किसी शर्त के केवल वाइसराय की शुभ प्रेरणा के प्राधार पर प्रस्थायी सरकार में शरीक हो गए। यह युग प्रव मिस्टर जिन्ना के जवील का युग है जब कि उन्हें यह प्रनुभव करना होगा कि बिलदान, त्याग. खून, भीर ग्राँसू के दौर में न गुजरने वाली जमात को कठोर वास्तविकता के सामने इसी प्रकार भुकना होता है।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी—सन् १६३४ में कांग्रेस के ग्रन्दर इस पार्टी का जन्म हुगा। यह एक उग्र, प्रगतिशील वामपक्षी कांग्रेस-जनों की पार्टी है। उनका विश्वास है कि समाज की रचना समाजवादी उसूलों के ग्राघार पर होनी चाहिए श्रौर राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की गति-विधि को उग्र बनाने के लिए ग्रावश्यकता पड़ने पर गुप्त, गुरिल्ला युद्ध श्रौर संगठित हिंस। को भी ग्रपनाया जा सकता है। यह लोग एक श्रोर राष्ट्रीय एकता के हितार्थ कांग्रेस हाई कमांड के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, पर साथ ही इनका गान्धीजी की ग्रहिसा की नीति एवं साधनों में पूर्णतः विश्वास नहीं है। समय पड़ने पर जो शस्त्र उपयोगी

हा, यह उसा का प्रयोग करने म विश्वास करते हैं। इन १२ सालों में इस पार्टी की शक्ति व सम्मान में काफी वृद्धि हुई है। अब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुन्ना तो इस पार्टी का भी यही कहना था कि सामृहिक भ्रान्दोलन किया जाय। वह गान्धीजी द्वारा शुरू किये गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से ग्रधिक सन्तुष्ट न थी। सन् १६४२ में जब कांग्रेस ने वर्धा-प्रस्ताव पास किया तो इन लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया और गांधीजी द्वारा प्रयुक्त 'स्रंग्रेजो भारत छोड़ो' व 'खुला विद्रोहं श्रादि शब्दों को इन लोगों ने क्रान्तिकारी रूप में जनता के सामने पेश किया। सन् १९४२ में जब ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर प्रहार किया ग्रौर कांग्रेसी नेता चारों भ्रोर पकडे जाने लगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताभ्रों ने खले विद्रोह के सिलसिले में भ्रपनी नवीन नीति को अपनाया भ्रीर नये साधनों का प्रयोग किया। इन्होंने गान्धी जी के पूराने वक्तव्यों तथा समय-समय पर दिये गए भाषणों को म्रापने दृष्टिकोण से पेश करके जनता की यह बताने की चेष्टा की कि गान्धीजी वास्तव में 'खुला विद्रोह' चाहते थे, भतः मौजूदा हालत में हमारे लिए ग्रावश्यक है कि इस आन्दोलन की चिनगारी को किसी-न-किसी रूप में जिन्दा रखें। गान्धीजी ने हर ग्रादमी को ग्राजाद कर दिया है ग्रीर वह जिस तरह भी हो वह ग्रपने प्रतिरोध की भावना का प्रदर्शन कर सकता है। अतः इन्होंने इस काल में गुप्त संगठन प्रारम्भ किया ग्रीर 'भ्राजाद हिंद दस्ते' बनाने के प्रयत्न किए । जहाँ सम्भव था वहां जनता का मोर्चा भी स्थापित किया गया । गुरिल्ला लड़ाई के सिद्धान्तों पर भी भ्रमल करने के प्रयत्न किए, इसप्रकार सन् १९४२ के प्रान्दोलन में सबसे पहले हमने देखा कि गांधीजी की सामुहिक व प्रत्यक्ष भान्दोलन की कला के विरुद्ध समाजवादी नेताभ्रों ने भपने ही तरीकों का प्रयोग किया भौर इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक नये नेतृत्व का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने भाया । जितने समाजवादी नेता भपने को पकड़-धकड़ से बचा सकते थे, उन्होंने अपने को बचाया और गुप्त तराकों से काम लिया। श्री जयप्रकाशनारायण जी के जेख से बाहर झाजाने पर इस गुप्त झान्दोखन में नई स्फूर्ति, शक्ति व जीवन था गया । इस पार्टी के प्रमुख नेता श्रीजयप्रकाश-नारायण, श्री राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, वी० एस० डांडेकर और श्री मोहनलाल गौतम हैं। इनमें से प्रधिकतर प्रन्त समय तक प्रपने-प्रपने तरीकों से अपने-ग्रपने सुबों में कार्य करते रहे। इनका प्रोग्राम नवयुवकों को विशेषकर ग्राकिषत करता है। इस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सन् १६-४२ के ग्रान्दोलन में काफी शक्ति प्राप्त की भीर प्रपने को एक नए नेतृत्व के रूप में संगठित कर लिया । इस विषय में हम अन्यत्र काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

कम्यनिस्ट पार्टी-भारतीय राजनीति में कम्यनिस्ट पार्टी ने प्रपने लिए एक विशेष ग्रांकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ ग्रंपनी नीति के कारण ग्रीर कुछ एक निश्चित विचार-धारा के भाधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी ससंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है श्रीर इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं भौर राष्ट्रीय सैनिकों भौर उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे भ्रब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्यु-निस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समभ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि भाखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है भीर स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढते हए राष्ट्वाद के प्रमाव को देखकर इन्होंने भ्रपने-भ्रापको भारतीय षाष्ट्रीयता का एक अनिवार्य भ्रंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे ग्रीर उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने यद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय प्राकांक्षाधों व भारत में होने वाली घटनाग्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका ग्राधार सोवियत् रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते भीर साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है ग्रीर उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके ग्राधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्त्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्य-निस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से खिपाना चाहा भीर भ्रपने को मारतीय राजनीति का एक भंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा भ्रान्दोलन की प्रगति को भ्रपने ही श्राधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड धावश्यक था।

सन् १६३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुमा भीर हिटलर ने वोनों मोशौं पर न सड़ने के खयाल से सोवियत् रूस से फैसला कर लिया, तो हमारे इन कम्यु-निस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया भीर बिटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामृहिक आंदोलन करने की सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसिलए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फैसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का ग्रनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फोंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में ग्रपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए ग्रीर इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में ग्रप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १६४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्ट। की नीति बदल गई ग्रीर उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। भ्रब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की भ्राकांक्षाभ्रों के केन्द्रसोवियत् रूस पर होने वाला यह माक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। म्रत: इन्होंने उस युद्ध को भव जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली श्रौर इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को ग्रपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत म बाह्य घट-नाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकृल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा प्रसन्तोष फैल रहा था धीर उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था भीर इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ श्रीर झुंभ-लाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड्वी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुझा कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में काँग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्यु-निस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने प्रपने को धान्दोलन से मलग रखकर जहाँ तक सम्भव हमा इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विधा-वियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वगौं ने इनके नारों व तराकों की ग्रवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का ग्राधार भारतीय ग्राकांक्षाएं तथा भारत मे होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का नारा उनके लिए केवल एक साधन है, ध्येय नहीं भीर इस प्रकार भारतीय जनता उनके नेतृत्व पर कभी भी भारतीय भ्राकांक्षा भ्रों की पूर्ति के लिए विश्वास नहीं कर सकती।

कम्युनिस्टों का ग्रपना ही एक तर्क है। यह उसी के द्वारा ग्रपनी नीति निर्धारित करते हैं भीर उसे भकाट्य समभते है। यदि कोई इससे सहमत नहीं हो पाता तो यह मान बैठते हैं कि उसमें उस तर्क को समभने की शक्ति नहीं है। कभी-कभी उनकी मान्यता रोष का रूप भी घारण कर लेती है। सन १६४२ में जब इन्होंने जनता के युद्ध का नारा लगाया तो साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद के सामने एक नया नारा रखा; जो वास्तव में ग्रंग्रेजों की नीति से श्रिषिक मेल खाता था। इन्होंने हमें बताया कि भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस भीर मुस्लिम लीग में समभौता न हो। भ्रत: कम्युनिस्टों ने कहा कि हम दोनों में समभौता कराने की कोशिश करेंगे। यह ठीक उसी प्रकार का तर्क है जो ब्रिटिश नौकरशाही हमें १०० वर्षी से बता रही है। इस तर्क का समर्थन करते हुए हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ग्रभी तक भारतीय समाज पुराने दकियानूसी धार्मिक ग्राधार पर ही संगठित है, किन्तु वास्तव में उसे मानना मान्सवाद के नियमों की भव-हेलना करना है । कांग्रेस हाई कमांड भीर विशेष कर महात्मा गांघी जब हिन्दू-मुस्लिम एकबा की बात करते थे तो कम्यनिस्ट उनके दिष्टिकोण को दिकया-नूसी कहकर मखील उड़ाते थे। सन् १६४२ में हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट वही सब बातें कह रहे थे जिनकी भ्रव तक वह कड़ी समालाचना करते थे। भ्रव उनमें भीर नरमदल के लोगों के दृष्टिकोण में कोई फर्क नथा। वह केवल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की चर्चा करते थे ग्रीर जब कांग्रेस उसके लिए लड़ाई का बिगुल बजाना चाहती थी तो वह उस लड़ाई से स्वयं बचना चाहते ये भीर जनता को भी उससे अलग रखना चाहते थे। बात वास्तव में यह बी कि चूंकि उस समय इंग्लैण्ड घीर रूस में समभीता था, इसलिए वह रूस की वैदेशिक नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का भान्दो-लन करना रूस के युद्ध-प्रयास के लिए घातक समऋते थे। प्रतः उन्होंने जनता को प्रभावित करने तथा ग्रच्छा तक दुंढने के लिए जन-युद्ध का नारा उठाया जनता की उमड़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को सन्तूष्ट करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का नारा भी लगाया। पर इसके लिए इन्होंने जिस साधन को बरता, उसका ध्येय की प्राप्ति से कोई लगाव न था।

हिन्दू महासभा-भारतीय राजनीति में हिन्दू महासभा का कोई विशेष स्थान नहीं है। उसके अपने ही कारण है। फिर भी हिन्दू महासभा का संग-ठन कायम है। युद्ध-काल में इस पार्टी के नेता थ्रों ने मुस्लिम लीग की तरह ग्रवसरवादी नीति का ही ग्रनुसरण किया। इन्होंने यद्यपि खुले रूप में युद्ध में ग्रंग्रेजों का साथ देने की नीति को नहीं बरता, पर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य-से अपना नाता बनाए र खने का प्रयत्न किया। एक भ्रोर इसने कांग्रेस को हिन्दू-हित-विरोधी संस्था बताकर हिन्दू-जनता से सहानुभूति हासिल करने की नीति बरती ग्रीर इस प्रकार प्राप्त की हुई शक्ति के ग्राधार पर ब्रिटिश सरकार पर जोर डालकर सरकारी शासा में हिस्सा पाने की कोशिश की। उनका ध्रमि-प्राय था कि ब्रिटिश-सरकार के हाथ में राज्य सत्ता है ग्रीर कांग्रेस, जिसमें मुख्यतः हिन्दू हैं, ब्रिटिश-सरकार से लड़ ही रही है ग्रतः कांग्रेस की शक्ति का प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार यह सिद्ध करना चाहेगी कि सारे हिन्दू कांग्रेस साथ नहीं हैं भीर इसे सिद्ध करने के लिए उसे किसी हिंदू संस्था की भवश्य श्रावश्यकता होगी । ऐसी स्थिति में हम ब्रिटिश-सरकार से हिन्दुन्नों के नाम पर शासन से कुछ हिस्सा पा सकोंगे। भ्रतः इनका कहना था कि वह भ्रंग्रेजों को युद्ध-प्रयास में मदद देने को तैयार हैं, बशर्ते कि हुक्मत उन्हें शासन में साभी-दार बनाए। ब्रिटिश हुकूमत के लिए जहां एक ग्रोर मुस्लिम-लीग की शक्ति को कांग्रेस के विरुद्ध प्रोत्साहित करना जरूरी था, वहाँ दूसरी घोर बढ़ती हुई मुस्लिम शक्ति का प्रतिकार करने के लिए यह भी आवश्यक था कि वह हिन्दू महासभा की शक्ति को बिलकुल नज़र अन्दाज न करे। युद्ध-काल में मुस्लिम-लीग ग्रीर हिन्दू महासभा दोनों ने प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मदद दी भीर ब्रिटिश सरकार ने इस दोनों ही संस्थाओं का यथासमय भच्छा लाभ उठाया।



### परिशिष्ट

## = अगस्त १६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किया प्रस्ताव

''अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १६४२ के प्रस्ताव के विषयों पर, जो कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए थे, और बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावली, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशों में की गई धालोचनाएं सम्मिलित हैं, अत्यंत सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक भ्रंत भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के भादर्श का पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातंत्र्य के श्रादर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्त में क्रिमक हास उत्पन्न करता है।

''मिलल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी भीर चीनी मोचों पर स्थित के बिगड़ने को निराशा के साथ देखा है भीर वह रूसियों भीर चीनियों की उस वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है जो उन्होंने भपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में प्रदिश्ति की हैं। जो लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं भीर आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए बाध्य करता है जिसका मित्र-राष्ट्रों ने भभी तक भवलम्बन किया है भीर जिसके कारण बारम्बार भीषण भसफलताएं हुई हैं। ऐसे उद्देश्यों भीर प्रणालियों पर भारूढ़ बने रहने से भसफलता सफलता में परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले भन्भव से प्रकट हु। चुका है कि भसफलता इन नीतियों में निहित है। ये नीतियां स्वतंत्रता पर

इतनी घाषारित नहीं की गई है, जितना कि प्रधीन ग्रीर ग्रीपनिवेशिक देशों पर आधिपत्य बनाए रखने ग्रीर साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को ग्रेक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयत्नों पर। साम्राज्य को ग्रधिकार में रखना शासन-सत्ता की शक्ति बढ़ाने के बजाय एक मार ग्रीर शाप बन गया है। ग्राधुनिक साम्राज्यवाद की सर्वोत्कृष्ट कीड़ा-भूमि भारत इस प्रश्न की कसौटी बन गया है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन ग्रीर मित्रराष्ट्रों की परीक्षा होगी ग्रीर एशिया तथा ग्रफीका की जातियों में ग्राशा और उत्साह भर जायगा।

"इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन के अंत होने की अतीव और तत्काल ही आवश्यकता है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। स्वतंत्र भारत अपने समस्त विशाल सावनों को स्वतंत्रता के पक्ष में और नाजीवाद, फ़ासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगाकर इस सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल युद्ध की स्थिति पर ही प्रबल प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् समस्त पराधीन और पीड़ित मानव-समाज भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में हो जायगा और भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा उनके हाथ में विश्व की नैतिक आर आदिमक नेतृत्व भी आ जायगा। बंधनों में जकड़ा हुआ भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान स्वरूप बना रहेगा और उस साम्राज्यवाद का कलंक समस्त मित्रराष्ट्रों के सौभाग्य को दूषित करता रहेगा।

"इसलिए ग्राज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतंत्र कर देने ग्रीर ब्रिटिश ग्राविष्टय को समाप्त कर देने की ग्रावश्यकता है। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाभों ग्रीर गारंटियों से वर्तमान परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता ग्रीर न उसका मुकाबला किया जासकता है। इनसे जन-समुदाय के मस्तिष्क पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ सकता जिसकी ग्राज भाव- स्यकता है। केवल स्वतंत्रता की दीप्ति से ही करोड़ों व्यक्तियों का वह बल ग्रीर उत्साह प्राप्त किया जा सकता है जो तत्काल ही युद्ध के रूप को बदल देगा।

"इसलिए श्रिल्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे श्राग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश शासन को हटा लेने की मांग को दुहराती है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर एक ग्रस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी ग्रीर स्वतंत्र भारत मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायगा ग्रीर स्वातंत्र्य-संग्राम के सम्मिलत प्रयत्न की परीक्षाभों भीर दु:ल-सुल में हाथ बंटायेगा। ग्रस्थायी सरकार देश के मुख्य दलों ग्रीर वर्गों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली-जुली सरकार होगी जिसमें भारतीयों के सुमस्त महत्त्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व

होगा। उसका प्रथम कर्तं व्य ब्रपनी समस्त सशस्त्र तथा ब्राहिसात्मक शिक्तयों द्वारा मित्रराष्ट्रों से मिलकर भारत की रक्षा करना, आक्रमण का विरोध करना, भीर खेतों, कारखानों तथा भ्रन्य स्थानों के काम करने वाले उन श्रमजीवियों का कल्याण भीर उन्नित करना होगा जो निश्चय ही समस्त शिक्त भीर प्रधिकार के वास्तिवक पात्र हैं। अस्थायी सरकार एक विधान-निर्मातृ परिषद् की योजना बनायेगी भीर यह परिषद् भारता सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा। कांग्रेस के मत से यह विधान संघ विध्यक होना चाहिए जिसके अन्तर्गत संघ में सिम्मिलत होने वाले प्रांतों को शामन के अधिकतर अधिकार प्राप्त होंगे। अवशिष्ट अधिकार भी इन प्रांतों को प्राप्त होंगे। भारत और मित्रराष्ट्रों के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित कर दिये जाएंगे जो भपने पारस्परिक लाभ तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेंगे। स्वतंत्रता भारत को अपनी जनता की सिम्मिलत इच्छा और शक्ति के बल पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।

'भारत की स्वतंत्रता विदेशी ग्राधिपत्य से ग्रन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति का प्रतीक और प्रारंभ होगी। बर्मा, मलाया, हिन्द-चीन, डच द्वीप समूह, ईरान, ग्रीर ईराक को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समक्ष लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियंत्रण में जो देश हैं उन्हें बाद को किसी ग्रीपनिवेशिक सत्ता के ग्रधीन नहीं रखा जायगा।

"इस संकट काल में यद्यपि ग्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधीनता ग्रीर रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिए तथापि कमेटी का मत है कि संसार की भावो शान्ति, सुरक्षा, ग्रीर व्यवस्थित उन्नति के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्वसंघ बनाने की ग्रावश्यकता है। ग्रन्य किसी बात को ग्राधार बनाकर ग्राधृनिक संसार की समस्याएं नहीं सुलभाई जा सकतीं। इस प्रकार के विश्व-संघ से उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की स्वतन्त्रता एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण ग्रीर शोषण को रोकना, राष्ट्रीय ग्रल्पसंख्यकों का संरक्षण, पिछड़े हुए समस्त क्षेत्रों ग्रीर लोगों की उन्नति ग्रीर सबके सामान्य हित के लिए विश्व-साधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का विश्व-संघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशों में निःशस्त्रीकरण हो सकेगा, राष्ट्रीय सेनाओं, नौसेनाग्रों ग्रीर वायु-सेनाग्रों की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहेगी ग्रीर विश्व-संघ-रक्षक सेना विश्व में शांति रखेगी

#### भीर आक्रमण को रोकेगी।

''स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्व-संघ में प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होगा धीर भन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलभाने में भ्रन्य देशों के साथ समान ग्रधिकार पर सह-योग देगा।

"ऐसे संघ का द्वार उसके भ्राधारभूत सिद्धांतों का पालन करने वाले समस्त राष्ट्रों के लिए खुला रहना चाहिए। युद्ध के कारण यह संघ भ्रारम्भ में केवल मित्र राष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। यदि यह कार्य भ्रभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर भ्रीर अ।गामी शांति पर इसका बहत जोरदार प्रभाव पड़ेगा।

'परंतु कमेटी खेदपूर्वक धनुभव करती है कि युद्ध की दु:खद श्रीर व्याकुल कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पश्चात श्रीर विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारें विश्व-संघ बनाने की भोर कदम उठाने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया श्रीर विदेशी पत्रों की भ्रमपूर्ण भ्रालोचनात्रों से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतंत्रता की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रहा है, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना करने ग्रीर प्रपनी रक्षा तथा इस ग्रावश्यक घड़ी में चीन ग्रीर रूस की सहायता कर सकने के लिए की गई है। चीन और रूस स्वतंत्रता की बड़ी मुल्यवान निधि हैं भीर उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए कमेटी इस बात के लिए बड़ी उत्सूक है कि उसमें किसी प्रकार की वाधा न पड़े श्रीर मित्रराष्ट्रों की रक्षा करने की शक्ति में कोई विघन न होने पावे। परन्तु भारत और इन राष्ट्रों के लिए खतरा नित्य बढ़ता ही जा रहा है। ग्रीर इस समय विदेशी शासन-प्रणाली के स्रागे सिर भकाने से भारत का पतन होता जा रहा है श्रीर स्वयं आत्म-रक्षा करने तथा माक्रमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती जा रही है। इस दशा में न तो नित्य बढ़ते जाने वाले खतरे का कोई प्रतिकार ही किया जा सकता है और न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्य समिति ने ब्रिटेन श्रीर मित्रराष्ट्रों से जो सच्ची श्रपील की थी उसका ग्रभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। बहुत से विदेशी क्षेत्रों में की गई भ्रालोचनाओं से प्रकट होगया है कि भारत भीर विश्व की भ्रावश्यकताओं के विषय में ग्रज्ञ!नता फैली हुई है। कभी-कभी तो श्राधिपत्य बनाये रखने की भावना श्रीर जातिगत ऊंच-नीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के औचित्य का ज्ञान रखने वाली कोई भी मिभमानी जाति सहन नहीं कर सकती।

"इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातंत्र्य का ध्यान रखते हुए प्रिखल भारतोय कांग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से प्रिपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी प्रनुभव करती है कि उसे प्रव राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी भीर शासन-प्रिय सरकार के विरुद्ध प्रपनी इच्छा प्रदिश्ति करने से रोकने का काई प्रधिकार नहीं है जो उस पर ग्राधिपत्य जमाती है ग्रीर जो उसे अपने तथा मानव-समाज के हित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। इसिलए कमेटी भारत के स्वतन्त्रता भीर स्वाधीनता के ग्रविच्छेद ग्रधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रहिसात्मक प्रणाली से ग्रीर ग्रधिक-से-प्रधिक विस्तृत परिणाम पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचित का गई समस्त ग्रहिसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह संग्राम निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्त में होगा ग्रीर कमेटी उनसे नेतृत्व करने भीर प्रस्तावित कार्यवाहियों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

''कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, जो उन पर आयंगे, साहस और दृढ़तापूर्वक सामना करने तथा गांधीजी के नेतृत्व में एक बने रहकर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों का पालन करने की अपील करती हैं। उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अहिंसा इस आन्दोलन का आधार है। ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुंचना सम्भव न होगा और जब कांग्रेस समितियां काम नहीं कर सकेंगी। ऐसा होने पर इस आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने भाप काम करना चाहिए। स्वतंत्रता की कामना और उसके लिए प्रयत्न करने वाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथ-प्रदर्शक बनकर उस कठिन मार्ग पर अग्रसर होते जाना चाहिए जहां विश्वाम का कोई स्थान नहीं है और जो अंत में भारत की स्वतंत्रता ग्रीर मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है।

"श्रंत में यह बताना है कि यद्यपि श्रिष्तिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में श्रपना विचार प्रकट कर दिया है, तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध लोगों के लिए यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल संग्राम श्रारम्भ करके वह कांग्रेस के लिए कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छक नहीं है। सत्ता जब मिलेगी तो उस पर समस्त भारतीयों का श्रधिकार होगा।"

# निर्देशिका

इससे मागे उन प्रान्तों के नक्शे दिये जा रहे हैं, जिनमें मगस्त-विद्रोह जोरदार रूप में रहा। हमारा इरादा तो यह था कि नक्शे पुस्तक के ग्रंदर हर प्रांत का विवरण शुरू होने से पहले दिये जाते। पर कोशिश करने पर भी यह समय पर तैयार नहीं हा पाये। इस कारण इनको यहां देना पड़ रहा है। इनका क्रम वही रखागया है जो पुस्तक में प्रांतों का है। नक्शों में

निशान वाले वह स्थान हैं जहां म्रांदोलन तीवता से हुम्रा है। और



निशान वाले वह स्थान हैं पहां भ्रांदोलन साधारण भ्रवस्था में रहा। पंजाब प्रांत में श्रांदोलन बिलकुल नहीं हुग्रा इस कारण वहां श्रंग्रेजी भंडा लगा दिया गया है।



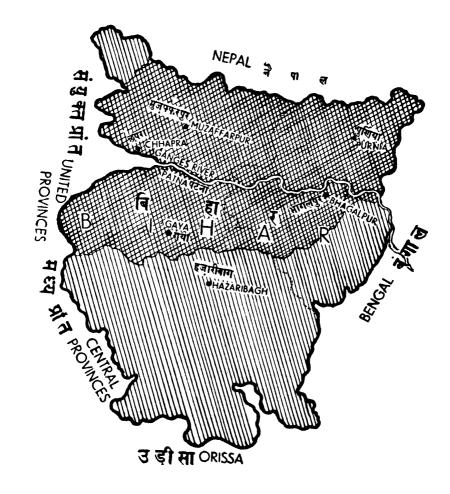

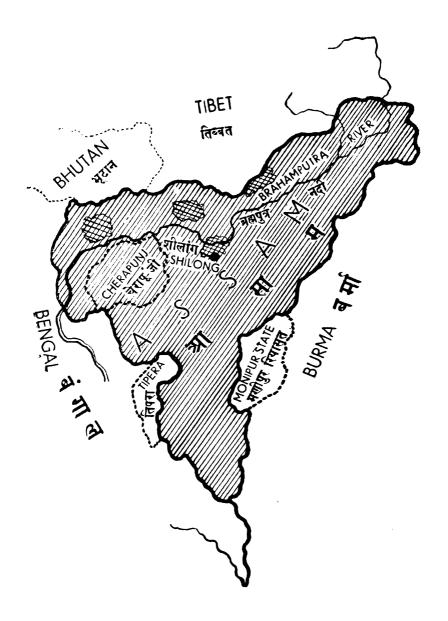

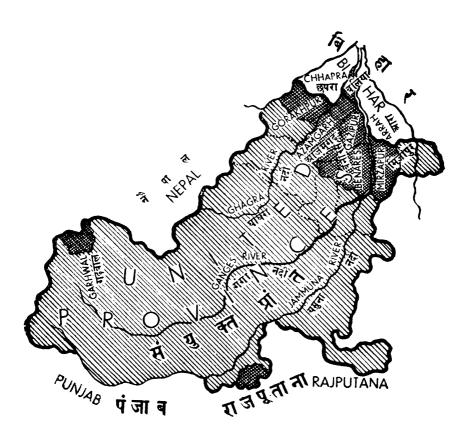



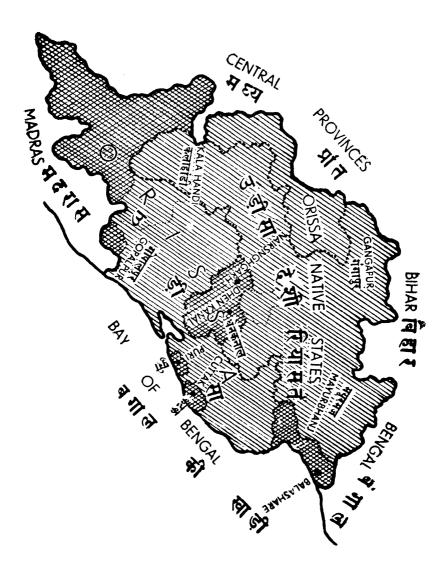

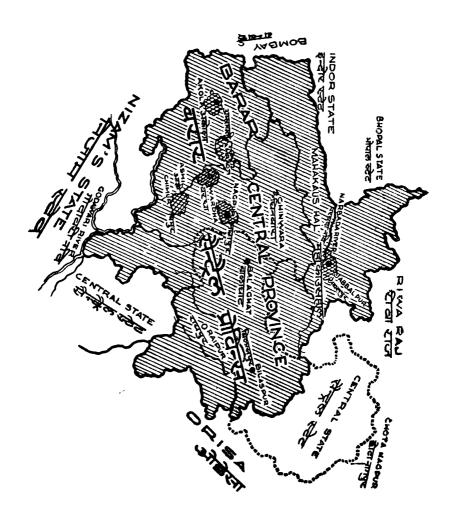



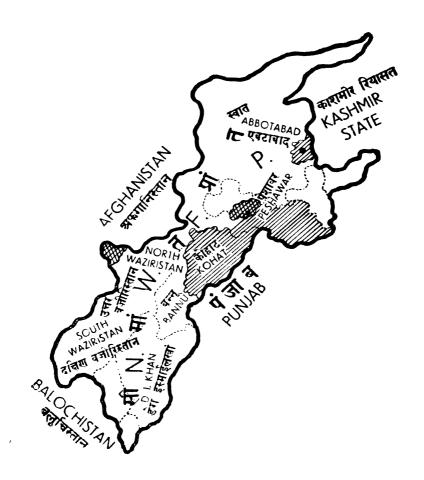

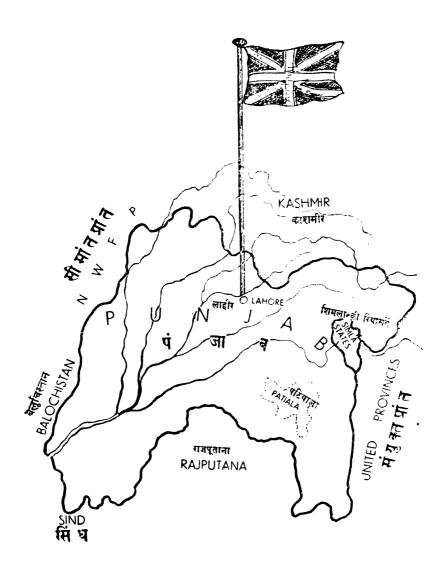

## लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय L.B.S. National Academy of Administration, Library

## मसूरी MUSSOORIE 22945

यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है। This book is to be returned on the date last stamped

| दिनांक<br>Date | उधारकर्त्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. | दिनांक<br>Date | उधारकर्त्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|                |                                               |                | ··· ·                                         |
|                |                                               |                |                                               |
|                |                                               |                |                                               |
|                |                                               |                |                                               |
|                |                                               |                |                                               |

H 954, 0359 गोविन्द

जे0डो 0

अवाप्ति सं. 1675 ACC No...... पुस्तक सं. ..... Book No.....

नेखन गोविन्दवहाय

954.0359

वर्गं सं.

Class No.....

1675

LIBRARY

## LAL BAHADUR SHASTRI

## National Academy of Administration MUSSOORIE

Accession No.

- Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
- An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
- Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
- Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
- Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving